

## भा० दि० जैनसंघग्रन्थमालायाः प्रथमपुष्पस्य द्वादशो दलः

## श्रीयतिवृषमाचार्यरचितचूणिसूत्रसमन्वितम् श्री अगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीतम्

# कसायपाहुङं

#### वयोध श्रीवीरसेनाचार्यं विरचिता जयधवला टीका

[ सप्तमोऽधिकारः उपयोगातुयोगद्वारम्, अष्टमोऽधिकारः चतुःस्थानातुयोगद्वारम्, नवमोऽधिकारः व्यञ्जनातुयोगद्वारम्, दशमोऽधिकारः दर्शनमोहोपशामनातुयोगद्वारम् ]

सम्पादकौ

पं० फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री, सिद्धान्ताचार्ये सम्पादक महाबन्ध, सह सम्पादक षवला आबि पं० केल।शचन्द्र सिद्धान्तरत्न, सिद्धान्ताचार्ये, सिद्धान्तशास्त्री, न्यायतीर्थे प्रवानाचार्यं स्यादाद्य महाविद्यालय

5.32

प्रकाशक मंत्री, साहित्य विभाग भा० दि० जैन संघ, चौरासी, मधुरा

> वीरनिर्वाणाब्द २४९७ मूल्यं रूपकबोडशकम्

ि हैं । १९७१

# भा० दि० जैनसंघ यंथमाला

इस ग्रन्थमालाका उद्देश्य संस्कृत प्राकृत बादिमें निबद्ध दि॰ जैनागम, दर्बन, साहित्य, पुराण बादिका यथासम्भव हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशन

ग्रवालक

भा० दि० जैन संघ

ग्रन्थाङ्क १-१२

प्राप्तिस्थान व्यवस्थापक

मा • दि • जैन संघ चौरासी, मधुरा

# KASAYA-PAHUDAM XII UPAYOG ETC.

#### BY GUNADHARACHARYA

WITH

#### Churni Sutra of Yativrashabhacharya

AND

THE JAYADHAVALA COMMENTARY OF VIRASENACHARYA THREE-UPON

#### EDITED BY

# Pandit Phoolchandra Siddhantashastry EDITOR MAHHBANDHA JOINT EDITOR DHAYALA

#### Pandit Kailashachandra Siddhantashastri

Nyayatırtha, Sıddhantaratna Pradhanadhyapak, Syadvada Dıgambara Jain Mahavidyalaya, Varanası

PUBLISHED BY
THE SECRETARY PUBLICATION DEPARTMENT
THE ALL-INDIA DIGAMBAR JAIN SANGHA
CHAURASI MATHURA

#### Sri Dig. Jain Sangha Granthamala

Foundation year ]

[ Vira Niravan Samvat 2468

Aim Of the Series -

Publication of Digambara Jain Siddhanta, Darshana, Purana, Sahitya and other works in Prakrit etc., possibly with Hindi Commentary and Translation

DIRECTOR

SHRI BHARATAVARSIYA DIGAMBARA JAIN SANGHA NO 1 VOL XII

To be had from-

THE MANAGER

SRI DIG. JAIN SANGHA

CHAURASI, MATHURA

#### प्रकाशकीय

श्री कमागराहुड मिद्धान्त बन्धका जयवज्ञा टीकाके साथ बारह्वां भाग स्वाध्याय श्रेमी पाठकीके हायोमे जॉपिन करते हुए हमे प्रमन्नना है। अब दो भाग लेप है। आद्या है कि दोनो भाग जन्द ही प्रकाशित हो जायेगे और हम इस महान कार्यके उत्तर-दायित्वमं मुक्त हो आयेगे।

इनके प्रकाशनमें एक मुख्य कठिनाई आधिक रही है । दिनपर दिन मेंहुगाई बढ़ती जाती हैं । फ़ल्स कागन, छगाई आदिका मान भी बढ़ना जाता हैं और इन तरह व्यय भार भी अधिक होता जाता हैं। दूसरी ओर ऐसे महान प्रत्योको बिक्री बहुत कम होनी हैं। छपते हो कुछ प्रतियो विक जाती हैं फिर भीरे-भीरे विकरी हैं। इस तरह एक भागमें बिनता लया जमता हैं तत्काल उसका बतुष्यों भी प्राप्त नहीं होता। जनता-में तो इस प्रकारके उन्ने साहत का स्वयं मानना कम हो हैं, मन्दिरों भी उनका चयह करनेकी भावना नहीं हैं। ऐसी स्थितिमें बिक्रीकों साहत प्रभावक प्रत्योकों उत्तर हों। किर भी जिनशासनके महान् प्रभावक प्रत्योका उद्यार तो जिनमन्दिर निर्माण जैसा ही आवश्यक है क्यों कि जिन बाणीस ही दिन मन्दिरोंको प्रतिष्ठा है अत उनकी ओर भी ध्यान देना आवश्यक है।

गत वर्ष भा० दि० जैन संपक्त अधिबेशन आवार्ष भी समत्तभद्रजी महाराजकी छत्रछायामे कुम्मोज बाहुबजीमे हुजा था। उस समय महाराजके गुभाशीबीर तथा सेठ बाजवन्द देववन्द शाह तथा प्र० प० माणिकचन्द्र जी वबरे आदिके मदायालते दम कार्यके जिये अच्छी सहाराजा प्राप्त हो गई थी। तथा श्रीवबरी जीने आरवामन दिया है कि यह कार्य पुरा हो जावगा। इसके जिये हम महाराज्यभीक वरणोग विनत होनेके ताथ श्रीवबरोजीके विशेषन्यामें छुजत है जिन्होंन डच कार्यमें चिरायानुके हार्यिक सहुरोग दिया है। सिद्धा-लावार्य प० फूजवन्द्रजीके सम्पादकल्यमें यह कार्य श्रीघ पूर्व होगा एसी हम आशा करते हैं।

जयधवला कार्यालय भदैनी, वाराणसी वी० नि० स० २४९७ कैलाशचन्द्र शास्त्री मत्री, साहित्य विभाग भाव दिव जैन सम्

#### भा॰ दि॰ नैन संघके साहित्य विभागके सदस्यों की नामावली

#### संरक्षक सदस्य

१२०००) दानवीर सेठ भागवन्दजी डोगरगढ

८१२५) दानवीर आवक शिरोमणि साह शान्तिश्रसादजी दिल्ली

५०००) स्व॰ श्रीमन्त सर सेठ हुकूमचन्दजी इन्दौर

५०००) सेठ छदामीलालजी फिरोजाबाद

३००१) सेठ नानचन्द्रजी हीराचन्द्रजी गाँधी उस्मानाबाद

२५००) लाला इन्द्रसेनजी जगाधरी

२५००) बाबू जुगमन्दिरदासजी कलकत्ता

२००१) सिंधई श्रीनन्दनलालजी बीना

#### महायक सदस्य

१२५०) सेठ भगवानदासजी मधरा

१०००) बा० कैलाशचन्दजी एम० डी० ओ० बम्बई

१००१) सकल दि० जैन परवार पञ्चान नागपर

१००१) सेठ व्यामलालजी फर्मलावाट

१००१) सेठ धनश्यामदासजी सरावगी लालगढ

[रा॰ ब॰ सेठ चुन्नीलालजीके सुपुत्र स्व॰ निहालचन्दजीकी स्मृति मे ]

१०००) स्व० लाला रघुवीरसिंहजी जैना वाछ कम्पनी दिल्ली

१०००) रायसाहब लाला उल्फतरायजी दिल्ली

१०००) स्व० लाला महावीरप्रसादजी

१०००) स्व० लाला रतनलालजी भादीपुरिये

१०००) स्व० लाला धमीमल धर्मदामजी

१००१) श्रीमती मनोहरी देवी मातेश्वरी लाला वसन्तलाल फिरोजीलालजी दिल्ली

१०००) बाब प्रकाशचन्दर्जा लण्डेलवाल ग्लास वर्क्स सासनी ( अलीगढ )

१०००) लाला छीतरमल शकरलालजी मथुरा

१०००) सेठ गणेशीलाल आनन्दीलालजी आगरा

१०००) सकल जैन पञ्चान गया

१०००) सेठ सुलानन्द शकरलालजी मुल्तानवाले दिल्ली

१००१) सेठ मगनलालजी हीरालालजी पाटनी आगरा

१००१) स्व० श्रीमती चन्द्रावतीजी धर्मपत्नी स्व० साह रामस्वरूपजी नजीवाबाद

१००१) सेठ सुदर्शनलालजी जसवन्तनगर

१०००) प्रोफेसर खुशालचन्द गोरावाला वाराणसी

( स्व॰ पूज्य पिता शाह फुम्दीलालजी तथा मातेश्वरी केशरबाई गोरावालाकी पुष्य स्मृतिमे )

१००१) सेठ मेघराज खूबचन्दजी पेडरा रोड

१०००) सेठ ब्रजलाल बारेलाल चिरमिरी

१०००) सेठ बालचन्द देवचन्द शाह घाट कोपर बम्बई

१०००) पद्मश्री वर्ण पं सुमतिबाई जी शाह शोलापुर

### विषय-परिचय

#### ७ उपयोग अर्थाधिकार

जयवलाका यह बारहवाँ भाग है। इसमें १ उपयोग, २ चतु स्थान, ३ व्याञ्जन और ४ सम्यक्ष्य ( दर्शन मोहोपचासना ) ये चार अवाधिकार संगृहीत हैं। इसमें कमायग्रामुतके १५ अवाधिकारीमंत्रे उप-योग यह सातवाँ जयाधिकार हैं। इसमें आधादि क्यायोके उपयोगस्वरूपका विस्तारसे विवेचन किया गया है। इस अवाधिकारमें कुळ ७ मूत्रमायाएँ आई है। उनमेसे पहली सूत्रगाया 'केवचिर उवजोगो' इत्यादि है। इसमें तीन वर्ष संगृहीत है। यया—

- १ क्रोधादि कषायोमेसे एक-एक कषायमें एक जीवका कितने काल तक उपयोग होता है ?
- २. क्रोधादि कवायोमेसे किस कवायका उपयोग काल किस कवायके उपयोग कालसे अधिक होता है?
- ३ नरकादि गतियोमेसे किस गतिका औव किस कपायमे पुन. पुन उपयोगसे उपयुक्त होता हूं? अर्थात् नारकी औव अपनी पर्यायमे क्या कोषोपयोगसे बहुत बार परिणमता है या मानोपयोग, मायोपयोग या लोमोपयोगसे यहत बार परिणमता है? इसी प्रकार शेष तीन गतियोमे मो पुच्छा करनी चाहिए।

इस प्रकार इस प्रयम गायामूत्रमे उक्त तीन अर्थ पृच्छारूपसे निबढ है। उनका निर्णय चूर्णसूत्रोके अनुसार क्रमसे करते हुए बनलाया है—

 क्रोधादि चारो कवायोका जघन्य और उत्कृष्ट उपयोगकाल अन्तर्मुहूर्त है, क्योंकि कपाय परिवर्तनके विना इससे अधिक काळ तक एक कवायका अवस्थान नहीं पाया जाता ।

स्विष जीवस्ताल जादिमें क्रीषका सरणकी अपेता और मान, माना तथा जोमका मरण और ब्याघात हर दोनोंकी अपेता जमस्य काल एक स्वस्त वतावा है, पर क्यायगम्त्रके मृश्विष्ट्रतेम हर प्रकार चारो क्यायोक जम्म काल एक स्वस्त वतावा है, दिना अवस्य है कि यहाँ प्रतिविम तिक्रमण कीं, प्रविभाव के जोशा जमस्य काल एक समय जवस्य स्वीकार किया गया है। जैते कोई तारकी नरकमें मरणके समय कोश कवायों एक समय तक उपयुक्त रहा और मरकर दूसरे समयमें क्रीधक्तावके साथ तियंश्य सम्मुख्य हो गया। इस प्रकार तरक गरिक क्षेप्रकार के साथ तियंश्य सम्मुख्य हो गया। इस प्रकार तरक गरिक क्षेप्रकार के स्वत्य के उपयोग स्वाप्त काल प्रकार प्रकार काल काल के स्वत्य के स्वत्य काल करित कर तेना चाहिए। उदाहरणार्थ कोई तियंश्य सम्मुख्य स्वत्य अपेता मन्त्र अपेता प्रकार काल काल के स्वत्य के स्वत्य वाय समुख्य सम्मुख्य सरणसे अन्तर्मुहुर्व पूर्व क्रीधक्त्यायक्स परित कर तेना चाहिए। उदाहरणार्थ कोई तियंश्य सामनुष्य सरणसे अन्तर्मुहुर्व पूर्व क्रीधक्त्यायक्स एक समय काल चटित कर तेना चाहिए। उदाहरणार्थ कोई तियंश्य सामनुष्य सरणसे अन्तर्मुहुर्व पूर्व क्रीधक्त्यायक्स परित हो अपेता काल के स्वत्य वीय प्रकार अवेशक सामनुष्य सरणसे अन्तर्माहक हो स्वत्य काल उपस्वक्ष हो जाता है। इसी प्रकार तीय कवायोका प्रवेश और निष्क्रमणकी अपेक्षा एक-एक समय काल चटित कर केना चाहिए।

२ दूसरे वर्षका स्टाष्टिकरण करते हुए चूलिमूत्रोमे क्रोचारि चारो कपायोके वापय और उत्कृष्ट कालके व्यवस्थलिक निर्देश करते हुए बतलाया है कि मानकचायका जन्म काल तस्वी स्तोत है। उत्तरे औम, माया और लोमकचाया वापय काल उत्तरोत्तर विशेव अधिक है। चुन लोमकचायके जप्यम्य कालके मानकचायका उत्कृष्ट काल संक्षातगुणा है। तथा हवके उत्कृष्ट कालमे कीम, माया और लोमकचायका उत्कृष्ट काल उत्तरेत्तर विशेष अधिक है। यहाँ प्रवाहमान उपरेशके अनुसार विशेषका प्रमाण अलम् हुतं है जो कि आविलक्षे असस्वातवे भागभाग है। आगे चारो गतियों और वीहद जीवसमानोमें इडी अल्यब्हुत्वको पटित करके बतलाते हुए उत्पावकाकार में पूणिमून ( पू॰ २३ ) के 'तील चेव उवहेशण' पदको म्यानमे रखकर भगवान् आर्यमञ्जा तमाहित इत रोनोके एतहिययक उपरेशको प्रवाहमान वत्लावा है।

३. तीसरे वर्षको स्पष्ट करते हुए चृणिसुत्रीमे बोधसे और चारो गतियोमे चारो कपायोके पुन पुन. होनेका क्या कम है इसका विस्तारसे खुलासा किया है। पुन. इसके बाद किस गतिमे किस कपायके परिचर्तनवार बोडे या बिधक किस कमसे होते है इसका अल्पबहुत्व प्रकरणद्वारा स्पन्टीकरण किया गया है।

दूसरी सूत्रगाया 'एकम्मिह भवग्गहणे' इत्यादि हे । इसमे दो अर्थ सगृहीत है । यथा-

- १ एक भवके आश्रयसे एक कषायमे कितने उपयोग होते हैं ?
- २ एक कषायसम्बन्धी एक उपयोगमे कितने भव होते है ?
- १ इनमेंसे प्रथम अर्थको स्पष्ट करते हुए नरकमतिकी अपेक्षा बतलाया है कि एक नरकमयमें क्रीणादि चारोमेंसे प्रत्येक कपायके उपयोग मस्थान होते हैं अथवा अस्वस्थात होते हैं। इसी प्रकार रोप गतियोंमें भी जानना चाहिए।

आगे गायाके उत्तरार्थमें निवड दूवरे अर्थक अनुसार भवोके अन्यवहुत्वका कथन करनेके लिये उनके निर्णयका उपाय बतलाते हुए चूर्णमूत्रमें सम्बट किया है कि एक वर्षमें जितने क्रोध्य कथायके उपयोग काल हो उनके अप्यय असस्यान कालको भाजित कर्जा लब्ध आबे उन्ते वर्षके एक मध्ये असस्यात द्रोधोपयोगकाल होगे। इसी प्रकार मान, माया और लोग कथायको अधेशा भी जानना चाहिए। तदनुसार आगे दन कथायो-सम्बन्धी असस्यात और सस्यात उपयोगवाले भवोके अन्यवहृत्वका प्रस्थण किया गया है।

शावाके उत्तरार्थमें निवड दूसरे अर्थका दूसरे प्रकारने स्पर्टोकरण इसप्रकार है कि एक कथाय-सम्बन्धी एक उपयोगमें कमने कम एक और अधिकने अधिक दो भव होते हैं। जिन जोवोकी एक भवते निक्कमणके साथ कराय बटन जाती हैं उनके एक क्यायसम्बन्धी एक उपयोगमें एक भव होना हैं। तथा जिन अविशेक्ष एक भवते निष्क्रमणके साथ क्याय नहीं बदलती हैं। किन्तु मरणके पूर्व पिछले भवमें जो कथाय खी बही उत्तर भवमें कम्पके समय अविष्ठिलनस्पते पाई जाती हैं उनके एक क्यायसम्बन्धी एक उपयोगमें दो भव होते हैं।

तीसरी गाया 'उवजोगवम्गणाओ कम्मि' इत्यादि है । इसमे क्रोघादि कपाय विषयक उपयोगवर्गणाओके प्रमाणका ओघ और आदेशसे विचार किया गया है ।

उपयोगवर्गणाएँ दो प्रकारकी हैं — कालोपयोगवर्गणा और आयोपयोगवर्गणा । प्रकृतमें क्रीधादि कपायोंके साथ जीवके संध्योग होनेकी उपयोग कहते हैं तथा उन्नके भेदोका नाम वर्गणा है। अपन्य उपयोगस्थानसे केकर उत्कृष्ट उपयोगस्थान तक निरन्तरूपनी/अवस्थित उनके भेदोको उपयोगवर्गणा कहते हैं यह उनके उपयोगस्थानसि केकर उत्कृष्ट उपयोगस्थान के निरन्तर क्ष्मे को राज्य हो प्रकार हो। उनसे अवस्थ उपयोगकाल के कर उत्कृष्ट उपयोगकाल तक निरन्तर रूपसे अवस्थित उनके कालको अपेशा जितने भ्रंय होते हैं उन्हें कालोपयोगवर्गणा कहते हैं। तथा तीव-मन्दादि भावरूपसे पिरणत और जयन्य भेदने केकर उत्कृष्ट मेंद तक छह बृद्धि क्रसमें कृष्यित जितने कथाय-उदयस्थान हैं उन्हें भावोपयोगवर्गणा कहते हैं। कालोपयोगवर्गणाओंमें कपायोगके स्थाय-उदयस्थान हैं उन्हें भावोपयोगवर्गणाओंमें तीव-मन्दादि भेदोंसे पुक्त कथाय-उदयस्थान हैं उन्हें करनका तात्य हैं।

सहीं कालको अपेला मेद प्राप्त करनेके लिये अत्येक कपायके उक्कृष्ट कालमेसे जमन्य कालके भटानेपर जो शेष रहे उसमें एक मिलाना चाहिए। ऐमा करनेसे कालोपयोगवर्गणाओका सब प्रमाण प्राप्त हो जाता है। तथा प्राव्यको अपेका प्रमाण प्राप्त करनेके लिये प्रत्येक कपायके असंस्थात लोकप्रमाण जो उदयस्थान हैं उन्हें प्रहुण करना बाहिए। इस दृष्टिम मानकथायमे मबसे स्तोक उदयस्थान है। कोषकथायमें उनसे विशेष अधिक उद्यस्थान है। मायाकथायमें उनसे विशेष अधिक उदयस्थान हैं और लोजकथायमे उनसे विशेष अधिक उदय-स्थान हैं। इस प्रकार इस गायासूत्रमें उक्त दो प्रकारकी वर्गणाओंका तथा उनके स्वस्थान और परस्थान सम्बन्धी अत्यवहरूपका विचार किया गया है। भी गाचा 'एक्किम्ह च बणुवाये' इत्यादि है। चृणिवृत्तकारके समझ इस गांचाका वो प्रकारका उपदेश उपकथ्य पा—्वत्राह्मान और अपवाष्ट्रामान । सर्व आचार्य सम्मत और विरकालसे अविशिध्य परम्परासे आमें हुए उपदेशको प्रवाह्मान उपदेश कहते हैं तथा जो नवे आचार्य सम्मत बोल्ध्य परम्परासे आया हुआ उपदेश नहीं है उसे अप्रवाह्मान उपदेश कहते हैं। वहाँ 'अपदा' कहक भगवान् नागहरितके उपदेशको प्रवाह्म-मान उपदेश सतलायां है और अपवाह्मान उपदेश नतलायां है।

जनमंसे अप्रवाह्यमान उपदेशके जनुसार जनुसार कारण है और कपायपरिणान उसका कार्य है ऐखा मेर न कर वो कथाय है वहीं अनुसार है हमप्रकार दोनोंस एकल स्वापित कर गायानुस्का स्व्युक्तरण करने हुए बताया है कि नरकार्दि पतियोमेरे नरकार्दि और देवति एक कार्यने कर गायानुस्का स्वयुक्तरण करने हुए बताया है कि नरकार्दि पतियोमेरे नरकार्दि और देवति एक कार्यने क्यायन्त्रपृक्त होती है। कारण कि नरकार्तिम केश्वक्तयमका साथ साथ से अधिक है, इस्तिल्य कर्दावित् सब नारकी जीव यदि एक कपायसे परिणत हो तो वे सब क्षेपक्यसको ही परिणत होगे। और प्रविद्या केश्वयक्त होती है। कारण अप्तर कोई काय्य होती। इसी प्रकार तीन की स्वाप्त क्यायकेश परिणत हो तो को क्षक्रयमके साथ अप्तर कोई काय्य होती तो लीन कर है। अता सब देवोमें यदि एक कपाय होती तो लीनकरपाय ही तथा देवा अध्य होती तो लीनके साथ अप्तर कोई कपाय होती। इसी प्रकार तो लीन क्याय होती तो लीनके साथ अप्तर कोई कपाय होती। इसी प्रकार तोन और कार क्यायोक्त विदयस मी जानना चाहिए। अब रही तिर्यक्षण्याति और प्रकार ही ही पाय स्वाप्त केश परिणत जीव पाये जाते है। प्रवाह्मान उपदेशके अनुसार केश क्याय-इस्त्यात ही अनुमान ही, किन्तु जी कपाय-इस्त्यात की क्याय स्वाप्त कर साथ-इस्त्यात की स्वप्त कर की स्वप्त कर की क्याय-इस्त्यात की स्वप्त कर की अपेशा भेर है। कार्या-इस्त्यान है वही अनुभात ही। इस्त्र कार हन दोनोंसे कारण और कार्यकी अपेशा भेर है।

हमत्रकार प्रवाहमान उपदेशके अनुसार क्याय और अनुभाषमे भेदका निर्देश कर तथा उक्त गाथा-सूर्यमे आये हुए 'मुक्ककारेल' पदका अर्थ कमायोग्योग्याज्ञास्यात करके बतलाया है कि दल गायासूत्रमें एक क्याय-उदस्थानमें तथा एक कपायोग्योग्याह्मस्यानमें कीन गति होती है जह अर्थ और अनेक कवाय-उपयोगाङ्गस्यानोमें कीन गति होती है वह पुष्का को गई है।

आगे दसका समाधान करते हुए बठाजाया है कि एक-एक कथाय-उदयस्थानमे अधिकते अधिक आवित-के असक्यानवे भागप्रमाण वस्त्र जीव रहते हैं। इससे जान होता है कि वसर्वोच नियमसे अनेक कथाय-उदय-स्थानोमें रहते हैं, क्योंकि सब नसराधि जगप्रतरके असस्थातवें भागप्रमाण है अत उनका एक कानमें अनेक कथाय-उदयस्थानोमें रहना गुक्तिसे सिंख होता है।

तथा एक-एक कथायोपयोगाद्धास्थानमे अधिक से अधिक अमस्यात जगन्नेणित्रमाण त्रस जीव रहते है, स्पोकि सब कथायोपयोगाद्धास्थान अन्तर्म हुर्तके समयत्रमाण है, और त्रसराधि जगन्नतन्के असंस्थातंव मायत्रमाण है, ध्विलए एक-एक कथाय-उपयोगाद्धास्थानमे असस्यात जगन्नेणित्रमाण जीवोक्ता रहता वन जाता है।

यद्यपि न तो सब कथाय-उदयस्थानोमे त्रसजीव सद्धक्ष्मसे पाये जाते है और न ही सब कथायोपयो-गाद्धास्थानोंमें भी त्रसोका समान विभाग होकर पाया जाना सम्भव है तो भी समोकरण विधानके अनुसार दोनों स्वको पर यह निर्देश किया है।

उक्त दोनों तथ्योंसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि नरकादि प्रत्येक गतिमें भी यह प्रश्पणा अविकल-रूपसे घटित हो जाती हैं। इसका विशेष कुलासा अल्पवहत्वके निर्देशद्वारा मुलमे किया ही है।

'फेबडिया उवजुता' यह पौचनी सूत्र गाया है। यह गावासुत्र कपायोमं उपयुक्त हुए जोबोका आठ अनुयोग द्वारोके आलम्बनसे सिवेचन करनेकी सूचना देती है। वे आठ अनुयोगदार है—सटप्ररूपणा, द्वया ( संख्या ) प्रमाण, सोत्रप्रमाण, स्पर्धन, काल, अस्तर, भागासाण और अत्यवहुत्व। गति आदि जो चौदह मागणास्थान है उनमेसे क्यायके सिवाय तेरह गाणणास्थानोमं उच्च आठ अनुयोगदारोका अवरुम्बन रोकर क्यायोमें अपयुक्त हुए जीबोका सर्वांभीण विचार करना चाहिए यह उक्त क्यनका ठारपर्य है। विशेष स्पष्टी-कृरण मुक्कें क्या ही है, इसलिए वहाँसे जान लेना चाहिए।

जो बर्तमान समयमे मानकपायमे उपयुक्त है वे यदि जतीत कालमे भी मानमे उपयुक्त रहे है तो वह जक्का मानकाल कहलाता है। जो वर्तमान समयमे मानकपायमे उपयुक्त रहे है तो वह जक्का मानकाल कहलाता है। जो वर्तमान समयमे मानकपायमें उपयुक्त रहे हैं तो वह उनका तोमान काल कहा जावेंगा और जो जोव वर्तमान समयमे मानकपायमें अपयुक्त रहे हैं, वर्तातकालमें नमें उपयुक्त रहे हैं। वर्तातकालमें नमें उपयुक्त रहे हैं। वर्तातकालमें नमें वर्षामां मानकपायमें उपयुक्त रहे हैं, वर्तातकालमें नमें वर्षामां मानकपायमें अपया विचार है। अदीतकालीन कोषादिकपायोंने अपेवा विचार है। अदीतकालोंने कोषादिकपायोंने अपेवा विचार है। तो वह उनका कोषकाल कहा जायागा। यदि अदीतकालों में मानके कोषकपायमें उपयुक्त रहे हैं तो वह उनका नोकोषकाल कहा जायागा। वर्षित अदीतकालों में मानके विचाय कुछ कोषकपायमें उपयुक्त रहे हैं तो वह उनका नोकोषकाल कहा जायागा कोष्माम उपयुक्त रहे हो वह उनका नोकोषकाल कहा जायागा है। इसकाय वर्तामान में जाय के कायामें अपेवा विचार के व

इसी प्रकार वर्तमान समयमे क्रोप, माया और छोबकपायमे उपयुक्त हुए शीबोके अतीत कालमे सब कालोका मोग कमसे ११, १० और ९ प्रकारका होता है। विषेष खुलासा मुख्ये बान केना चाहिए। इसीप्रकार मायिक्य कालकी अपेक्षा भी विचार कर केना चाहिए। इस्तान सब विचार करनेके बाद इन कालोका अल्पबहुस्व बतराकर इस गायाका व्याख्यान समाप्त किया गया है।

सातवी गाया 'उवजोगवमणाहि य' है। इसके पूर्वाधंद्वारा क्यायउदस्थान और क्याय-उपयोगाद्वा-स्थान इनमेरे किनने स्थान जानेके बाद कौन स्थान बीबोसे रहित होते हैं और किस गतिमें किन जीबोसे कौन स्थान सहित होते हैं इक्का विशेष विचार क्या गया है। यहाँ इट बातका विचार तसजोवोसे अपेक्षा क्या गया है, क्योंकि स्थावर जीव अनन्त हैं, इसिक्ये स्थावरोके बोग्य अवस्थात लोकप्रमाण क्याय-उदस्थानोंमें उनका सदानित्तास्थले सद्भाव बन जाता है। क्योंकी अपेक्षा भी विचार करते हुए इन दोनों प्रकारके स्थानों-में जीबोकी अपेक्षा यदमम्बकी रचना कैसे बनती है स्थादि विशेष विचार मुख्ये जान लेना चाहिए।

उन्तर नामाके उत्तरार्षद्वारा तीन वेणियोंका निर्देश किया गया है। वे तीन व्येणियों है—द्वितीयादिका, प्रथमादिका और वरमादिका। वहीं वेणिका वर्ष पेनित वर्षात् अत्यबहुत्वपरिपाटी है। जिस परिपाटीमें मान कवायमे उपयुक्त हुए जीवॉसे केकर बल्पबहुत्वकी परीका की जाती है वह द्वितीयादिका परिपाटी कहळाती है। वह तिर्यञ्जों और मनुष्योंमें होती है, बचीक उनमें मानमें उपयुक्त हुए जीव सबसे कम होते हैं। जिस अस्पे-बहुत्व परिपाटीमें कोषकवादमें उपयुक्त हुए जीवींसे लेकर जल्पबहुत्वकी परीक्षा को जातों है वह प्रथमादिका परिपाटी कहुत्वाती हैं। वह देवगतिमें होती हैं, क्योंकि वहीं कोषक्वायमें उपयुक्त हुए जीव सबसे चोदे होते हैं। तथा जिस जल्पबहुत्व परिपाटीमें जोपक्वायसक्षक अन्तिम क्यायमें उपयुक्त हुए जीवोसे लेकर अल्प-बहुत्वकी परीक्षा की जातो हैं वह चरमादिका परिपाटी कहुत्वाती है। वह मारकियोमें होती है, क्योंकि वहीं जीभमें उपयुक्त जीव सबसे योडे होते हैं।

दम प्रकार इस गावा सुनकी व्यास्थामें उचन तीन परिपाटियोका निर्देश करनेके बाद अत्यबहुत्व-विषिका निर्देश करते हुए मानकपायमे उपयुक्त हुए जीवोके प्रवेशकालमे क्रोचकपायमे उपयुक्त हुए जीवोका प्रवेशकाल विशेष अधिक है यह बनलाकर प्रवाह्ममान और अप्रवाह्ममान उपयेशके अनुसार विशेषका प्रमाण कितना है यह निर्देश करके इस विषयका विशेष स्पष्टीकरण अयुध्वका टीकामे करके इस अर्थाधिकारको समान्त किया गया है।

#### ८ चतुःस्थान अर्थाधिकार

कपायप्राम्तका आठवाँ अवधिकार चतु स्थान है। इसमें सब साथामूल १६ है। उनमेंसे प्रथम पाया-मृत्यमं क्षेपार्थि चारो कपायांमेंसे प्रत्येकको चार-चार प्रकारका वतनाया गया है। यहाँ प्रत्येक कपायके इत बाग मेरोमें अनलातृक्वणी, अवश्यक्षवानावरण आदिष्य मेरे विचिश्तत नहीं है, बचीक उनका निर्देश प्रकृति-विभक्ति, आदि अवधिकारोमें म्हण्ठे हो कर आये हैं। क्षेप यो प्रकारका है—सामान्य कोच और विशेष क्षेप । अपने सब विशेगोमें स्थाप्त होकर रहनेबाला क्षेप सामान्य कोच कहलाता है और अनलातृब्वणी क्षेप आदि-क्यमें विविद्यात कोच विशेष कोच कहलाता है। इसी प्रकार मान, मान्य और लोमको भी दो-दो प्रकारका आतना चाहिए। इनमेमें यहाँ सामान्य कोच, सामान्य मान, सामान्य मान्य और लोमको खोक क्षेप्ता प्रत्येकको अन्य प्रकारो चार-चार प्रकारका कहा है। वहाँ अनलातृबची आदि क्षेप, सान, माना और लोम विविद्यातीय, प्रिच्यानीय और चार-चार क्षेप्त । अरोर लोममें दिख्यातीय, प्रिच्यानीय और चतु स्थातीय अनुमानको छोडकर एकस्थानीय अनुमान सही पाया लाता है, वत जिससे समस्त विशेष छल्य सहित है ऐसे क्षेप, मान, मान्य और लोम सामान्यका आकम्बन केकर यहाँ प्रत्येकको चार-चार प्रकारका बतावा मुत्रा है।

दूसरी मुजगायामें कोध और मानकपायके उदाहरणो द्वारा चार-चार भेटोका निर्देश किया गया है। यथा—कोध चार प्रकारका है—पुरुषरको रेलाके समान, पृथ्विको रेलाके समान, बालुको रेलाके समान वीर जनको रेलाके समान। मान भी चार प्रकारका है—धिलाके स्वस्थके समान, हहीके समान, लकडीके समान और लगाके समान।

इनका वर्ष स्पष्ट है। बिजेष खुलासा मुक्ते किया ही है। यहाँ इतना बिजेष जानना चाहिए कि कीष-क्षमायके उक्त चार मेदीके स्वरूपर प्रकाश खालनेक किए वो उदाहरण दियं गए है वे संस्काररूपने उनके अवस्थित रहनेके काको स्पष्ट करनेके लिये हैं। दिये गये हैं। तथा मानक्यायके उनका चार मेदीके स्वरूप पर प्रकाश खालनेके लिये वो उदाहरण दिये गये हैं वे मानक्याय सम्बन्धी परिणामीके तारात्मकी हिलागोंके लिये दिये गये हैं। इसीप्रकार आगे माथा और लीच कथायक मेदीके स्वरूपका बोध करानेके लिये भी वो उदाहरण दिये गये हैं वे भी माया और लीच कथायक परिणामोंके तारतन्यको ध्यानमें रख कर ही दिये गये हैं।

तीसरी सुत्रगायामे उदाहरणो द्वारा मायाके चार भेदोका निर्देश किया गया है। यथा—माया चार प्रकारकी है—बीसकी अत्यन्त टेड़ी बाठोबालो जड़के समान, भेड़ेके सींगोके समान, नायके मूत्रके समान और दतीनके समान। चौषी सूत्रगाचामें उदाहरणो द्वारा लोकके चार भेदोंको स्पष्ट किया गया है। यथां—क्रांमरागके रंगके समान, अक्षमल (ओगन) के समान, धुलिके लेपके समान और हलदीसे रंगे हुए वस्त्रके समान।

उदाहरणो सहित इन सोलह मेरोका स्पष्टीकरण मूलमे किया ही है, इसलिये बहासे जान लेगा चाहिए।

पीचवी मूत्रनाया द्वारा चारो कथायोके उक्त सोलह स्थानोमे स्थिति, अनुनाम और प्रदेशोकी अपेका कौन स्थान किस स्थानसे कम होता है और कौन स्थान किस स्थानसे अधिक होता है इसका पृष्छारूपमें निर्देश किया गया है।

जयपबला टीकामें इस मुक्तगाथा की व्याख्या करते हुए स्थितिक विषयमें बतलाया है कि सब स्थितियों में एकस्थानीय, डिस्थानीय, किस्थानीय और चतु-स्थानीय तब प्रकारके कर्मयरमाणु पाये बाते हैं। इसे उदाइरण द्वारा स्थाव करते हुए लिखा हैं कि जैसे किसी जीवने मिष्यात्वकी सत्तर कीड़ाकोडी सागरोपम-प्रमाण स्थितिका बन्ध बता तो जैसे उक्त कर्मकी अन्तिय स्थितिमें एक स्थानीय आदि चारी भेदीकी किये हुए देगभाति और सर्वधाति कर्मयरमाणु पाये जाते हैं उसीप्रकार आवाधांसे उत्तर जमय स्थितिमें मी वे सब प्रकारके कर्मयरमाणु पाये जाते हैं।

ष्ठ जी बुश्गाचा द्वारा इन स्वानोम प्रदेशो और अनुभावकी अपेक्षा क्या व्यवस्था है इसे स्पष्ट करनेके त्ये जातके समान मानक्यायको विवासत कर बतलाया है कि अनुभावकी अपेक्षा जा अपन्य वर्गणा है अर्थात प्रमान स्पर्थककी प्रथम कर्मणा है उससे अनितम ( उस्कृष्ट ) स्पर्यक्रकी जो अनितम वर्गणा है वह प्रवेशीकी अपेक्षा अनन्तनुषी होन होती है और अनुभावकी अपेक्षा अनन्तनुषी अधिक होती है। यह लताके समान मानक्यायस प्रदेशों और अनुभावकी व्यवस्था है। इसी प्रकार मानक्यायके येथ तीन प्रकारके अनुभावकी वर्षा कोंग, माया और लोगक्यायसम्बन्धी प्रत्येकके चारन्यार प्रमानके अनुभावमे प्रदेशी और अनुभावकी अपेक्षा उसन प्रकारते सक्यान अपवहत्व चटित कर लेना चाहिए।

सानवी सूत्रगांवाडारा एक स्थानने दूसरेमे प्रदेशोकी अपेक्षा क्या व्यवस्था है उस बातको स्पष्ट करते हुए बताजाया है कि ज्याके समानृ मानकपायके प्रदेशोसे वासके समाम मानकपायको प्रदेश नियमसे अनन्तरागे होन होते हैं। दसी प्रकार आगे अस्थित समान और शैंटके समान मानकपायको प्रदेश वान लेना चाहिए। वर्षात् दाकके समान मानकपायके प्रदेशोने अस्थित समान मानकपायको प्रदेश अनन्तरागे होन होते हैं। तथा अस्थि के समान मानकपायके प्रदेशोने शैंटके ममान मानकपायको प्रदेश अनन्तरागे होते होते हैं।

आठवी नाया द्वारा दन स्थानोमे अनुभागको व्यवस्था को गई है। वहां बताव्याया हैकि छताके समान मानकपायमें जो अनुभाग है उसते दाह, खरिब और रीककं समान मानकपायमे अनुभाग उत्तरीत्तर अनन्त-गुणा होता है विधेष व्यास्थान मुक्ते जानना जाहिए। यहां अनुभागावसे फळदान शक्तिकं अनुभाग प्रतिच्छेव िच्ये गई हेतना विधेष जानना चाहिए।

मीवी नाबा द्वारा जठासमान आदि भेदोको अलिम बर्गणासे दारसमान आदि भेदोको प्रसम वर्गणामे प्रदेशो और अनुमानको जरेशा नया व्यवस्था है हमकाविचार करते हुए बठाशाय है कि पिछने भेदकी अलिम वर्गणासे अनने भेदको प्रयम वर्गणा प्रदेशोको अपेशा हीन और अनुभानको अपेशा अधिक होती है। यहाँ अलिम वर्गणा और प्रयम वर्गणाको 'सन्य' यह सका स्वकट विचार किया गया है।

दसवी भूत्रनाया द्वारा यह बतलाया गया है कि लताके समान समस्त मान और दास्के समान मानका प्रारम्भका अनत्तवों माग देशपाति अनुभागरूप है तथा शेष दास्के समान मान और अस्थि तथा शैलरूप मान यह सब सर्वपाति है ।

यहाँ छठी गायाखे लेकर दसवी गाया तक मानकपायके आलम्बनसे जो प्ररूपणा की गई है वह सब प्ररूपणा क्रोपकपाय, मायाकपाय और लोभकपायके आलम्बनसे भी करनी चाहिए, क्योंकि मानकपायके अवान्तर भेदोमें जो विशेषता बतलाई है वह सब क्रोध, माया और लोभक्षयके अवान्तर भेदोमें अविकल षटित हो जाती है इस बातका निर्देश स्वारहवी सूत्रगायामें किया गया है I

बारहवी सूत्र गाया द्वारा अनन्तर पूर्व कहे गये सोलह स्वानोमेंसे किस मार्गणामे कौन स्थान बच्यमान है कौन स्थान उपयान्त है, कौन स्थान उदयस्प है और कौन स्थान सत्तास्प है इस विपयकी पृच्छा की गई है।

आगे तरह्वी और चौहह्वी गाचा द्वारा संज्ञी मार्गणा, पर्याप्त और अपर्याप्त पदके निर्देश द्वारा काय और भोरमार्गणा, सम्यक्तवमार्गणा, वसममार्गणा, वर्शनमार्गणा, जानमार्गणा, योगमार्गणा और छेरसामार्गणाके उन्लेख पूर्वक गायासूत्रमें आये हुए 'व' शब्द द्वारा श्रेष तव मार्गणाओको सहण कर उनमें यासासम्ब्र स्थित जीव उक्त तोलह स्थानोमेसे किस स्थानको देवन करता हुआ किस स्थानका वन्यक होता है और किस स्थान का वेदन नहीं करता हुआ किस स्थानको अवन्यक होता है स्व विषयको पुच्छा पत्रह्वोगाया द्वारा को गई है।

सोलहबी गांचा द्वारा सत्ती मार्गणाको विविधत कर यह बतकाया गया है कि असंत्री जीव मानकपाय-के लतासमान और दारसमान इस दो स्थानोका ही बन्ध करता है। वह देव दो स्थानोक्षा बन्ध सही करता, क्योंकि उसमें शंप दो स्थानोक्षा बांधनेके हेतुक्य सक्केट परिचाम नहीं पाये जाते। अस्त्री आंखीके स्वभावते ही जांस्यसमान और उंक्टमान मानकपायक बन्धके हेतुक्य परिचाम नहीं होतें।

किन्तु सज़ी जीव एकस्यानीय अनुभागका भी बन्ध करते हैं, दिस्यानीय अनुभागका भी बन्ध करते हैं, जिस्थानीय अनुभागका भी बन्ध करते हैं और चतु स्यानीय अनुभागका भी बन्ध करते हैं, क्योंकि इनके इन स्यानोके बन्धके योग्य सक्टेश और विश्वद्विका पाया जाना सम्भव हैं।

यह सन्नीमार्गणामे बन्धकी अपेका विचार है। इसी प्रकार उदय, उपध्य और सत्वकी अपेका समझ लेना चाहिए। यदा--असती जीवोमें उदय डिस्बानीय ही होता है, क्योंकि इनमें शेष उदयक्ष्य परिणामीका होना अव्यन्त तिर्पञ्ज है। ही इनसे उपध्यम और सत्व एकस्थानीय, डिस्थानीय, तिरुधानीय और बतु स्थानीय चारी प्रकारका होता है। हतनी विशेषता है कि असजियोमें गुळ एकस्थानीय उपध्यम और सत्व सम्भव नहीं है। हो सिक्योमें उदय, उपध्यम और सत्व एकस्थानीय, डिस्थानीय, त्रिरुधानीय और चतु स्थानीय चारी प्रकारके पार्थ आते हैं।

अब फिस स्थानका बेदन करता हुआ यह जीव किस स्थानका बण्य करता है इस विययका स्पर्टीकरण करते हुए बतलाया है कि असजी जीव दिस्थानीय अनुभागका बेदन करता हुआ दिस्थानीय अनुभागका बण्य करता है। किन्तु मजी जीव एकस्थानीय अनुभागका बेदन करता हुआ एकस्थानीय अनुभागका है बण्य करता है। दिस्थानीय अनुभागका बेदन करता हुआ दिस्थानीय और चतुःस्थानीय अनुभागका बण्य बण्य करता है। त्रिस्थानीय अनुभागका बेदन करता हुआ क्षियानीय और चतुःस्थानीय अनुभागका बण्य करता है तथा चतुःस्थानीय अनुभागका बेदन करता हुआ क्षियानीय और चतुःस्थानीय अनुभागका हो बण्य करता है तथा चतुःस्थानीय अनुभागका हो बण्य करता है तथा चतुःस्थानीय अनुभागका है वण्य करता हुआ चतुःस्थानीय अनुभागका हो बण्य करता है।

इस प्रकार अयधवता टीकामे संत्री मार्गणाकी अपेका उन्त विशेषताओका निरूपण करनेके बाद बतलाया है कि इमोके अनुसार क्षेप तेरह मार्गणाओमे आगमानुसार उन्त विशयका विशेष विचार कर लेना चाहिए। यहाँ इतना विशेष आन लेना चाहिए कि एकस्थानीय बन्ध और एकस्थानीय उदय मनुष्यगितमे ही प्राप्त होता है, क्योंकि यह एकस्थानीय बन्ध और उदय श्रीणमे ही पाया जाता है।

स्स अवाधिकार में बाई हुई मोलह मुक्तावाओं का यह स्वरूप निर्देश है। जाना में यतिवृपमने इन सोलह सूत्र गायाओं का अपने चूणिपूत्री में 'चल्हाने ति अणिओ गहारे पूळां गायिलाओं सुत्त' इस चूणिपूत्रहारा इनको जाननेका उल्लेखक र इस सूत्रवायाओं के अन्ते में 'एद सुत्त' यह चूणिपूत्र र पक्कर उनको सामाजि को मूचना की है। पुन आगे इस विययका विशेष सम्बोक्त प्रकार करने के लिए चतु स्थान इस पदका अविवयस्य निर्देश करने के अविश्वायसे तिकत्व योजना करते हुए उसके एकैकतिलोध और स्थाननिक्षेष ये दो प्रकार बत्तकार्य हैं। उनमेसे एकैकतिलोध पदसे कोबादि सत्तक कथायका बहुन किया गया है, अतः उसे पूर्वनिक्षस और पूर्वप्रकपित बतलाकर स्थानपदका कितने अर्थोमें निक्षेप होता है इस विषयका स्पष्टीकरण करते हुए उनका नामस्यान, स्थापनास्थान, डब्यस्थान, क्षेत्रस्थान, अद्वास्थान, प्रीत्वर्धीवस्थान, उच्चस्थान, संयमस्थान प्रभोगस्थान और भावस्थान इन दछ प्रकारके स्थानीये निक्षेप किया है। इन सब स्थानींका स्वरूपनिर्देश मुक्ते जान केता चाहिए।

आगे इन स्थानोमें नययोजना करते हुए बतलाया है कि नैयमनय इन सब स्थानोको स्वीकार करता है। संयहतम और अ्ववहारनय प्रिजेबीस्स्थान और उज्जस्थानको स्वीकार नहीं करते । शेष सबको स्वीकार करता करते हैं। पिजवीस्स्थानके दो अर्थ हैं—स्थितिक व्यवीसारस्थान और सोपानस्थान। सो इनका कमसे अद्धास्थान और कोस्तमान अस्तमान हो जाने हुए ये दोनो नय पृषक स्वीकार नहीं करते । इसी प्रकार उज्यस्थानको मी क्षेत्रस्थानमें अन्तमान हो जाने हैं। जत उने भी ये दोनो नय पृषक स्वीकार नहीं करते । ऋजुसून नय उक्त दो, स्थापनास्थान और अद्धास्थानको स्वीकार नहीं करते । ऋजुसून नय उक्त दो, स्थापनास्थान और अद्धास्थानको स्वीकार नहीं करते । क्ष्यस्थानको स्थापनास्थान और अद्धास्थान सम्भव नहीं हैं, क्योफि समय, व्यविकार नहीं करते । क्ष्यस्थान कोर उज्यस्थान को स्थापनास्थान और अद्धास्थान और उज्यस्थान को भी इसी कारण यह नय स्थीकार नथीं करता ।

सम्बन्ध नामस्थान, संयमस्थान, क्षेत्रस्थान और भावस्थानको स्वीकार करता है। अन्य बाह्य अर्थको अपेक्षा किये विना नास अंक्षामात्र शब्दनयका विषय होनेसे यह नय इसे स्वीकार करता है, सयम-स्थान मास्यक्वप होनेसे इसे भी यह नय स्वीकार करता है। अंतस्थान वर्तमान अवनाहना स्वष्य है और भावस्थान वर्तमान यायेको हाता है अत यह नय इन्हें भी स्वीकार करता है। शेप स्थानोको यह नय स्वीकार करता है। शेप स्थानोको यह नय

इनमेसे इस अर्थाधिकारमे नोआगम भावनिसंपस्वरूप चतु स्थानकी अपेक्षा क्रोधादि कपायोके सोलह उत्तर भेदोकी प्ररूपणा की गई है।

स्त प्रकार स्थान पदके आठम्बनसे निजंग व्यवस्थाका निर्देश करनेके बाद सोलह सुनगायाओं के आध्यको पूर्णमूर्णाद्वारा स्थाट करते हुए बताया है कि प्रारम्भको चार मुक्तगायागं उस्त तोलह स्थानीके उत्तहरण के अध्यक्त के स्वाहरणपूर्ण के अर्थकायनमं आई है। यथा—चारो हो कोध्यसन्यनी स्थानीका कालकी मुख्यतीसे उदाहरण देकर अर्थकायन किया गया है, स्थाकि कोई कोध आध्य (सम्झर) स्थने दिन्दकाल नक अवस्थित रहता है और कोई कोध सम्झरक्य अर्थकार कालकी अर्थका ता है। अर्थिकाल नक अवस्थित रहता है और कोई कोध अर्थित स्थान सम्म तक स्थानिय रहता है और कोई कोध अर्थित स्थान सम्म तक स्थानिय रहता है और कोई कोध अर्थित स्थान सम्म तक ही अर्थिका रहता है। उत्तर प्रकार कोध अर्थका कोध्यक्त के अर्थकार मेरेंको स्थान स्थान सम्भ तक ही अर्थिका रहता है। उत्तर प्रकार कोध अर्थका स्थान कालको के स्थान लताके समान आधिको अर्थका बारह प्रकार के बतायों है वे किस मान, माया और लोनकथायको स्थान लताके समान आधिको अर्थका बारह प्रकार के बतायों है वे किस मान, माया और लोनकथायको स्थान लताके समान आधिको अर्थका बारह प्रकार के है विसे मानकभावका मान स्थान स

आमे उदाहरणो डारा क्रोभकपायके जिन चार मेदींको स्पष्ट किया है उनमेसे कौन क्रोभमाव संस्कार-रूपसे फितने काठ तक रहता है इसे स्पष्ट करते हुए बठाजाय है कि जो क्रोभ अन्तर्महुतंकाल तक रहता है बहु करहेबाके समान कोथ है। जो कोथ अटबच्कपते वर्षमाव तक अनुभवसे जाता है वह बाकुकी रोखाके समान क्रोभ है। बहुते तथा जामे क्रोभमावका जो अन्तर्महुतंशे अधिक काठ कहा है बहु उठा आदिके संस्कारको प्यान- में रखकर ही कहा है। जो कोबभाव बर्बमानमें भी अधिक छह माह तक संस्काररूपमें रहता है वह पृथिवी-की रेखाके समान कोच हैं। और जो कोच संस्कारम्पणे तब भवोंके द्वारा भी उपध्यक्षो नहीं प्राप्त होता है। अर्थात् विस्त ओवके आलम्बनमें इसप्रकारका कोच हुआ है जो रेखकर जो कोण सस्पात, लसंस्थात और अपनत अर्थोंके बाद भी प्रगट हो जाता है वह पर्वतको रेखाके समान कोच है। इसप्रकार यह कोषक्षपायकी अपेक्षा विचार है। इसी प्रकार धेष कथायोकी अपेक्षा भी घटित कर लेना जाहिए।

गोम्मटसार जीवकाण्डमें चारो कपायोको कुछ करकरे साथ उक्त सोलह उदाहरणो द्वारा स्पष्ट किया गया है। जिन उदाहरणोंको भिन्नक्ष्य लिया है उनमे यस्म उदाहरण मानक्ष्यास्वास्यों है। कपायप्रामृत्यों विस्त सामान्यको स्पष्ट करनेके जियों 'कजाके समान' यह उदाहरण दिया है, गोम्मटसार जीवकाण्डमें उसके स्थानने 'वेतके समान' यह उदाहरण दिया है। कथा क्ष्यास्वामृत्यों किया मानान्यको स्पष्ट करनेके लियों 'तोनको समान' उदाहरण दिया है, गोम्मटसार जीवकाण्डमें उसके स्थानमें 'वृरपाके समान' उदाहरण दिया है। तथा कषायप्रामृत्ये किया लोगमान्यको स्पष्ट करनेके लियों 'पृतिके लेपके समान' उदाहरण दिया है। तथा कषायप्रामृत्ये का जीवकाण्डमें उसके स्थानमें 'पहिले करनेक समान' उदाहरण दिया है। तथा कषायप्रामृत्ये किया लोगकाण्यमं स्थान विश्व लोगकाण्यमं स्थान क्ष्य कर्माम्यम्भ के क्ष्य नीवकाण्यमं स्थान क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य मुद्ध कीय-काण्यमं क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य मुद्ध नियोच होती है कि वह क्ष्य क्या क्ष्य क्ष्य

इसप्रकार उक्त सब विषयका व्याख्यान करनेके बाद चतु स्थान अर्धाधिकार समाप्त होता है।

#### ९ व्यञ्जन अर्थाधिकार

क्याय प्राभुतका नौर्वा व्यक्त अर्थाधिकार है। प्रकृतमे व्यव्जन यह पद 'शब्ब' इस अर्थका सूचक है। तत्त्वसार इव अर्थाधिकारमे कोव, मान, माया और लोग इन चारो कपायोको शब्दक्सते पांच सूच-प्रामाओमे पर्यायवाची नाम दिये है। यदा—कोधक्यायके दस पर्यायवाची नाम—कोध, कोच, रोप, राप, अलता, संख्यकन, कलह, बुढि, झंसा, हेव और विवाद। इन पर्यायवाचीके अर्थको स्पष्ट करते हुए अक्ष माका पर्याय-वाची नाम अमर्थ दिया है तथा विवादके पर्यायवाची नाम स्पर्द और समर्थ दिये है। पाप, अवग, कलह और बैरको बृद्धिका हेतु होनेटे कोधका पर्यायवाची नाम मुद्धि है। तथा स्पर्ध और सपर्यको मनोबृत्ति हु दूसरोसे उलक्रमना विवादक्य कोचकी भूमिका ही बनाता है, दसक्तिय कोधका पर्यायवाची नाम विवाद है। येव कवन मुश्त्रीत हो है।

मानकषायके पर्याववाची नाम है—मान, मद, दर्ष, स्तम्भ, उत्कर्ष, प्रकर्ष, समुक्त्यं, आरमोत्कर्ष, परिमव और उत्तिस्त । परमागममे झान, जुबा, कुछ, जाति, वङ, ऋद्धि, तप और शरीर इन आठके आलम्बनसे यह समारी जीव स्वयंको इसरोसे अधिक मानता है, इसलिए ऐसे भावको मान कहां । इसके कारण सराव पिये हुए मनुष्यके ममान यह जीव उन्मल हो जाता है, इसलिए मद भी मानका पर्याववाची नाम है। इसी प्रकार सेव पर्याववाची नामोके विषयमे जान लेना पाहिए। जन्म कोई वियेषता न होनेसे यहाँ उनका पृथक्से स्पट्टीकरण नहीं किया है।

पहले क्रोधकषायके पर्यायवाची नामोंमे 'विवाद' पदका उल्लेख कर आये हैं। उसका कारण यह है

कि जाति आदिको निम्तिकर स्वयंमें बडप्पनका परिणाम होना यह मानकषायकी विशेषता है और परके प्रति तिरस्कार या अनादरके भावपूर्वक उसके प्रति सचर्यका भाव होना यह कोषकषायकी विशेषता है ।

मायाक्यायके पर्यायनाम है—माया, सातिप्रयोग, निकृति, बञ्चना, अनुनृता, यहण, मनोब्रामांग, कल्क, कुह, निमृहन और छप्त। मायामें मन, वचन और कायकी प्रवृत्तिने सरणता नहीं रहती हैं। वस्तिता है, कहता कुछ रखता है, कहता कुछ है और करता कुछ अन्य हो है। इसिक्य प्रायाक्यायमें कराज्ञारको समुख्यता है। कुटिक व्यवहार करना, बञ्चन-ठनाइका परिणाम रखना, इसर्फे ठीक अधिप्रायको आनक्त एक अधिप्रायको प्राप्त है। इसी अभिप्रायको प्राप्त है। उसत प्रयोग मायाके अधिक उपप्रिप, कुटक्यवहार, विश्वक्रमन, योगवक्रता, निल्हन, दस्प, अतिस्त्रायन, विश्वक्रमण्यात। वैसे छोकमे दस्प्त मानक्तायका पर्यायको प्रयापका प्रयोग का प्रयापका प्रयापका प्रयापका प्रयापका प्रयापका प्रयापका प्रयापका प्रयापका है। मानक्तायपूर्वक जो ठानका परिणाम होता है उसका नाम दस्प है इस अभिप्रायसे दस्प्रका मामा अपिक प्रयापका है। सामा के विश्वक प्रयापका है। सामा है। होकामे दिक कल्कन पर्यायको नाम वस्तवार्ता है। स्वामें कुटिक अवहारकी मुख्यता है। यही कारा है। मायामें होन सर्वामें परिपाणित किया है। सामा है। स्वामा है। स्वामा है। सामा है। स्वामा है। सामा है। स्वामा है। स्वामा है। सामा है। साम है। साम है। सामा है

लोभकषायके पर्यायवाची नाम है-काम, राग, निदान, छन्द सुन, प्रेय, दोष, स्नेह, अनुराग, आशा, इच्छा, मूच्छां, गृद्धि, साशता या शास्वत, प्रार्थना, लालसा, अविरति, तृष्णा, विद्या और जिल्ला। काममे इष्ट स्त्री, पुत्र और परिग्रह आदिकी अभिलाषा मुख्य है, उसलिए कामको लोभका पर्यायवाची कहा है। राग नाया और लोभ आदिरूप होते हुए भी यहाँ मनोज्ञ विषयमे अतिब्बगविशेषको व्यानमे रखकर रागको लोभका पर्यायवाची कहा है। जो मैं पुष्य कृत्य करता हू उसके फल्स्वरूप मुझे इष्ट भोगोपभोगकी प्राप्ति हो ऐसे भाव-का नाम निदान है। इसमें इष्ट विषयको प्राप्तिको अभिलाषा बनी रहनेके कारण निदानको लोभका पर्यायवाची बतलाया है। जिसके चित्तमे मिथ्यात्व और मायापरिणामके समान निदानरूप लोभपरिणाम बना रहता है वह दती नहीं हो सकता । इसलिए आगममे निदानको भी एक शस्य कहा है । मूल सूत्रगायाओं में लोभके पर्याय-वाची नामोमे एक नाम 'मुद' है। उसका अनुवाद जयधवला टीकामे 'सुत' और 'स्वत किया है। 'सूयतेऽ-भिषिच्यते' इस व्युत्पत्तिके अनुसार विविध प्रकारकी अभिलाषाओसे स्वयंको पर्शिसचित करना अर्थात् पृष्ट करना सुत है इस भावको ध्यानमे रखकर सुतको लोभका पर्यायवाची कहा है तथा मूल सूत्रगायामे आये हुए 'सुद' पदका 'स्वत' अर्थ करनेपर 'स्वस्य भाव स्वता समता' ऐसा करके जो लोभपरिणाम ऐसी समतारूप हो उसे लोभका पर्यायवाची 'स्वत' कहा है। त्रियका अर्थ प्रेय है। प्रेयरूप जो दोष, उसका नाम प्रेयदोप है। इस प्रकार प्रेयदोपको लोभका पर्यायवाची कहा है। यद्यपि मूल सूत्रगाथामे लोभके पर्यायवाची नाम बीस है ऐसा स्पष्ट कहा है, परन्तु ज धवला टीकामे इन दोनोको समसितरूपसे प्रेय और दोषको लोभका पर्यायवाची कहा गया है। टीकार्मे प्रेयको दोषरूप क्यो कहा इस प्रश्नका जो समाधान किया है वह हृदयंगम करने लायक है। समाधान करते हुए वहाँ बतलाया है कि यद्यपि परिग्रह आदिकी अभिलामा आह्नादका हेत् है, परन्तु वह संसारको बढ़ानेवाली हैं, इसलिये यहाँ प्रेयको दोषरूप कहा है। स्पष्ट है कि राग या अभिलाषा किसी मी प्रकारकी क्यो न हो वह एकमात्र संसारका ही हेतु होता है। आशाके दो अर्थ है—एक तो अविद्यमान अर्थकी इच्छा करना और दूसरे 'आश्यतीति आशा' व्युत्पत्तिके अनुसार स्वयको कृश करना । ये दोनो लोभरूप होनेसे यहाँ आशाको लोभका पर्यायवाची कहा है।

मूल सूत्रगायामें लोमका पर्याववाची नाम 'खासद' भी आया है। इसके टीकाकारने दो अर्थ किये हैं—एक सावाता और दूसरा शास्त्रत । आशा, स्पृहा और तृष्णा इन तीनी परोंका अर्थ एक है। जो आशा सहित परिचाम है उसका नाम शाबता है। यदः यह परिचाम लोमकी जनस्वाविवोदक्य है, अत. इसे लोमका पर्यापवाची कहा है। हुसरे परिषहिक बहुण करनेका परिणाम सतारी जीवक आगे-गीछ सदा बना रहता है, स्विष्ण 'सार्य 'परका हुसदा अर्थ वाक्षव करके उसे लोकम पर्यावचानी कहा है। बाहुण प्रयोगके आधिक त्यापा या पूर्ण स्थापका परिणाम लोकमिर्विषक कारण नहीं होता। जिनकी बृद्धि तरक्सपांद्यांती है, जिनके उपये आसिक लेका पूर्ण स्थापका परिणाम लोकमिर्विषक कारण नहीं होता। जिनकी बृद्धि तरक्सपांद्यांती है, जिनके उपये आसिक बोचिय प्रयोजनपूर्व पराधाकि भैरदिकानकी सलक मिलती है ऐसे पुरुष भी आनतिरक स्व लोकमिर्विण स्व कारण स्व विवाद कारण कारण कारण आधिक या पूर्ण विराव करने वे अन्य उसके उसके अर्थ वेदन करता है। लोक्षक जम्म पर्यावचानी कहा है। 'दिव' वाहुले विवाद करने कहा है। अववा विवा जिस प्रकार दुराराम्य होती है हसी प्रकार लोमके पिछे लामनेवाले बोचकी स्थिति होती है। स्वाव्य विवाद जिस प्रकार प्रयोवचानी कहा है। इस अपना आपि जितने भी उपमोगके लायन है उनके बार-बार मोगने पर भी जीवनमे अवस्तोय कारण स्व होती है। इस अपना आपि जितने भी उपमोगके लायन है उनके बार-बार मोगने पर भी जीवनमे अवस्तोय कारण स्व होती कर अपना विवाद के अर्थ अपना कार्य जितने भी उपमोगके लायन है उनके बार-बार मोगने पर भी जीवनमे अवस्तोय कारण स्व होती कर अर्थ जितने भी उपमोगके लायन है। उस हमें जिसके स्वप्यक्ति कारण कर विवाद कर विवाद होती है। इसीकिए इस साम्यपंत्री स्व कर विवाद कारण स्व साम्य होता सही होती है। इसीकिए इस साम्यपंत्री स्व कर विवाद साम्य होता हो। हमी विवाद कर विवाद कारण स्व विवाद होती हो। हमी विवाद कर वहा विवाद हो उसके सर्व जितने पर्यावचानी माम है। स्व हमें विवाद हो ति स्व हम ति हमें स्व हम ति हम स्व हम ति हम ति स्व हम ति स्व हम ति स्व हम ति हम ति स्व हम ति स्व हम ति हम ति हम ति स्व हम ति हम ति

जैसा कि पहले सकेत कर आये हैं इस अयोधिकारमे पौच सूत्रगायाये है। सूत्रगायाओंके ठीक अनुरूप पौच आर्याकृत्य जयववला टीकाकारके सामने रहे हैं वो सूत्रगायाओंके व्याख्याके अत्तमें दिये गये है।

#### १०सम्यक्त्व-अर्थाधिकार

यह सम्यक्त्व नामका महा अवधिकार है। इस महाधिकारमे औपरामिक आदि तीनो प्रकारके सम्यक्तिनोत्ते से प्रयमोपशम और लाधिक दोनों प्रकारके सम्यक्तिनेकी उत्पत्तिका विचार किया गया है, इसलिए यह महाधिकार दर्शनमोहोपशामना और दर्शनमोहसपण इन दो उप-अवधिकारों में विमक्त हो जाता है। उनमेंस सर्वश्रमम दर्शनमोहोपशामना अवधिकारका निक्यण किया गया है। जो मुजगाबाएँ मात्र दर्शन-मोहोपशामना नामक अवधिकारसे मम्बन्ध रखती है वे कुळ १५ है। उनका विवेचन वृणसूत्रकार यतिवृषम आवार्यने अया अनुस्तरूपण आदि तीन करणोका विशय विवेचन करनेके बाद तबके अन्तमे किया है।

इस अधिकारका प्रारम्भ करते हुए सर्वप्रयम बार प्रकारके अवतारका ससीपमे उल्लेख किया है। वे बार अवतार है—अपक्रम, मिश्रंस, नय और अगुमा। उपक्रम पाँच इकारका है—आपुत्रीं, नाम, प्रमाण, वक्त-स्वता और पत्र-ततानुपूर्वीं। वृद्यानुपूर्वींकी अपेक्षा यह दसवीं अर्थीमिकार है। व्यवसानुपूर्वींकी अपेक्षा छटा और पत्र-ततानुपूर्वींको अपेक्षा अविवारित उस्त्रमाला स्व अर्थीमिकार है। क्यायमानृत सह गोभ मामप्र है। अस्तरोको अपेक्षा इसका प्रमाण सक्यात और अर्थनको अपेक्षा अर्थस्य स्वत्रम्य और अर्थनत है। बक्तस्थता-दस्तम्य और तहुमस यक्तस्थता है, व्यक्ति सम्यक्त्यको प्रकप्णाके अविनाभावस्वरूप है। अर्थामिकार रो प्रकारका है—दर्शमाह-तप्रचामना और वर्शनमहि-तप्रचाम। उपस्कत परका नाम, स्थापना आर्दि जितने अर्थोमें निश्चेप होता है उसे करके और उन निजेपोंमें कीन निकोप किस नयका विषय है यह बतलाकर शहतमें नोवामम भावनिसंसप्त अयोगन है ऐसा समझना साहिए।

सके बाद बनुगमका निर्देण करते हुए अवध्यक्तकरणके प्रथम समयमे प्रकाण करते योग्य 'दसण-मोह-ज्वयाममस्य' हत्यादि थार तायाओका जल्कि किया है हम चार तायाओमें जिल विषयकों पूष्टा को गई है उत्तका निर्देश करनेक पूर्व 'दस्तिमोह-ज्वामामा 'व्यक्तिकारण फ्रक्तित कर्मका वर्षच्यम अल्केक र रहेगा प्रयोजनीय है। यथा—यह तो स्पष्ट है कि प्रवमोच्यम सम्यन्दर्शनको जर्साच मिन-युत उपयोगदारा जायक-स्वमाव निज आत्मामें जयपुन्त होनेपर हो होती है, वज एसे बीक्को नियमसे वंत्री गक्के निय पर्वात होना साहिए। सहो कारण है कि वागमसे एकेटिवपके केकर सकती प्रक्रेटिय व तक समी बीद दर्सने प्रहणके सायोग्य बत्तामें पर्वे हैं। व्यक्तियों तोनी प्रकारके सम्यन्तिनीमें से कियी नी सम्यन्दर्शनकी प्राप्ति तही होती यह भी इससे स्पष्ट है। संज्ञिबोंमें भी यदि वे नारकी बीर देव है तो पर्याप्त होनेके अन्तर्भूहर्त बाद ही वे हरे उत्पन्न करनेके लिए योग्य होते हैं। नारिक्योमें तो साठी नरकोंके नारको पर्याप्त होनेपर प्रवम सम्यहत्त्वको उत्पन्न करनेके योग्य है और देवोमें चाहे वे अभियोग्य देव हो, चाहे अनिमयोग्य देव हो, भवनवासी, वान-स्यत्तर, अमेतिपी और नीवे शैंबेयक तकके विमानवासी देव तथीय्य सामाशीके सद्भावने प्रयम सम्यक्तको उत्पन्न करनेके लिए अधिकारी हैं।

मनुष्यों और तिर्यञ्जीमें जो तम्मूच्छन जीव है वे तो प्रमापशमसम्बन्धको उत्पन्न करनेके पात्र ही नहीं। गर्मजोने भी जो मनुष्य और तिराञ्ज पर्यान्त हैं वे ही प्रथम सम्बन्धको उत्पन्न करनेके आंग्रकारी हैं। उत्तमें भी कर्ममूमिन्न मनुष्य पर्यान्त होनेके प्रथम समयसे लेकर आठ वर्षके होने चाहिए तथा भोगमूमिन्न मनुष्य उननात तनके होने चाहिए, तिर्यञ्जीमें भी वे दिवसपृथक्तके होने चाहिए। यहाँ दिवसपृथक्तय सब्द सात-आठ दिनका वाची न होकर बहुत दिवसपृथक्तवोका वाची है।

चारी गतिसोंके जीवोर्स प्रथम सम्मस्त्रक वहणके धोय्य कौन जीव है इसका यह सामान्य विचार है। उन्नमें भी जो जनादि निष्यादृष्टि जीव है वं सायेपवाम जादि चार लिक्योंने सम्मन्य होने चाहिए । जो सादि मिष्यादृष्टि जीव है उनका बेरक काल व्यत्तीत होने पर वे भी चार लिक्योंने सम्मन्य होने चाहिए । इस प्रकार इतनी योग्यताबाले भव्य ओव ही काललिय जानेपर स्वारत्योग्युल स्वपुर्यार्थद्वार प्रथम सम्मन्यक्षके प्रकृष्ठ सेया होते हैं। वे चार लिक्यों है—स्वारेपद्याम लिव्य, विद्युद्धिलव्य, देशनालिय और प्रयोग्य लिब्य । विद्युद्धिक वर्ष्य पूर्वेत सी स्वति हुए कमोंके जनुभाग स्वर्यक्रीका प्रतियाग जननगुणा होना होन होकर उदी-रित होना स्वयोग्यमलिय है। प्रतिवमय जननतुणी हीन होकर उदीरित होनेवाले जनुभागस्पर्यक्रोके गिनिस्ति स्वता आदि असुभ प्रकृतियोके कच्यके वीर्य वीर्वाके परिणामीकी प्रार्थित होना विद्युद्धिलिय है। छह इस्त्र और नी परायोंके अपनेप्रथम होना प्रयोग्य लिवा होने प्रतिवास क्षाता आदि असुभ प्रकृति है। छह इस्त्र और नी परायोंके अपनेप्रथम होना प्रवार को तिनिस्ति वासिस्तका प्राप्त होना देशनालिय है। तथा सब कमोंकी उत्कृष्ट स्थिति और उन्कृष्ट अनुभागका घान होकर उनका स्वर्त कमाने कचन कोडकांकी प्रमाण स्वर्धिक कोर हिस्यानीय अनुभागकी अस्पाण होना प्रयोग्य लिख है। वास सब कमोंकी उत्कृष्ट स्थित और उन्कृष्ट अनुभागका घान होकर वहां अनुभागकी अस्पाण होना देशना वाना चारित, स्वर्धील जनने विद्या काने विद्या काने विद्यालय कुनामकी अस्पाण होना दिवा तथा वाना वात्र वात्र अस्पालकी अस्पाण होना देशना वाना चारित, स्वर्धील उन्हित विद्यालय कमीन विद्यालय कानो चारित, स्वर्धील उन्हित विद्यालय निवरित कानो वात्र वात्र वात्र वात्र विद्यालय क्षात्र होना होना है। वात्र व

सही देशता लिक्सके प्रतंगते जो आचार्य आदि परका प्रहुण किया है हो उससे मोक्षमागंके अनुरूप उपदेश-देते हुए सम्बद्धित्योका प्रहुण किया है ऐसा यहाँ समझना चाहिए, स्वोक्ति जीवस्थानकी नौत्री चूलिकामें प्रमापि तीन नरकोमं ऋषियोंका गमन न होनेसे वहाँ प्रयमोपशम सम्यस्त्वकी उत्पत्तिका बाह्य साधन समंप्रदेश नहीं बन सकता ? किसी शियम द्वारा ऐसी आश्रका करनेपर आचार्य देव बीरसेनस्थामी उस्त्र शंकाका समाधान करते हुए जिसते हैं कि वहाँ पूर्वस्त्र मन्त्र भी, धर्मके सहण करानेमं लगे हुए तथा सब प्रकारकी बाधाओसे रहित ऐसे सम्यस्थित देशोका वहाँ समन देशा जाता है, अत प्रारम्भके तीन नरकोमें समंत्रवाकर बाह्य साधन बन जाता है। उल्लेख सह प्रकार है—

कथं तेर्सि धम्मसुणणं सभवदि, तत्व रिसीणं गमणभावा ? ण, सम्माइट्टिवेवाण पुन्वभवसंबधीणं धम्म-पद्भागणे वावदाणं सयन्वाधाविरहिमाणं तत्व गमणदसणादो । पु ६, ४३३ ।

इससे स्पष्ट है कि सम्बन्दाच्योके द्वारा मिळा हुजा मोक्षमार्ग के अनुरूप उपदेश ही अन्य शीवोंमें प्रथमीपदाम सम्बन्दर्शनको उत्पत्तिका निमित्त होता है, जन्य मिष्यादृष्टियोके द्वारा दिया गया उपदेश प्रथमोद्यास सम्बन्दर्शनकी उत्पत्तिमें बाहुष साधन नहीं होता।

ये चार लिख्याँ हैं। इन चार लिख्यांसि सम्पन्न उक्त योग्यताबाले जीव जब काललम्बिक योगर्से वस्पुक्वार्यद्वारा करणलिखके सन्मुख होते हैं तब वे जीव सर्वप्रथम अवःप्रवृत्तकरणरूप विशृद्धिको प्राप्त होते है। ऐसे जीवोके प्रवम समयसे विरणाम कैसे होते हैं, योग व उपयोग वादि कौन-कौन होते हैं हत्यादि बातोंकी पुष्का उन वाद गायाओं में की गई है जो आमान्यकर्मत अब उनुसकरणके प्रवम समयमे प्रकण्णायोग्य है। वे बाद है-'दंसणमोह-ट्वसामयस्य' हत्यादि ९१, ९२, ९२ और ९४ क्रमाकवाली सुत्रगायाएं। उनमें अपम सुत्रगायाका विशेष स्पर्टनेकरण चृण्यपुत्रोगे और उनकी व्यवचला टोकामें करते हुए वत्रलाया है कि हन जीवोका परिणाम विष्कृतर ही होता है, जीवजुद्ध नहीं होता। केवल अब अवृत्तकरणके प्रयम समान्य केकर ही विशुद्धतर परिणाम नहीं होता। किन्तु अब अवृत्तकरणको प्रारम्भ करतेके अन्तर्मुहर्त पहलेसे ही ऐसे जीवोका परिणाम जात्मसन्मव उपयोग होनेसे प्रति समय जननत्मृणी विजुद्धिकों किये हुए विशुद्धसे विजुद्धतर होता जाता है, क्योंकि जो पिम्यात्मकर्मी महागति निकन्कर अल्क्ष्यपूर्व सम्यय्वनिक्पी रत्नको प्रारा करतेके सम्मुख हैं, जिन्होंने क्ष्मोपमा आदि बार लिक्श्योकी सम्पन्नताक कारण अपनी सामय्यको बद्धाया है और ली सेव्य जीर निवंदस्त्रावसे पुन्त है ऐसे जीवोके परिणामोमें प्रति समय सहब ही अनन्तगुणी विजुद्धि होती है हम्मे सर्वेद्ध नहीं।

कमोंके ग्रहणमें निमित्त रूप जीव प्रदेशीकी परिस्पन्दरूप पर्यापको योग कहते है। ये जीव नियमसे पर्याप्त होते हैं, इस्तिष्ठ एकके स्पार्ट पर्याप्त योगोमेंसे क्षाहारक काययोगको झेक्कर दस पर्याप्त योगोमेंसे कोई एक पर्याप्त योग होता है। यथा—मनोधोगके चार मेदीमेंसे कोई एक मनोधोग होता है या वचन योगके चार मेदीमेंसे कोई एक वचनयोग होता है या जीवारिक काययोग या वीकियक काययोग होता है।

क्रोध, मान, माया और लोगके मेदसे क्याय चार प्रकारको है। उनमेसे कोई एक क्याय परिणाम होता है। इतनी विद्यायता है कि एक तो ऐसे जोबोका उपयोग परस्क्षी न होकर, नियमसे आत्मलनी होता है, इसिलए वह क्याय परिणाम उत्तरोत्तर वर्षमान न होकर हीयमान होता है। इतरे पूर्व कषित पारकमोंका कपुनाग दिस्थानीय तो पहले हो हो गया है। साबही उत्तर्भ प्रति कम्य वनत्त्वपूणी हानि होती जाती है, इस-लिए भी बहुँ होनेवाला कगाय परिणाम उत्तरोत्तर हीयमान ही होता है।

जीवोका जो अर्थको ग्रहण करने रूप परिणाम होता है उसे उपयोग कहत है। वह दो प्रकारका है—
साकार और अनाकार । अनाकार उपयोगका नाम दर्शनोगयोग है और साकार उपयोगका नाम झानोपयोग है। यत अनाकार उपयोगका नाम झानोपयोग है। यत अनाकार उपयोग अर्थक्य हो हो से सामान्यस्थे पदार्थको ग्रहण करता है, अत ऐसे उपयोगके कालमें विमर्शक स्वरूप जीवादि तस्वार्थोको प्रतिपत्ति नही हो सकती, अत यहाँ साकार उपयोग अर्थात् कालमें वी स्वीकार किया गया है। उसमें मी मिय्यात्व गुणस्थामने तीन दुवान हो सम्भव है, अत उनमें से कोई एक उपयोग यहाँ होता है यह उक्त स्वरूपर व्ययस्था टीकांम स्वीकार किया गया है। इस विषयकी विशेष जानकारीके लिये पूर २०४ के विशेषार्थ पर दृष्टियात करना चाहिए।

हन जीवों के उत्तरीत्तर वर्षमान पीठ, पद्म और युक्ठ इन तीनों केरवाओं मेरी कोई एक केरवा होती है। यह कपन तियंखी और समुख्यों में मुक्यताते किया है, क्यों कि देवों और नारकियों में बही जो केरवा है वहीं वह जम्मेर केरद मरणक नियमते बनी रहती है, इसकिए यहीं नारकियों और देवों के सम्मय्क्रीन सम्मय्क्रीन पर कौन केरवा होती है इसका निरंध न कर जहाँ एक केरवा अत्तर्मकृति के जीवक काल तक नहीं होती ऐसे मनुष्यों और दिवंखों की अपेशा हो यहाँ ऐसे जीवों के कीन केरवा होती है इसका निरंध किया है। ऐसे मनुष्यों और तियंखों के अपेशा होता है वहीं ऐसे लेवों को कीन केरवा होती है इसका निरंध किया है। ऐसे मनुष्यों और तियंखों के अपेशा तो किया तो होती ही नहीं। युभ तीन केरवाओंम कोई एक केरवा नियमसे वर्धमान ही होती है। बदि अतियद विद्युखिक साथ उनत जीव अस्पर्यंत्रिक समुख हों तो भी उनके अप्रया ते तिकस्याक्ष परियाम देखा जाता है। नारिक्योंमें कृष्ण, नील और कारोवरेसे जिस नरकने जो अवस्थित केरवा हो वह नियमसे होयमान ही होती है और कीर केरवा वाता वह नियमसे स्वास्त्र हो जो अवस्थित केरवा हो वह नियमसे होयमान ही होती है और कीरवे जानना चाहिए।

तीनों वेदोंमेसे अन्यतम बंद होता है। करणानुयोगमे चौदह मार्गणाओंका कथन नोआगम भावपर्यायको ध्यानमें रखकर ही किया गया है। इसलिए बंद कौन होता है ऐसी एच्छाके होने पर जो यह उत्तर दिया गया है कि तीनों बेदोमेंसे कोई एक बेद होता है सो इस उत्तर द्वारा आववेदका ही सहण करना चाहिए।
चूँकि प्रारम्भके पीचने गुणस्वानतककी प्रतित हमसे पुरुष, स्त्री और नपुंतक संत्री पंवीद्रय पर्याप्तक जीवोंको
भी हो कतती है, जतः जयववलाकारने बेदके हम्य बीर आव ऐसे अब करके दोनो प्रकारके तीनो बेदबाके
जीव अवसीपश्चम सम्बन्धवर्धनको उत्पन्न करते हैं उसमें कोई विरोध नहीं है यह निर्देश किया है। परमामम
वार मनुयोगोमें विश्वत है। उनमेंसे चरणानुयोगमें बाह्य बावारकी स्रयोग विचार किया सवा है, इसलिए
उसमें हम्यादेव विवसित है और करणानुयोगमें नीशायम आवरूप बीबोकी वर्ष-व्यंजन पर्यामें की गई हैं, इसलिए उसमें आववेद विवसित है ही इतना यहाँ विशेष समझना चाहिए।

प्रकार मुनगाया 'काणि वा युव्यव्याणि' हत्यादि है। इसमें बाठो कमोके प्रकृति आदिके मेरसे वारो प्रकार सत्य, बन्य, उदय और उदीरणा विषयक पुष्णका पुणिसुम्मो और जयप्यका टीका द्वारा विषार विचार पर प्रकृति है। इनसे प्रकृति सत्त्वका विचार करते हुए वो निर्देश किया है उसके कनुसार मोहनीय कर्मकी २६-२७ मा २८ प्रकृतियोकी सत्ता होती है। वालादि विष्यापृष्टिक २६ प्रकृतियोकी सत्ता होती है, बादि विष्यापृष्टिक वयासम्भव २६,२७ मा २८ प्रकृतियोकी सत्ता होती है। कारण स्पष्ट है। आयु कर्मकी एक सुम्प्यताल आयुक्ती अपेक्षा एककी और यदि परमव सम्बन्धी आयुक्त बन्य किया हो तो दोको सत्ता होती है। जाना-बर्मा अपेक्षा अपेक्षा अपेक्षा प्रकृतियोकी सत्ता होती है। जाना-बरणिद शेष पांच कर्मकि जितने अवान्तर भेद दे उन सक्ती सत्ता होती है।

सहाँ यह प्रश्न किया गया है कि सादि मिम्पादृष्टिक आहारक चतुष्कका सन्त सम्भव है, इसिएए बन्य प्रहातियोंके शाय उनकी सत्ता भी कहनी चाहिए। इस प्रश्नका समाधान करते हुए बतावाया है कि बेदक सम्पन्तक्षेत्र कालसे आहारक शरीरकी उद्देवनाका काल बन्य है, इसिएए प्रथमीयधाम सम्पन्तकों सन्मुख हुए सादि मिम्पादृष्टिक आहारक चतुष्कका सन्त्य नहीं गया आता।

ऐसे जीवोके आयुकर्मका स्थितिसस्य तत्प्रायोग्य होता है। तथा श्रेय कर्मोका स्थितिसस्य अन्त -कोडाकोडीके भीतर होता है।

ऐसे जीवोके अप्रशस्त कर्मोंका अनुमाग डिस्थानीय होता है और अश्वस्त कर्मोंका बतु स्थानीय होता है। वर्णादिबनुष्क अपने उत्तर मेदोके साथ प्रशस्त भी होते है और अप्रशस्त भी होते है। तथा प्रदेशसर्क्यं अजयन्य-अनुकुष्ट होता है।

उसी दूसरी गायाका दूसरा चरण है — के वा असे णिवंधिद' तवनुसार उकत जीव किन प्रकृतियों के बन्पक होते हैं इसका विधार तीन बच्छकों के हारा किया गया है। उन तीनों दच्छकों से समानस्पर्स पाई वाने-वाली प्रकृतियाँ इस प्रकार है — ५ जानावरण, ९ दर्शनावरण, सातावेद्देशत, मिस्पादल, सोलह कथाय, पृश्य-वेद, ह्यान्य, रांत, मय, जुगुम्सा, श्वक्षींच्य, जाति, तैसक्ष घरोर, कार्मणवारीर, समध्यतुरक्ष संस्थान, वर्णांस्य चतुष्क, अगुक्कषु आदि चार, प्रशंस्त विहासोगति, तसादि चतुष्क, स्थिरादि छह, निर्माण और पाँच अन्तराव ।

अब यदि अघ प्रवृत्तकरणके प्रयम समयमे स्थित जीव मनुष्य और तिर्यश्च है तो वे उक्त ६६ प्रकृ-तियोके साथ देवगति वैक्षियिक घरीर, वैक्षियिक आगोपान, देवगति प्रायोग्यानुपूर्वो और उच्चगोत्र इन पाँच प्रकृतियोंका भी बन्ध करते हैं।

यदि देव और छह पृथिवियोके नारको जीव हैं तो वे उक्त ६६ प्रकृतियोके साथ मनुष्यगति, बौदा-रिक शरीर, वच्चपंत्रनाराच संहतन, जौदारिक शरीर वागोपाग, मनुष्यवित्रग्रयोष्यानुपूर्वी और उच्चगोत्र इत छह प्रकृतियोंका भी बन्य करते हैं।

यदि सातवी पृथिवीके नारकी हैं तो वे उक्त ६६ प्रकृतियोके साथ तिर्वञ्चगति, बौदारिकायरीर, बौदारिक आगोपांग, वव्यर्थभनाराचर्यहनन, तिर्वञ्चगत्यानुपूर्वी, कदाचित् उद्योत और नीचगोत्र इन ७ या ६ प्रकृतियोंका भी बन्य करते हैं। स्थितिबन्ध तीनो दश्वकोमे कही गई इन सब प्रकृतियोंका बन्त कोडकोड़ी प्रमाण होता है। को अप्रसस्त प्रकृतियों है उनका डिस्थानीय और जो प्रशस्त प्रकृतियों है उनका चतु.त्यानीय अनुभागबन्ध होता है।

पांच क्रानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय, बारह क्याय, पुरुषवेद, हास्य, रित, प्रया, जुगुचा, तिर्यक्काणि, मृत्युव्यणि, प्रक्षित्रवाणि, जीशांकि स्वरोत, तैयस स्वरेत, क्याय स्वरेत, जीशांकि स्वरोत स्वाने-पांग, वर्णायि चार, तिर्यक्कायवानुपूर्वं, मृत्युव्यल्यानुपूर्वं, स्वयुक्त्यु आदि चार, उद्योत, तस, सादर, प्रयांत, प्रत्येक सारीर, स्वर, सुम, यक जीति, निर्माण, उच्चतीत्र जीर पांच जलराय इन ५५ प्रकृतियोका अनुतक्ष्य प्रदेशवन्य होता है तथा निद्रानित्रा, प्रचलाप्रका, स्थानगृद्धि, मिध्याल, अननतानुबन्धे चार, देवगतिप्रसिध्यान्युवर्गं, स्वरेत समब्दुत्वसंखान, वीर्क्षांक शरीर आयोगाण, वज्वसंननाराच संहतन, देवगतिप्रसिध्यानुपूर्वं, प्रयासन विद्यायोगित, सुभग, सुस्वर, आदेय और नीचगोण इन १९ प्रकृतियोका उत्कृष्ट या अनुतकृष्ट प्रदेशवय होता है।

उसी दूसरी गायाका तीसरा पाद है—'कदि वार्याक्य पिसती । तदनुसार दरब-अनुदरक्ष्म कितनी प्रकृतियाँ उदयाविक्से प्रदेश करती है इस एक्ष्मका समायान करते हुए बतलाया है कि पहले जितनी प्रकृतियाँ उदयाविक्से प्रदेश करती है इस एक्ष्मका समायान करते हुए बतलाया है कि पहले जीनों ने ने परभव उपायान कि प्रति होते विकेश के कि प्रति की प्रति के प्रति विकेश के प्रति क

उसी गायाका चौषा चरण है—'कदिक्तूं वा व्हेसगी।'—तदनुतार अब प्रवृत्तकरणके प्रवस समयमें स्थित जीवोंके कितनी प्रकृतियोंको उदौरणा होती है रस पृष्णकास समाधान करते हुए बताज्ञाय है कि पोव कानावरण, नार वर्तनावरण, मिष्याल, पञ्चेनित्य जाति, लेकसवारीर, कार्मवारीर, वर्णादि चार, अगुरुल्यु, उपचात, परचात, उच्छवात, मध, बारर, पर्यात, प्रत्येक वारीर, सिब्द, अस्मिर, शुम, अशुम, निर्माण बोर पौच अन्तराय इन ३५ प्रकृतियोंको तो नियमसे उदीग्णा होती है, क्योंकि वहांपर ये प्रुवोदयस्वरूप प्रकृतियों है। इतिकृत्त इत्यों समाक्रमसे चारों गतियोंने उदस-उदीरणा पाई जाती है। इनके विवाय साता और असाता इनमेंने किसी एक प्रकृतिको चारों गतियोंने उदस-उदीरणा वाई जाती है। इसी प्रत्य व्यारिक एक सुमल, अप, जुणुला या रोनों या रोनों नहीं इस प्रकृतियोंको अंच उदस-उदीरणा होती है।

अब यदि नारकी है तो उक्त प्रकृतियोके साथ नयुमकबंद, नरकायु, नरकाति, बैक्रियिक घारीर, हुंबसंस्थान, बैक्रियिक घारीर आगोपाग, अप्रशस्त बिहायोगति, दुर्भग, दु.स्वर, अनादेय, अयश कीर्ति और नीचगोत्र इन ग्यारह प्रकृतियोक्ती भी उदय-उदौरणा पायो जाती है।

यदि तिर्यञ्च है तो ३ बेदोमेरी कोई एक बेद, तिर्यञ्चायू, तिर्यञ्चयति, बीदारिक शरीर, छह संस्थानों-मेरी कोई एक सस्थान, बीदारिक घरीर आपोपान, छह सहनामेरी कोई एक सहनन, कदाचित उद्योत, मेरी विह्नामीतिदामिंसे कोई एक, सुनग-दुर्वपमेंदी कोई एक, सुन्दर-दुन्दरकी कोई एक, व्याद-अनादेयमेरी कोई एक, यह कीरि-अद्यक्त कीर्तिमेरी कोई एक तथा नीचणोत्रकी नियमसे उदय-उदीरणा होती है।

यदि मनुष्य है तो तिर्यञ्चोंके समान उदय-उदीरणा जानना बाहिए। इतनी विशेषता है कि तिर्य-ञ्चायु और तिर्यञ्चमतिके स्थानमे मनुष्यायु और मनुष्यमति कहनो चाहिए। तथा मनुष्योमें उद्योतकी उदय-उदीरणा नहीं होती और गोत्रकी दोनों प्रकृतियोमेंसे किसी एककी उदय-उदीरणा गई जातो है।

यदि देव है तो उक्त प्रकृतियोके साथ पुरुष या स्त्रीवेद, देवायु, देवगति, वैक्रियिक शरीर, समचतु-

रसर्तस्थान, वैकियिक शरीर आगोपाग, प्रशस्त विहायोगित, सुमग, सुस्वर, आदेय, यश कीर्ति और उच्च-गोत्र इनकी नियमसे उदय-उदीरणा होती है।

सहीं जिस गतिमें जितनी प्रकृतियोकी उदीरणा बतलाई है, जापुको छोडकर उन प्रकृतियोकी तत्था-संग्य जनतःकोडाकोडी प्रमाण स्वितियो अपक्षित कर उदयमें दी जाती हैं और आयुकोमसे जिसके उदय प्राप्त जिस अपूर्व जो स्थित हो उसकी उदीरणा होती हैं। इसी प्रकृत जिसके जिन प्रकृतियोकी उदय-उदीरणा होती हैं उनसेंग्ने प्रश्नत प्रकृतियोकी बन्ध्यामसे अनन्तगृणी होन बतु स्थानीय उदीरणा होती है और अप्रयस्त प्रकृतियोकी सन्वस्थानसे अनन्तगृणी होन द्वित्यानीय उदीरणा होती है। तथा प्रदेशोकी अपेक्षा अवयय्य-अनुस्कृत उदीरणा होती है। यह उदीरणाका विचार है। इसी प्रकार उदयके सम्बन्धमें भी जानना चाहिए।

'के अंसे झीयरे पुत्र्व' यह तीसरो सुत्रवाधा है। इसके पूर्वाधंद्वारा दर्शनमोहको उपशमना करनेके सन्मुल होनेके पूर्व ही प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशक्ससे किन कमोको बन्वव्यान्त्रिति हो जाती है और किन कमोको उदयब्युन्छिति हो जाती है इसकी पुच्छा की गई है और उत्तराधंद्वारा किस स्थानपर सम्मद करणक्रिया होती है और किस स्थानपर किन कमोंका यह जीव उपशासक होता है यह पुच्छा की गई है।

नामें दन पृष्णाजों का नूमिसूनों और जययवका टोकाइ।रा विस्तारसे समाधान करते हुए नौतीस क्षाधारणांका निर्देश करने बाद दर्शनमोहानीयके उपधानकके पृयद-पृषद मनिक अनुसार निज महानयों का उदस होता है और कीन महानियों उपयों स्पृष्णिकन रहती है हसका विचार करते हुए बताजायां है कि नाइसे प्रदेश के प्रवाद प्रदेश है इसका विचार करते हुए बताजायां है कि निहारि पोच दर्शनावरण, एकेन्द्रियार बार जातिनामकर्म, यार जानुपूर्वों, आवप, स्थावर, यूक्स, अपयोंत और सावारण नामकर्म ये अकृतियां उदयों व्यक्तिक रहती है। दर्शनमोहानीयके उपधानका प्रारम करते वाला जीव न तो एकेन्द्रिय होता है, विकार कर में अर्था ही होता है और न हो अपयोंपनक होता है। सावा ही वह बाकार उपयोगवाला और जामून होता है, अन उसके ये अकृतियां उदयवे स्पृष्णिक राज्यों है। यह जोप निर्देश है। आदेशने किस गतियें किन प्रकृतियां किस प्रदेश स्विच्छा उदयवे स्पृष्णिक राज्यों है। यह जोप निर्देश है। आदेशने किस गतियें किन प्रकृतियों का स्वर्णक एक स्वर्णक प्रारम क्षित हो। अपयोगक स्वर्णक स्वर्

भीमी पूत्रगाया है— "किट्टिदियाणि कम्माणि" आदि । इत द्वारा दर्शनमोहनीयका उपधानक शीव कितनी स्थितिका और कितने अनुमाग्यका पाठ कर स्थितिसम्बन्धी और अनुभाग्यक्यभी कित स्थानको प्राप्त दिश्ती है यह पून्छा की गई है । तब्नुसार इसका द्यापाया करते हुए बत्तवाया है कि अप प्रश्नकरणके अन्तिम सम्बन्धि स्थान के कोडकोड प्रमाण है उससेने अपूर्वकरण और अनिवृद्धिकरणकर परिणामीके बन्ने संस्थात बहुमाग्यमाण स्थितिका थात कर पूर्वकी विवक्षित स्थितिक स्थाववें भागप्रमाण स्थितिका सह पाँच प्राप्त होता है। वथा अप्रस्तत कमीका अप प्रवृत्तकरणके अन्तिम समयसे वो अनुभाग प्राप्त होता है उससे अननत बहुआग्यप्रमाण अनुभागका उस्त दोनों प्रकारके पिणामोके बन्ने यात कर उसके अनन्तवें मागप्रमाण अनुभागको प्राप्त होता है। इससे यह स्थष्ट हो जाता है कि अप बृत्तकरणने स्थितिकाण्यकात और अनुभागको प्राप्त होता है। इससे यह स्थष्ट हो जाता है कि अप बृत्तकरणने स्थितिकाण्यकात और अनुभागको प्राप्त होता है। इससे यह स्थष्ट हो जाता है कि अप बृत्तकरणने स्थितिकाण्यकात और अनुभागको प्राप्त होता है। इससे यह स्थष्ट हो जाता है कि अप बृत्तकरणने स्थितिकाण्यकात कीर अनुभागको प्राप्त होता है। इससे यह स्थष्ट हो जाता है कि अप बृत्तकरणने स्थितिकाण्यकात कीर अनुभागकाणकरणात न होतर है। इससे यह स्थष्ट हो जाता है कि अप बृत्तकरणने स्थितिकाण्यकात कीर अनुभागकाणकरणने स्थलिकाण्यकात कीर अनुभागकाणकरणने प्रस्ति होते है।

इस प्रकार अब प्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें प्ररूपण करने योग्य वार नायाओं के विषयका निर्देश करने के बाद जिन तीन प्रकारके करण परिणामों के द्वारा दर्शनमोहनीयके उपश्रम होनेका निर्देश किया है उनका यहाँ विचार करते हैं।

जिन परिणामोके द्वारा दर्शनमोह और चारित्रमोहका उपश्रम आदि होता है उन परिणामोकी करण सक्का है। वे परिणाम तीन प्रकारके है—जब प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। जिसमें विद्यमान भीबोंके परिणाम भीचे प्रवृत्त होते हैं उसे अथ वृत्तकरण कहते हैं। तालप्यें यह है कि इस करणमें उपरिष (आलंके) समयमें स्थित बीबोके परिणाम नीचेंक (पूर्वक) अध्यसमें स्थित बीबोके भी गाये बाते हैं इस-लिए इसकी अथ प्रवृत्तकरण सजा है यह उसक कथनका तालप्य है। विश्व स्वत्य प्रयोक्त समयमें अपूर्व-अध्यमान निवससे अस-वर्गुणक्यसे वृद्धित्य करण-परिणास होने हैं वर्षों निवस्त करण्यों प्रयोक समयमें असंक्षात अकेश्वमाण परिणाम होकर अन्य समयमें स्थित जीबोके परिणागों के वृद्धा नहीं होते हैं, उसकी अपूर्व-करण संज्ञा है। जिस करणमें एक समयमें स्थित जीबोके परिणागमें भेद नहीं है और जिल्ल समयमें स्थित जीबोका परिणाम जिल्ल हो होता है वह आविवृत्तिकरण कहलाता है। इस प्रकार ये तीन प्रकारके करण है। इसके सिवायमें चीथी उपशासनाद्धा है। जिस कालविवयमें दर्शनमोहनीय उपशान होकर अवस्थित रहता है उसे उपशासनाद्धा कहते हैं। उपशासनाद्धा कहो या उपशस मस्यस्त्रिक काल कहो तोनो एक ही अर्थ हैं।

आगे इन तीन करणोका विशेष विचार करते हुए अघ-प्रवृत्तकरणके विषयमे दो अनुयोगद्वारोंका निर्देश किया है। वे दो अनुयोगद्वार है-अनुकृष्टिप्ररूपणा और अल्पबहुत्व। उसमे सर्वप्रथम सूत्रमिदद्ध अल्प-बहुत्वके साधनरूपसे अनुकृष्टिका निर्देश किया है। अध प्रवृत्तकरणका कुल काल अन्तर्मुहूर्त है और परिणाम असंख्यात लोकप्रमाण है। उसमे प्रथम समयसे लेकर अन्तिम समयतक पृथक्-पृथक् एक-एक समयमे स्थिति-बन्धापसरण आदिके कारणभूत और उत्तरोत्तर छह वृद्धिक्रमसे अवस्थित असंख्यात लोकप्रमाण परिणासस्यान होते हैं । परिपाटी क्रमसे विरचित इन परिणामोके पुनरुक्त और अपुनरुक्त भावका अनुसन्धान करना अनुकृष्टि कहलाती है। यद्यपि यह अनुकृष्टि ससारके योग्य स्थितिबन्धाच्यवसायस्थानीमे पत्योपमके असख्यातवे माग-प्रमाण स्थान ऊपर जाकर व्युच्छिल होती है, क्योंकि जघन्य स्थितिबन्धके योग्य परिणामोकी ऊपर पत्योपमके असख्यानवे भागप्रमाण स्थितिविशेषोमे अनुवृत्ति देखी जाती है। किन्तु यहाँ ऐसा न होकर अन्तर्मुहूर्तप्रमाण अवस्थित स्थान व्यतीत होनेपर अनुकृष्टिका विच्छेद हो जाता है। यह अन्तर्मुहुर्तप्रमाण अवस्थित स्थान अध -प्रवृत्तकरणके कालके संख्यातवे भागप्रमाण है। यथा—अब प्रवृत्तकरणके प्रथम समयमे नाना जीवोकी अपेक्षा असस्यात लोकप्रमाण परिणाम होते है। पुन दूसरे समयमे प्रारम्भके कुछ परिणामोको छोडकर वे ही परि-णाम अन्य अपूर्व परिणामोके साथ कुछ अधिक होते हैं। यहाँ अधिकका प्रमाण, असस्थात लोकप्रमाण परिणाम-स्थानोंमें अन्तर्मुहुर्तका भाग देनेपर को एक भाग लब्ध आवे, उतना है। इसप्रकार अध प्रवृत्तकरणके अन्तिम समयतक प्रत्येक समयके परिणाम पिछले समयके परिणामोसे साधिक होते जाते है। आगे इन परिणामोंकी किस प्रकार अनुकृष्टि रचना बनती है आदि सब बातोका विशेष खुलासा मूलमे विस्तारसे किया ही है। इस-लिए वहाँसे जान लेना चाहिए। इसीप्रकार इन परिणामीमे विशुद्धिकी अपेक्षा स्वस्थान और परस्थानका अवलम्बन लेकर अल्पबहुत्व भी जान लेना चाहिए। विशुद्धिकी अपेक्षा परस्थान अल्पबहुत्वका सदृष्टिद्वारा पृ० २५१ में स्पष्ट स्पष्टीकरण किया है, इसलिए इसे उसके आधारसे जान लेना चाहिए। यहां इतना संकेत कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि उक्त सदृष्टिमे विवक्षित किस स्थानसे दूसरे किस स्थानकी विशृद्धि अधिक है यह बतलानेके लिए जो बाणके चिह्न दिये है वे भूलसे उलटे लग गये है, अत उन्हें वही अपने अपने स्थानपर उलट देना चाहिए । ताकि परस्थान विशुद्धिके अल्पबहुत्वका ज्ञान करनेमे अम न होने पावे ।

द्वसरा अपूर्वकरण है। इसका काल अन्तर्मुहर्त है जो क्य अनुसकरणके कालने संस्थात ने मागमगण है। सके अपनेक समयमें मानाओं बीकी अपेला असकात लोकप्रमाण परिणाम होते हैं जो प्रयोक समयमें सिचयुत ही होते हैं। क्यांत्र प्रयोक समयके परिणाम दूसरे समयके परिणामोसे मित्र हो होते हैं। वहाँ प्रयास समयमें अपन्य सिच्छी सबसे स्त्रोक होती है। उसने उसी समयकी उत्कृष्ट विश्वाद अनन्तर्गुणी होती है। प्रथम समयकी इस उत्कृष्ट विश्वादियें हुसरे समयको अपन्य विश्वाद अनन्तर्गुणी होती है। उससे उसी समय-की उत्कृष्ट सिग्नाद अनन्तर्गुणी होती है। समयको प्रयास हो अपनेक्ष्य स्वरास हात्र स्वरास करणके अनितम समयकक्ष आनना चाहिए। यहां अस्प्रयुक्तरणके समान परिणामोंको अनुक्षिट रक्ता न होतेने मित्रीर्गाकरणक सी

- (२) स्थितिबन्ध यो जय प्रवृत्तकरणये होता या उससे वहाँ अपूर्व होता है। तारवर्ष यह है कि अब जनकरणके प्रथम समयमें ही उससे स्कृत बंधनेवाले स्थितिबन्ध पत्पीपमके संबदातम प्राप्त स्थिति का यह वीच बन्ध करता है और इतना स्थितिबन्ध जनकर्म हिस्सित का सह आता होनेवर पत्थीपमके संबदातम प्राप्त हिस्सित हमारा एकता र उससे अत्महृत्देशकालय सम्प्रप्त पत्थीपमके संबदात प्राप्त हमें स्थान हमारा एकता उससे अत्महृत्देशकालय क्ष्य करता रहता है। इसप्रकार कथ प्रवृत्तकरणके कालके स्थात हजार संबद्धप्राण स्थितिबन्धायराण अथ-प्रवृत्तकरणके कालके भीतर होते हैं। तथा अपूर्वकरणके प्रथम समयमे पिछले स्थितिबन्ध पत्थीपमके संबदात सम्प्रप्त कालका स्थान स्थान
- (३) यहाँ जम प्रवृत्तकरणके प्रयम समयसे लेकर ही तीनो करणोके कालके मीतर जो अप्रयस्त कमं बेंचते हैं उनका प्रत्येक समयमे हिस्पानीत अनुमामबन्ध होकर भी यह अनन्तवृत्ता होन होता खता है और जो प्रशस्त कमं बेंचते हैं उनका प्रत्येक समयमे चतु सानीय अनुमामबन्ध होकर भी बह अनन्तवृत्ता अधिक होता तहता है। दर्शान्मोहतीयको उपयमना करनेबाजा बीव आयुक्तमंत्र बन्ध नहीं करता, हमलिए उसकी अपेक्षा यह तथा स्थितिकाण्डकपात आदि कोई कथन नहीं जानना चाहिए।

४, अपूर्वकरणके प्रथम अमयसे सत्तामे स्थित अभ्यस्त कमाँका अनुनाम काण्यकपात होने लगता है। यहाँ एक-एक अनुभागकाण्यकपातका काल अन्तमृहृतं होकर भी वह स्थितिकाण्यकपातके सक्यात हवारवें भागप्रमाण है। वर्षात् एक स्थितिकाण्यकपातके कालके भीतर संस्थात हवार अनुभागकाण्यकपात हो जाते हैं। इसी प्रकार अनिवृत्तिकरणमें भी जानना चाहिए। यह अनुभागकाण्यकपातविषि अप:प्रवृत्तकरणमें नहीं होती।

५ इसी प्रकार अपूर्वकरणके प्रथम समयसे आपूर्वमंकी छोड़कर शेष सात कमोंका गुणश्रीणिनिक्षेप प्रारम्भ हो जाता है। आपूर्वमंका गुणश्रीणिनिक्षेप क्यों नहीं होता इस प्रकल्म समामान करते हुए बतकाया है कि ऐसा स्मामये हो नहीं होता। गुणश्रीणिनिक्षेप हो होता इस प्रकल्म समामान करते हुए बतकाया है कि ऐसे एक एपणों के कालसे कुछ अधिकका प्रमाण कितना है इस प्ररक्तका समामान करते हुए बतकाया है कि बनिवृत्तिकरणके जितना काल है उसका संस्थान करते हुए बतकाया है कि बनिवृत्तिकरणका जितना काल है उसका संस्थान काल है यहाँ गुणश्रीणिनिक्षेप हो तिर्ध मृत (पू ० १६५) से जान केनी चाहिए। इतना विशेष है कि यहाँ गार्कालायोग पुनश्रीणिनिक्षेप होता है। गुणश्रीणिनिक्षेप प्रमाण स्माण है। इसीका नाम समयसे लेकर जैसे-सेसे एक-एक समय स्मरतीत होता बाता है वेसे ही वैसे गुणश्रीणिनिक्षेप काल आयाम भी उत्तरीतर कम होता जाता है। इसीका नाम गरिस्तावधीय गुणश्रीणिनिक्षेप हो।

इस प्रकार उक्त विशेषताओं के साथ अपूर्वकरणके कालको समाप्त कर यह जीव अनिवृत्तिकरणमें प्रवेश करता है। इसका भी काल अन्तर्मृहर्त है। परन्तु यह काल अपर्यकरणके कालके संख्यातवे भाग प्रमाण है। यहाँ प्रत्येक समयमे एक ही परिणाम होता है। अन्य वे सब विशेषताएँ यहाँ भी पाई जाती हैं जो अपर्वकरणमें होती हैं। विशेष स्पष्टीकरण मलसे जान लेना चाहिए। इस प्रकार अनिवित्तकरणके संख्यात बहुभागप्रमाण कालके जाने पर यह जीव अन्तरकरण कियाके करनेके लिए उद्युत होता है। यदि अनादि मिष्यादृष्टि है तो एकमात्र मिष्यात्वकी अन्तरकरणिकया करता है और सादि मिष्यादृष्टि होकर भी मिष्यात्वके साथ सम्यग्मिष्यात्वकी सत्तावाला है तो मिथ्यात्व और सम्यग्मिष्यात्वकी अन्तरकरणक्रिया करता है और यदि मिथ्यात्व, सम्याग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व इन तीनोकी सत्तावाला है तो तीनोंकी अन्तरकरण क्रिया करता है। जिस समय अन्तरकरण क्रियाका प्रारम्भ करता है उस समयसे छेकर अनिवृत्तिकरणके कालके बराबर स्थिति निषेकोंको छोडकर उससे ऊपरके अन्तर्मृहर्तप्रमाण निषेकोका अभाव करना अन्तरकरण कहलाता है। यहाँ जिन निषेकोका अभाव कर अन्तर किया जाता है उनसे नीचे अर्थात पूर्वके सब निषेकोकी प्रथम स्थिति संजा है और उनसे अपरके सब निषेकोको ढितीय स्थिति संज्ञा है। अन्तरके लिए ग्रहण किये गये निषेकोंका इन्ही दोनो स्थितियोमें निक्षेप होता है और इस प्रकार अन्तर्महर्त कालमे अन्तरकरण क्रिया सम्पन्न हो जाती है। यह अन्तरकरण क्रियाका काल एक स्थिति काण्डकवातके कालके बराबर है। इस प्रकार जब यह अन्तरकरण क्रिया कर लेता है तब वहाँसे लेकर उपशामक कहा जाने लगता है। यद्यपि यह अध प्रवृत्त-करणके प्रथम समयसे ही उपशामक है तो भी यहाँसे उसकी यह संज्ञा विशेषरूपसे ही जाती है। इसके बाद जब तक निय्यात्वकी प्रथम स्थिति आविलि-प्रत्याविल प्रमाण शेष रहती है तब तक आगाल-प्रत्यागाल होते रहते हैं। द्वितीय स्थितिके कर्म परमाणुओंका अपकर्षण होकर प्रथम स्थितिमें निक्षिप्त होना आगाल कहलाता है और प्रथम स्थितिके कर्मपरमाणओंका उत्कर्षण होकर द्वितीय स्थितिमें निक्षिप्त होना प्रस्यागाल कहलाता है। जब मिथ्यात्वकी प्रथम स्थिति आविलि-प्रत्याविलप्रमाण शेष रहती है तबसे मिथ्यात्वका गुणश्रीणिनिक्षेप नही होता। (यहाँ सम्यक्त्व और सम्यग्निय्यात्वकी सत्ता होने पर उनका भी ग्रहण कर . लेना चाहिए।) आयुकर्मके सिवाय शेष कर्मोंका गुणश्रोणिनक्षेप होता रहता है। यद्यपि मिण्यात्वका गुण-श्रीणिनिक्षेप तो नहीं होता. परन्त उसकी प्रत्याविलमेसे एक आविलकाल तक उदीरणा होती रहती है। जब एक आविलकाल शेष रहता है तब वहाँसे मिथ्यात्वका उदीरणारूपसे घात नहीं होता। परन्तु जब तक मिथ्यात्वकी प्रथम स्थिति शेष रहती है तब तक उसका स्थिति-अनुभाग ;काण्डकघात होता रहता है। हाँ प्रथम स्पितिके अन्तिम समयमे मिथ्यात्वके बन्धके साथ उनकी भी परिसमाप्ति हो जाती है। यह अन्तिम समयवर्ती निष्यादृष्टि जीव है। इसके अगले समयमें यह जीव प्रथमोपशम सम्यग्दृष्टि हो जाता है। यहाँ दर्शनमोहनीयका उदयके बिना अवस्थित रहना ही उपशम कहलाता है। यहाँ दर्शनमोहनोयका सर्वोपशम सम्भव नहीं है, क्योंकि यहाँ उसका सकम और अपकर्षण पाया जाता है। इसलिए स्वरूप सन्मुख हो यह जीव अन्तरमे प्रवेश करनेके प्रथम समयसे लेकर ही प्रथमोपशम सम्यग्दृष्टि हो जाता है। और जिस समय यह जीव प्रथमोपशम सम्बन्दृष्टि होता है तभी मिथ्यात्वके तीन भाग करता है-मिथ्यात्व, सम्बन्धियात्व और सम्यक्त । इनमेसे प्रथम दो भाग सर्वधाति है और अन्तिम भाग देशधाति है। विशेष विचार मूलसे जान लेना चाहिए। यहाँ इतना विशेष और जानना चाहिए कि उक्त सम्यग्दृष्टि जीवके गुणसंक्रमके काल तक मिथ्यात्वके सिवाय शेष कर्मौका स्थितिघात, अनुभागघात और गुणश्रेणिनिक्षेप होता रहता है।

आगे पञ्चीच पदबाला अस्पबहुत्व बतलाकर इस अर्थाणिकारसे सम्बन्ध रखनेवाली १५ सूत्रगापाएँ दो गई है। प्रयम गायामें बतलाया है कि चारो गतियोंका सजी पञ्चेतिय पर्याप्त जीव प्रयमोपप्रम सम्यम्पको उत्तरम कर सकता है। दूसरी गायाभे चारो गतियोंके उक्त जीवोक विशेष स्पटकेकरण किया गया है। तीसरी गायामें बतलाया है कि दर्धन-मोहका उपसम करनेवाले बीव क्यापति रहित होते हैं। इस क्रियाके चालू एक्टे दूर उपसाधि कितने भी व्याचातके कारण उपस्थित हों, बहु बीव इस क्रियाको विना स्कावस्थ सम्पन्न करता है। बीचमें यह जीव सासादन गुणस्थानको मी नहीं प्राप्त होता। किन्तु दर्शनमोहनीयके उपशान्त होने पर उपशम सम्यक्त्वके कालमे अधिक से अधिक छह आविल और कम से कम एक समय शेष रहने पर यह जीव अनन्तानुबन्धीमेसे किसी एक प्रकृतिके उदयसे सासादन गुणस्थानको भी प्राप्त हो सकता है। किन्तु दर्शनमोहनीयके क्षीण होने पर सासादन गुणस्थानकी प्राप्ति नही होती। चौथी गायामे बतलाया है कि दर्शनमोहनीयके उपरामका प्रस्थापक साकार उपयोगवाला ही होता है। किन्तु निष्ठापक और मध्यम अवस्थावालेके लिए यह नियम नहीं है। इस विषयका विशेष स्पष्टीकरण इस सूत्रगाथाकी टीकाके अन्तमे किया ही है, अतः इसे वहाँसे जान लेना चाहिए। चार मनोयोग, चार वचनयोग, औदारिक काययोग और वैक्रियिककाययोग इन दस योगोमेसे किसी भी योगमे तथा मनुख्यो और तिर्यञ्चोकी अपेक्षा कम से कम तेजो लेक्याको प्राप्त यह जीव दर्शनमीहका उपशामक होता है। पाँचवी गाथामे बतलाया है कि उक्त मिष्यादृष्टि भीवके दर्शनमोहका उपशम करते समय नियमसे मिष्यात्वकर्मका उदय होता है। किन्तु दर्शनमोहकी उपशात अवस्थामें मिथ्यात्व कर्मका उदय नही होता। तदनन्तर उसका उदय भजनीय है—होता भी है और नही मी होता । छटी गायामं बतलाया है कि उपशम सम्यन्दृष्टिके दर्शनमोहनीयके तीनो कर्म सभी स्थितिविशेषो-की अपेक्षा उपशान्त अर्थात् उदयके अयोग्य रहते हैं। इस कालमे किसी भी प्रकृतिका उदय नहीं होता तथा वे सब स्थितिविशेष नियमसे एक अनुभागमे अवस्थित रहते हैं। जघन्य स्थितिविशेषमे जो अनुभाग होता है वहीं सब स्थितिविशेषोमें पाया जाता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। सातवी गायामे बतलाया है कि जब तक यह जीव दर्शनमोहनीयका उपश्रम करता है तब तक मिथ्यात्व निमित्तक बन्ध होता है। किन्तु उसकी उपशान्त अवस्थामे मिष्यात्वनिमित्तक बन्ध नही होता। बादमे जब उपशान्त अवस्थाके समाप्त हो जानेके बाद यदि मिथ्यात्व गुणस्थानमें वह जीव जाता है तो मिथ्यात्वनिमित्तक बन्घ होता है अन्यथा मिष्यात्वनिमित्तक बन्ध नहीं भी होता। आठवी गायामे दर्शनमोहनीयका अवन्धक कौन जीव है इसका नियम किया गया है। नौवी गायामे सर्वोपक्षमसे उपकान्त अन्तर्मूहर्तकाल तक रहकर बादमे दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोमेसे किसी एक प्रकृतिका उदय होता है यह बतलाया गया है। यहाँ सर्वो-पशमका तात्पर्य दर्शनमोहनीयकी तीनो प्रकृतियोके उदयाभावरूप उपशमसे है। दसवी गायामे बतलाया है कि यदि अनादि मिथ्यादृष्टि प्रथमबार सम्यक्त्वको प्राप्त करता है तो वह सर्वोपशमसे ही उसे प्राप्त करता है। यदि एक बार सम्यकत्वको प्राप्त करनेके बाद बहुत काल व्यतीत हो गया है तो वह भी सर्वोपशमसे ही उसे प्राप्त करता है। और यदि जल्दी ही पुन पुन उसे प्राप्त करता है तो वह उसे देशो-पशमसे भी प्राप्त करता है और सर्वोपशमसे भी प्राप्त करता है। यदि वेदक कालके भीतर प्राप्त करता है तो देशोपशमसे उसे प्राप्त करता है और बेदक कालके निकल जानेके बाद प्राप्त करता है तो वह उसे सर्वों-पशमसे प्राप्त करता है। प्रथमोपशम सम्यक्त्वके प्रसंगसे सर्वोपशमका अर्थ दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोमे से किसी भी प्रकृतिका उदय न होकर अनुदयरूप रहना अर्थ लिया गया है। साथ ही अनन्तानुबन्धीका भी अनुदय होना चाहिये । ग्यारहवी सूत्र गायामे बतलाया है कि सम्यक्त्वके प्रथम लामके अनन्तर पूर्व नियमसे मिष्यात्व होता है किन्तु द्वितीयादि बार लाभके अनन्तर पूर्व मिष्यात्व भजनीय है। बारहवी सूत्र गावामे बतलाया है कि जिसके दर्शन मोहनीयको तीन या दो प्रकृतियोकी सत्ता होती है उसके यथासभव दर्शनमोह-नीयका संक्रम होता भी है और नहीं भी होता। किन्तु जिसके एक ही प्रकृतिकी सत्ता होती है उसके उस प्रकृतिका संक्रम नहीं होता । तेरहवी सूत्र गायामे बतलाया है कि सम्यग्दृष्टि जीव उपदिष्ट प्रवचनका नियमसे श्रद्धान करता है और कदाचित नहीं जानता हुआ गुरुके नियोगसे असद्भावका भी श्रद्धान करता है । चौदह-बी सुत्र गायामे बतलाया है कि मिथ्यादृष्टि जीव गुरुके द्वारा उपदिष्ट प्रवचनका नियमसे श्रद्धान नहीं करता । किन्तु असन्द्रावका उपदेश मिले चाहे न भी मिले तो भी श्रद्धान करता है। पन्द्रहवी सूत्रगाधार्मे बतलाया है कि सम्यग्मिय्यादृष्टि जीवके साकार और अनाकार दोनो प्रकारका उपयोग पाया जाता है। किन्तु विचार पूर्वक अर्थको ग्रहण करते समय उसके साकार उपयोग ही होता है।

यह दर्शनमोहोपशामनासे सम्बन्ध रखनेवाली १५ सूत्रगाथाओंका संक्षिप्त तात्पर्य है । विशेष स्पष्टी-

करणके लिए मूल पर दृष्टिगात करना चाहिए। यहाँ सुनगाया ९८ और १०९ मे कहाँ किछ प्रकार कौन-कौन उपयोग सम्भव हैं इस विषयका निर्देश किया है तो इसे समझनेके लिए अद्वापरिपाणका निर्देश करने बाली (१५ से २० तक) मुनगायाओं पर दृष्टिगात करके प्रकृत विषयको समझ लेना चाहिए। विशेष खुलासा उन्तर सुनगायाओं के स्थास्थानके समस कर ही आये हैं।

सहाँ स्व अवाधिकारको १५ तुत्र नाथाजोमे से क्यायशामृतकी १०४, १०७, १०८ जीर १०६ कमाकवाली गायाएं कर्यक्रवृति (स्वं ) मे २३, २५, २५ जीर २६ कमाकवे पाई जाती हैं। उनमेसे १०४ कमाकवाली गायाएं कर्यक्रवृति (स्वं ) मे २३, २५, २५ जीर २६ कमाकवे पाई जाती हैं। उनमेसे दिए४ कमाकवाली गायाका पूर्वार्ष ही मिस्तवा-तुकाती हैं। उसमे सी दिव्यो पाठ हैं। वहां क्यायशामृतमें विवयट्टेण' पाठ हैं वहां कर्मकृतिमें 'विवयट्टेण' पाठ हैं वहां कर्मकृतिमें 'विविद्यो में पाठ हैं। हससे सीमावस्य जायार हो अयान्यमृतके उससे पाठ करता है तो सह बहुत दीर्च कानको बाद हो अयान्यम्यस्यको प्राप्त करता है तो सह बहुत कर्मकृतिके उससे पाठ उससे प्राप्त करता है। अयान्यमुक्त करता हो हो कर्मकृतिके उससे पाठ उससे प्राप्त करता है। अयान्यमुक्त करता हो हो कर्मकृतिके उससे पाठ उससे प्राप्त करता है। अयान्यमुक्त करता हो तो हो स्व अयान्यमुक्त करता हो तो हो सह अयान्यमुक्त करता हो तो हो सह अयान्यम्यस्यक्त करता हो तो हो सह अयान्यमुक्त करता हो तो हो सह अयान्यम्यस्यक्त करता हो तो हो सह अयान्यम्यक्त प्राप्त करता हो तो हो स्व अयान्यम्यक्त प्राप्त हो सह अयान्यम्यक्त प्राप्त हो सह अयान्यम्यक्त प्राप्त हो साम्यक्त सह करता हो हो साम्यक्त प्राप्त हो सह अयान्यम्यक्त प्राप्त हो साम्यक्त स्व क्षाय साम्यक्त साम्यक्त स्व क्षाय साम्यक्त स

कर्मप्रकृतिकी २४ क्रमाककी 'सम्मिद्दि| नियमा' और २५ क्रमाककी 'मिण्डविद्दी नियमा' गावाएँ रचना और अर्थ दोनो दृष्टिगोरे कवायप्रामृतकी १०० और १०८ क्रमाककी गावाओका पूरा अनुसरण करती है। मात्र कर्मप्रकृतिकी २६ क्रमाकको गांचा कथाययाभृतकी १०९ क्रमाकको गांचाका लगमग शब्दश अनु-सरण करती हुई भी अर्थको अर्थका कुछ बन्तर हैं।

जयथवला टोकाकारने इस गायाके तीवरे चरणमे आये हुए 'वज्रणोग्गहिम्म' 'पदका 'विचार-पूर्वेकार्थग्रहणावस्थायाम्' — 'विचार पूर्वेक अर्थ ग्रहणकी अवस्थाम' अर्थ किया है। जब कि कर्मप्रकृतिके चृणिकारने इस पदका अर्थ 'अञ्चतावग्रह' किया है। चृणिका समग्र पाठ इस प्रकार है—

'अह वजणोरगहिम्म उ' त्ति—जित सागारे होति वजणोरगहो होइ ण अत्योरगहो होइ। जम्हा ससयमाणी अञ्चलमाणी वच्चित ।

चूणिकारके इस कवनसे ऐसा प्रतीत होता है कि वे सम्योग्गम्यादृष्टि गुणस्थानमे ईहा, अवाय और धारणा जानको बात तो छोटिये अर्थावयह मी स्वीकार नहीं करते रहे। यही अव्यवह स्वरूप संस्थानके अर्थमे व्यवनावयह सन्दरका प्रयोग हुआ है ऐसा उसके उक्त चूणिमे किये तथे विशेष व्यास्थानसे प्रतीत होता है। इस बातको मल्यागिरिने अपनी टीकामे इन सन्दोंमें स्वीकार किया है—सञ्चयज्ञानिप्रस्थता च व्यञ्जना चयह एवेति।

#### कषायप्रामृत दिगम्बर आचार्योंकी ही कृति है

( ? )

द्येताम्बर मृति श्रीगुणरल विजयमीने कर्म साहित्य तथा जन्य कतियय विषयोक्षे अनेक प्रंथोकी रचना की है। उनमेत्रे एक वक्तावेदी पंच है। इसकी रचनांक ज्ञय क्योंके समान कर्पायप्रापृत जीर उसकी दूरिका मरपूर उपयोग हुना है। वस्तुतः क्षेत्राम्बर परम्पाने ऐसा कोई एक वस्त्व नहीं है जिसमें सापकश्योका मरपूर उपयोग हुना है। वस्तुतः क्षेत्राम्बर परम्पाने होता हो। श्री मृति गुणरात्विवयजीने अपने सम्माक्षेत्रमें इस तप्यक्षों स्था सामित्राम्बर वस्त्रकार होता हो। श्री मृति गुणरात्विवयजीने अपने सम्माक्षेत्रमें इस तप्यक्षों स्था प्यक्तिकार किया है—समाम बया बाद सम्माक्ष्यों विक्रय संक्राना गदाकरे करावे सामित्रकार प्रविचेति प्रयक्त श्रीपित सम्मान कर्त्वाण वयाबाद मने विचार आस्त्रों के वृद्ध व्यक्षेत्रमा प्रवृत्यों क्षाव्यक्त कोई एक प्रस्थाना वोद्यान वावती नथी जैनावालना महत्त्वनी गणती 'क्षाव्यक्त क्षार्यों ज्ञा व्यवस्थान संस्कृति विचयनो प्राकृतभाषामा स्वतन्त्र सन्य तैयार बाय, तो ते मोक्षामित्रवाधी मध्या-तमाक्षीने पणी कामसूर्यी वने "उनके इस बक्त्यक्ष स्था इत्राह होता है कि इस वयके प्रथमनंत्र अही उनके इस बक्त्यक्ष स्था इत्राह होता है कि इस वयके प्रथमनंत्र अही उनके हम बक्त्यक्ष स्था इत्राह होता है कि इस वयके प्रथमनंत्र अही उनके इस बक्त्यक्ष स्था इत्राह होता है कि इस वयके प्रथमनंत्र अही उनके इस बक्त्यक्ष स्था इत्राह होता है।

प्राभृत और उसकी चूणिका भरपूर सहारा लेना पडा वहाँ उनके सहयोगी तथा प्रस्तावना लेखक श्री दवे. मुनि हेमचन्द्रविजयजी कथायप्रामृत और उसकी चूर्णिको अपने मनगडन्त तकों द्वारा व्वेताम्बर परम्पराका सिद्ध करनेका सबरण न कर सके। आगे हम उनके उन कल्पित तर्कोंपर सक्षेपमे क्रमसे विचार करेगे जिनके आधारसे उन्होंने इन दोनोको श्वेताम्बर परम्पराका सिद्ध करनेका असफल प्रयस्त किया है। उसमे भी सर्वप्रथम हम मूल कषायप्राभृतके प्रन्य परिमाणपर विचार करेगे, क्योंकि व्वे. मुनि हेमचन्द्र विजयजीने अपनी प्रस्तावना ८ पृ. २९ में कथायप्राभृतके पन्द्रह अधिकारोमें विभक्त १८० गावाओं के अतिरिक्त शेव ५३ गावाओं के प्रक्षिप्त होनेकी सम्भावना व्यक्त की है। किन्तु उसके चूणि सूत्रोपर दृष्टिपात करनेसे विदित होता है कि आचार्य श्री बतिवृषभके समक्ष पन्द्रह अर्थाधिकारोमे विभक्त १८० सूत्र गायाओके समान कथायप्राभृतके अगरूपसे उक्त ५३ सूत्रगायाये भी रही हैं। इनपर कही उन्होने वूणिसूत्रोकी रचना की है और कही उन्हे प्रकरणके अनुसार सूत्ररूपमे स्वीकार किया है। जिनके विषयमें दवे मुनि हेमचन्द्र विजयजीने प्रक्षिप्त होनेकी सम्भावना व्यक्त की है उनमेसे 'पुब्बम्मि पंचमम्मि दु' यह प्रथम सूत्र गाया है जो ब्रंथके नाम निर्देशके साथ उसकी प्रामाणिकता को सूचित करती है। इसपर चूर्णिमूत्र है—'णाणप्पवादस्स पुव्यस्स दसमम्स वत्थुम्स तदियस्स पाहुडस्स' इत्यादि । अब यदि इसे कथायत्राभृतकी मूल गाया नहीं स्वीकार किया जाता है तो (१) एक तो प्रथका नामनिर्देश आदि किये विना ग्रयके १५ अर्थाधिकारोमेसे कुछका निर्देश करनेवाली न० १३ की 'पेज्ज-दोस-विहत्ती' इत्यादि सूत्रगायासे हमे ग्रयका प्रारम्भ माननेके लिये बाध्य होना पडता है जो सङ्गत प्रतीत नही होता। (२) दूसरे उक्त प्रथम गायाके अभावमे न०१३ की उक्त सूत्रगायाके पूर्व वर्णिमुत्रो द्वारा पाच प्रकारके उपक्रमके साथ 'अत्थाहियारो पण्णारसविहो' इस प्रकारका निर्देश भी सगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि उक्त प्रकारसे वूर्णि सूत्रोकी रचना तभी सगत प्रतीत होती है जब उनके रचे जानेवाले ग्रथका मूल या चूर्णिमे नामोल्लेख किया गया हो।

इस प्रकार सूचमतासे विचार करनेपर यह स्पष्ट हो जाता है कि 'पुब्विम्म पचमिम्म दु' इत्यादि गामा प्रक्षिप्त न होकर अन्य १८० गावाओं के समान प्रयक्ती मूल गावा ही है।

दूसरी सुत्रगाचा है—'गाहासदे असीदे' इत्यादि । इसके पूर्व पांच प्रकारके उपक्रमके अंदोका निर्देश करते हुए अन्तिम चूणितूम है—'अस्वाहियारीपणणारसिविही।' यह नहीं गाचा है जिसके आधारते यह कहा जाता है कि कवासप्राभृतकी कुल १८० मूत्र गाचाएं है। अब यदि इसे रोधार्च माना जाता है तो ऐसे कई प्रस्त उपस्थित होते हैं जिसका सम्प्रकृ समाधान इसे मुख गाचा माननेपर हो होता है। यदा—

- (१) प्रयम तो गुणघर आचार्यको कवायप्राभृतके १५ ही अर्थाधिकार इष्ट रहे है इसे जाननेका एकमात्र उसन मुत्रगाया ही सामन है, जन्म नही। क्रमाक १३ और १४ मृत्र गावाएँ मात्र अर्थाधिकारोका नामनिर्देश करती है। वे १५ ही है इसका ज्ञान मात्र इसी मृत्र गावासे होता है और तभी क्रमाक १३ और १५ सुत्रगावाओं ने बाद अल्याहियारी वण्णारसिवही अण्णेण प्यारेण इस प्रकार चूँणसूत्रको रचना उचित प्रतीत होती है।
- (२) दूसरे उक्त गावासे ही हम यह जान पाते है कि क्यायप्राभृतको सब गायाएँ उसके १५ अवाधिकारोंके विवेचना विभावत तरी है। किन्तु उनमेंसे कुछ १८० गायाएँ ही उनके विवेचनामें विभावत है। उनका गाया प्रकृतका विधान तो करती है, अन्यका निषेच नहीं करती। यहाँ प्रकृत १५ अवाधिकार है। उनमें १८० सूत्रगायाएँ विभक्त है इतना मात्र निर्देश करनेके लिए आवार्य गुणवरते इस सूत्रगायाको रचना की है। १५ अवाधिकारोंसे सम्बद गायाओंका निर्येष करनेके लिए नहीं।

इस प्रकार इस दूसरी पूननाथाके भी अथका मूळ वग सिद्ध हो जानेपर इससे आगेकी क्रमाक ३ से केकर १२ सककी १० बूनगायाएँ भी कथात्मामृत्यका मूळ वंग सिद्ध हो जाती है, क्योंकि उनमे १५ अर्थ-थिकारी समन्यी १८० गायाजोंमेंसे किस अर्थीियकारमें कितनी सूनगायाएँ आई है एकमान इसीका विवेषन किया गया है जो उच्च दूसरी मूनगायांके उत्तराधिक अनुसार ही है। उससे उन्हें सूनगाया कहा भी गया है। यया— योज्छामि सुत्तगाहा जिप गाहा जम्मि अल्बाम्मि। इसी प्रकार संक्रम क्यांपिकारकी वो 'अट्ठाबीस' इत्यादि ३५ मुक्ताबाए' आई है वे भी मूल क्यायप्रामृत ही है और हसीलिए बाचार्य सिक्षमको उनके प्रारममें 'एतो प्रयोडट्ठाणसक्सो । तस्स पुर्व्य गमिणाज्या सुत्तम मुक्कराणा' इस मुंग्लमुक्की रचनाकर बीर उनके अन्तमे 'सुत्तसमूषिकत्तणाए समसाए' इस मुंग्लमुककी रचनाकर उन्हें मुक्करमें स्वीकार क्रिया है।

स्त प्रकार सब मिलाकर उक्त ४७ सुक्ताचाजोंके मूल क्यापप्रामृत सिख हो बानेपर कमाक १५ से लेकर 'आबिल्य जणातारे' इत्यादि ६ सूक्ताचाएं मी मूल क्यापप्रामृत ही सिढ होती है, क्योंकि यद्यापि आचार्य यतिवृद्यमें हनके प्रारम्भने या बन्तमे इनके स्वीकृति सुबक किसी चूर्णिसुमको रचना नही की है। किर भी समय क्यापप्रामृतवपर पृष्टि डालनेसे यही प्रतित होता है कि समय क्यापप्रामृतवपर पृष्टि डालनेसे यही प्रतित होता है कि समय मानने जत्यबहुत्यको सुबक इन सुकायबोजोंकी रचना स्वय गुणपर जावापरें हो की होगी। इसके लिए प्रयमोपसम सम्बक्त जमिष्कारको कमांक ९८ गावापर द्वित्यात कीजिए।

दाने विवेचनते स्मप्ट है कि आचार्य यतिवृधकाते वे मूल क्यावप्राभृत रूपते ही हम्ट रही है। अदः सृज्याधाओं के संस्थाविषयक उत्तरकालीन सत्तर्यकों प्रामाधिक मानना और इस विवयपर टोक-टिप्पणी करना उचित प्रतीत नहीं होता। आचार्य वीरतेनने गायाओं के संस्थाविषयक मतभेदको दूर करनेके लिये जो उत्तर दिया है उसे दसी संदर्भमें देखना चाहिए।

दस प्रकार रवे ॰ मृति हेमचन्द्र विजयजीन कयावप्राभृतका परिमाण कितना है इस पर अवगरिष्ठि ग्रन्थकी जगनी प्रतावनामें जो आधका व्यक्त की है उसका विरक्षन कर जब आगे हम उनके उन करियत तर्कोरर सागोपान विचार करेगे जिनके आधारसे उन्होंने कथायप्रामृतको व्वेतान्वर आस्नायका विद्व करनेका असफल प्रयत्न किया है।

(१) इस विषयमे उनका प्रयम तर्क है कि दिगम्बर ज्ञान भण्डार मूडविद्रीमें कथायप्राभृत मूल और उसकी वृणि उपलब्ध हुई है, इसलिए वह दिगम्बर आयार्थकी कृति है यह निश्चय नहीं किया जा सकता। (प्र० प० ३०)

षिन्तु कवायप्राभृत मृत्र और उसकी चूणि ये दोनो मृहविद्योसे दिवान्यर ज्ञानसण्डारमे उपत्रन्म हुए हैं, मात्र इसीलिए तो क्षितीने वन दोनोको दिनम्बर आवायोको हुन्ति किल्ला नहीं है और न ऐसा है ही। वे दिनम्बर आवायोकी हुन्ति है वक्के अकेक कारण है। उनमेसे एक कारण एतद्विदयस सन्त्रोमे स्वेतान्यर आवायोंकी सब्दयोजना परिपाटीले निश्न उससे निवस्त्र सब्दयोजना परिपाटी है। यथा-

( अ ) स्वेतान्यर आचार्यो डारा लिखे गये सतिकाचूणि कर्मप्रकृति और पचसग्रह आदिमे सर्वत्र जिस वर्षमे 'दिलिय' शब्दका प्रयोग हुआ है उसी अर्वमे दिसम्बर आचार्यो डारा लिखे गये कपायप्रामृत्त आदिमे 'परेसम्ग' शब्दका प्रयोग हुआ है। यथा—

'तं वेयतो बितियिकट्टीओ तत्तियिकट्टीओ य दिलयं घेत्तूणं सुहुमसांपराइयिकट्टीओ करेद ।' सप्ततिका चूर्णि पृ० ६६ अ०। ( देखो उस्त प्रस्तावना पृ० ३२। )

'इच्छियठितिठाणाञो खावलियं लघकण तद्दलियं। सञ्बेस वि निक्खिवइ ठितिठाणेसु उवरिमेसु॥ २॥'

—पंचसंग्रह उद्वर्तमापवर्तनाकरण

'उवसंतद्धा अंते विहिणा ओकड्डियस्स दलियस्स । अञ्झवसाणणुरूवस्सुदओ तिसु एक्कयरयस्स ॥ २२ ॥'

कर्मप्रकृति उपशमनाकरण पत्र १७

अब दिगम्बर परम्पराके ग्रंथो पर दृष्टि डालिए---

'विदियादी पुण पढमां सखेज्जगुणा भवे पदसग्गे। विदियादो पुण तदिया कमेण सेसा विसेसाहिया॥ १७०॥' क० प्रा० मूल 'ताघे चेव लोभस्स बिदियिकट्टीदो च तदियिकट्टीदो च पदेसग्गमोकड्डियूण सुहृमसांपराइय-किट्टीओ गाम करेदि । —क्याय प्रामृत चूर्ण मुल पु॰ ८६२ ।

लोभस्स जहण्णियाए किट्टीए पदेसम्गं बहुअं दिज्जिद ।

षट्खण्डागम धबला पु० ६. पृ० ३७९

( आ ) स्वेताम्बर आचार्यो डारा लिखे गये कर्मप्रकृति और पञ्चसंग्रहमे 'अवरित' के लिए 'अजय' या 'अजत' शब्दका प्रयोग हुआ है, किन्तु दिगम्बर आचार्यो डारा लिखे गये कथायप्राभृत और पट्लप्टा-गममे यह शब्द इस अर्थमे दृष्टिगोचर नही होता । इसके लिये कर्मप्रकृति ( स्वे॰ ) पर दृष्टिगत कीजिए—

वेयगसम्मिद्द्वी चिरत्तमोहुनसमाइ चिट्ठेतो । अजज देशजई वा विरतो व विसोहिजद्वाए |--- उपश॰ करण ॥ २७ ॥ इसी प्रकार पञ्चसग्रहमे भी इस शब्दका इसी अर्थमे प्रयोग हुवा है ।

इनके अतिरिक्त, बरिसवर' 'उब्बल्ण' आदि शब्द है जो ब्वेताम्बर परम्पराके कार्मिक ग्रन्थोमे ही दृष्टिगोचर होते हैं, दिम्बर पराम्पराके प्रयोगे नहीं। ये कतिपय उदाहरण हैं। इनसे स्पष्ट झात होता हैं कि कवायप्राप्त और उसकी चूर्ण ये दोनो ब्वेताम्बर आचार्योकी कृति न होकर दिगम्बर आचार्योकी ही अमर कृति हैं।

(२) कपायप्रामृत और उसकी चूणिको स्थेताम्बर आचार्योकी कृति सिद्ध करनेके लिये उनका दूसरा तक है कि दियान्बर आचार्यकृत यत्योपर स्थेताम्बर आचार्योकी टीकाएँ और स्थेताम्बर आचार्यकृत ययोपर दियान्बर आचार्योकी टीकार्य है आदि। उसी प्रकार कपायप्रामृत मूल तथा उसकी चूणि पर दिन आचार्योकी टीका होनेवायसे उन्हें दियान्बर आचार्योको कृतिस्थर्य निर्मित्त नहीं किया आ सकता। (प्रस्तावना पु० ३०)

यह उनका तर्क है। किन्तु व्वेताम्बर आचार्यो हारा रचित कमंद्रग्योसे कथायमम्त और उसकी चूणिमं वर्णित पदार्थ मेदको स्पष्ट रूपमं जानते हुए भी वे ऐसा असत् विधान कैसे करते है इसका किसीको भी आश्वर्य हुए बिना नहीं रहेगा। 'मृदित कथायमम्त वृंणिको प्रस्तावनामा रजु पयेशी मान्यतानी ससीका' इस उपपीयके कर्त्वमंत उन्होंने पदार्थ मेदके कविषय उदाहरण स्वयं उपस्थित किसे है। इन उदाहरणोको उपस्थित करते हुए उन्होंने कपायममृतक साथ कथायमम्त क्षा कमंत्रकृतिचृणि इस प्रम्योके उद्धरण दिये हैं। किन्तु स्वेताम्बर पञ्चसम्बरूको वृष्टि शयमं कैने पर विदित होता है कि उक्त प्रस्थ भी कथायमामृत वृण्यका अनुसरण न कर कमंत्रकृति वृण्यका हो अनुसरण करता है। वया—

(१) मिश्रमृणस्थानमे सम्यक्त्व प्रकृति भवनीय है इस मतका प्रतिपादन करनेवाली पञ्चसंग्रहके सत्कर्मस्थामित्वकी गाथा इस प्रकार है—

सासयणामि नियमा सम्मं भज्ज दससु सत् ॥ १३५ ॥ कमंत्रकृति नृणिसे भी इसी अभित्रायकी पृष्टि होती है। (चृणि सत्ताधिकारप० ३५) [प्रदेशसक्रम प.९४]

(२) सज्वलन क्रोवादिका जचन्य प्रदेशसंक्रम अन्तिम समयप्रवद्यका अन्यत्र संक्रम करते हुए अपक-के अन्तिम समयमे सर्वेषक्रमसे होता है। यह कर्मप्रकृति चूणिकारका गत है और यहो मत क्वेताम्बर यंच-संप्रहका भी है। यया—

> पुंसंजलपतिगाणं जहण्णजोगिस्स स्ववगसेढीए। सगचरिमसमयबद्धं जं छुभइ सर्गतिमे समए।। ११९।।

(३) प्रथमोपदाम सम्पर्नृष्टिके, सम्यक्तको प्राप्तिके समय मिष्णात्को तीन पुंज होनेपर एक आविल काल तक सम्यग्मिष्णात्का सम्यक्त्वमे सक्रम नहीं होता यह कमैंप्रकृति चूँणकारका मत है। पंचसंग्रह प्रकृति संक्रम गाया ११ को मलयगिति टोकासे भी इसी मतको पृष्टि होती है। यथा— तस्यैव चौपशमिकसम्यग्दृष्टेरष्टाविशतिसस्कर्मणः आविलकाया अभ्यन्तरे वर्तमानस्य सम्य-ग्मिष्यास्य सम्यन्त्वे न संकामति । —प्रकृति स पत्र १०

(४) पुरुषवेदकी पतद्ववहता कव नष्ट हो जाती है इस विपयमे कमंत्रकृति चूर्णिकारका जो मत है उसी मतका निर्देश पंचसग्रहणकी मलयगिरि टीकामे दृष्टिगोचर होता है। यथा—

पुरुषवेदस्य प्रथमस्थितौ द्वचाविलकाशेपाया प्रागुक्तस्वरूपं आगालो व्यवच्छिदाते, उदीरणा तु भवति, तस्मादेव समयादरभ्य पण्णा नोकषायाणा सत्कं दलिकं पुरुषवेदे न संक्रमयति ।

—पंच० चा० मो० ड० पत्र १९१

स्वै॰ पंचर्सप्रहरू ये कतियय उद्धरण हैं जो मात्र कर्मप्रकृतिचूणिका पूरी तरह अनुवरण करते हैं, 
किन्तु क्यायशामृत और उसकी चूणिका अनुसरण नहीं करते । इससे स्पष्ट है कि कथायशामृत और उसकी चूणिको स्वेतान्य आचार्योंने कभी भी अपनी परम्पराकी रचनात्म्यमं स्वीकार नहीं किया । यहीं हमारे इस वातने निर्देश करनेका एक खास कारण यह भी है कि मत्यमिरिक प्रतानुकार निव पांच कर्यकार वस्त्र स्वेत समायेखा किया गया है उनमे एक कथायशामृत भी है । यदि चन्द्रियनहत्तरको ध्वस्त्रस्य इस्त्रान्य आचार्यको कृतिक्यमें स्वीकार होता तो उन्होन जैसे कर्मप्रकृति और उसकी चूणिको अपनी रचनामे प्रमाणस्यसे स्वीकार किया है वैसे हो वे कथायशामृत और उसकी चूणिको और प्रमाणक्यमें स्वीकार करते । और ऐसी अवस्थामें जिन-जिन स्वलोपर उन्हें कथायशामृत और कर्मप्रकृति और उसकी चूणिको अनुसरण किया है। इससे स्वक्ष्य जिन-जिन स्वलोपर उन्हें कथायशामृत और उसकी चूणिको चूणिका अनुसरण किया है। इससे स्वक्ष

यहाँ हमने मात्र उन्हीं पाठोको ध्यानमे रक्षकर चर्चा की है जिनका निर्देश उक्त प्रस्तावनाकारने किया है। इनके सिवाय और भी ऐसे पाठ है जो कमंग्रकृति और पत्रचहुन एक हो प्रकारकी प्रकरणा करते हैं। परन्तु कयायप्रामृत वृक्तिमें उनसे भिन्न प्रकारकी प्रकरणा दृष्टिगोचर होती है। इसके लिए हम एक उदाहरण उद्धेलना फ्रकृतियोका देना इष्ट्र मानेने। यथा—

कपायप्रापृतर्जालमें मोहनीयको मात्र दो प्रकृतियों उद्देलना प्रकृतियों स्वीकार को गई है—सम्बर्-प्रकृति कीर सम्यिमस्याल प्रकृति । किन्तु पचलबह और कर्मप्रकृतिये मोहनीयको उद्देलना प्रकृतियोकी संस्था २७ है। यथा दर्मनमोहनीय की ३, लोबसंज्यलनको छोड़कर १५ कपाय और ९ नोकबाय। कपायप्रापृत-वृणिका पाट—

५८ सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णाद्विविवहत्ती कस्स ? चरिमसमयउज्वेल्लमाणस्स । ( पृ० १०१ ) ३६ एव चैव सम्मत्तस्स वि । ( पृ० १९० )

पंचसग्रह-प्रदेशसक्रमका पाठ-

एव उव्वलणासंकमेण नासेइ अविरओहारं। सम्मोऽणमिच्छमीसे सछत्तीसऽनियष्ट्रि जा माया।। ७४।।

इसके सिवाय पञ्चसप्रहके प्रदेशसकमश्रकरणमें एक यह गाया भी आई है जिससे भी उक्त विषयकी पृष्टि होती है—

सम्म-मीसाइं मिच्छो सुरदुगवेउव्विद्धक्कमेगिदी । सुहुमतसुच्चमणुदुगं अतमुहुत्तेण अणियट्टी ॥ ७५ ॥

सम्में बराजया है कि सम्पन्त्व और सम्प्राम्प्यालकी मिय्यादृष्टि जीव उद्देलना करता है, पंचानवे प्रकृतियाँकी सत्तावाला एकेन्द्रिय जीव देवडिककी उद्देलना करता है, उसके बाद वही जीव वैक्रियरहरूकी उद्देलना करता है, बुक्स नस अगिककायिक और वायुकायिक जीव क्रमसे उच्चनाम और सनुष्यदिकको उद्दे-लना करता है तथा अनिवृत्तिवादर जीव एक अन्तर्मुतुर्यम यूर्वीक ३५ प्रकृतियाँकी उद्देलना करता है। सहाँ पञ्चसंत्रहमें निकसिय पाठका उत्लेख किया है। कर्मप्रकृतिकी प्रकपणा इससे पित्र नहीं है। उदाहरणार्थ विस्त प्रकार पञ्चसंस्वर्थ अननानृबन्धीचपुष्ककी परियमना उद्देश्या प्रकृतियोगे की गई है उसी प्रकार कर्मप्रकृतिमें भी उन्हें उद्वेश्यम प्रकृतियाँ स्वीकार किया गया है। कर्मप्रकृति पूर्णिमें प्रदेशसंकर्मकी सादि-आसाद प्रक्षणा करते हुए विश्वा है—

अणंताणुबंधीणं खिवयकम्मंसिगस्स उव्वलंतस्स एगठितिसेसजहन्नगं पदेससत एगसमयं होति।

यह एक उदाहरण है। सन्य प्रकृतियों के विषयमें मूठ और भूणिका आयब हती प्रकार समझ लेना बाहिए। किन्तु जैसा कि पूर्वी निर्देश कर आये हैं क्यायश्रामृत और उसकी चूणिमे सम्यक्ष्य और सम्याम-स्थाद इन दो प्रकृतियोंको छोडकर मोहनीयकी अन्य किसी प्रकृतिकी उद्देलना प्रकृतिरूपेस परियणना नहीं की गई है।

मतमेदसम्बन्धी दूसरा उदाहरण निष्पात्तके धीन भाग कौन त्रीव करता है इससे सम्बन्ध रखता है। इस्ताम्बर आसार्यी डारा लिखे गये कर्मग्रकृति और पंचरहमें यह स्पष्ट रूपसे स्वीकार क्रिया है कि दर्शानमोहकी उपस्थानना करनेवाला मिस्पादृष्टि और निष्पात्व गुणस्थानके लितम समयमें मिस्पात्व कर्मको तीन मागोने विभक्त करता है। पंचसबह उपस्थाना प्रकरणये कहा भी है—

उर्वारमिठिइअणुभागं त च तिहा कुणह चरिमिम्छुदए। देसघाईणं सम्म इयरेण मिम्<mark>छ-मी</mark>साइं॥ २३॥ कर्मप्रकृति और उसकी चुणिमे लिखा है—

हात बार उसका पूर्णमा छला ह— तं कालं बीयठिइं तिहाणुभागेण देसघाड् त्था।

सम्मत्तं सम्मिस्सं मिन्छतं सव्वषाईओ॥१९॥

**र्जूज**—चरिमसमयमिच्छिहिट्टी से काले उवसमसम्मदिट्टि होहि ति ताहे बितीयद्वितीते तिहा अणभागं करेति ।

अब इन बोनो प्रमाणोके प्रकाशमें कवायप्रामृत चूर्णिपर दृष्टिपात कीजिए । इसमें प्रवम समयवर्त्ती प्रवमोपशम सम्यग्दृष्टि जीवको मिष्यात्वको तीन भागोमे विभाजित करनेवाला कहा गया है । यदा—

१०२ चरिमसमयिमच्छाइट्ठी से काले उवसमसम्मत्तमोहणीओ १०२ ताघे वेव तिरिष्ण कम्मंसा उप्पादिदा। १०४ पढमसमय उदसतदसणमोहणीओ मिच्छत्तादो सम्मामिच्छत्ते बहुगं पदेसग्गं देदि (पु० ६२८)

इस प्रकार इन दोनों परम्पराजोंके प्रमाणींसे स्पष्ट है कि कपायप्राभृत और उसकी चृणिपर दिगम्बर आचार्योंने टीका लिल्बी, केवल इसलिए हम उन्हें दिगम्बर आचार्याकी कृति नहीं कहते । किन्तु उनकी शब्द-योजना, रचना धीली, और विषय विवेचन दिगम्बर परम्पराके जन्म कार्यिक साहित्यके अनुकृष हैं, स्वेताम्बर परम्पराके कार्मिक साहित्यके अनुकृष नहीं, इसलिए उन्हें हम दिगम्बर आचार्योंकी अमर कृति स्वीकार करते हैं।

अब आगे जिन चार उपशीर्षकोके अन्तर्गत उन्होंने कपायप्राभृत और उसकी चूर्णिको स्वेताम्बर आचार्योकी कृति सिद्ध करनेका असफल प्रयत्न किया है उनपर क्रमसे विचार करते हैं—

₹)

उन्होंने सर्वप्रवम 'दिगम्बर परम्पराने अनान्य तेवा कथायप्राभृत चूणि अन्तर्गत पदायों इस उप-धीर्यक्के अन्तर्गत क प्रा. चूणिक ऐसे दो उन्हेंब उपस्थित किये हैं जिन्हें वे स्वमतिन दिगम्बर परम्पराके विच्ह समस्ति हैं। प्रथम उन्हेंख हैं— "सब्बल्जिंगोयु भुज्जाणि।" इस मूत्रका अर्थ है कि अतीत्ते सर्व लिंगोमें बैथा हुआ कर्म क्षप्तक के सत्ताम विकल्पने होता है। इस पर उक्त प्रस्ताना लेखकका बन्ता है कि 'एश्यक चारित्रवेषमा होय पण करो अने न पण होय चारित्रना वेप वगर अर्थात् अन्य तापसाहिना वेशाम रहेल जीव पण क्षपक पर्द शके हैं, एटले अस्तुत सुन्न दिगम्बर साम्यता यो विच्ह हो । आदि।

अब सवाल यह है कि उन्तर प्रलेखने उन्तर सुत्र परमे यह निल्का केंसे प्रलित कर लिया कि 'धापक पारित्रवेदमा होय पण बरो जने न पण होय, चारित्तरा वेच वार अर्थात अन्य तास्तादिना वेचाम रहेल जीव पण क्षाफ धई ग्रवे के थे। 'कारण कि वर्तमानचे वो दायन है उनके अतीत कालमे कर्मनम्बर्फ स्वित्यक्ष स्वयम्बर्फ सम्मान स्वयम्बर्ग होता है या विकल्प-से होता है ? इसी अन्तर्गत शकाको व्यानमे रख कर यह समाधान किया गया है कि 'विकल्पने होता है।' इस परने यह कहाँ क्षित्रत होता है कि वर्तमानमे यह शपक किमी भी बेचमे हो सकता है। मालूम पब्ता है कि अपने मन्द्रशायके व्यामोह और अपने किप्पत वेचसे कारण ही उन्होंने उनत सूत्र परसे ऐसा गलत अभिगाय एश्वित करनेकी बेटा की है।

षोडी देरके ियं उद्या (दयें.) मुनिजीने जो अभिग्राय फर्लिन किया है यदि उसीको विचारके लिए टीक मान लिया जाता है जी जिस नित आदिसे पूर्वमे जिन भावोके द्वारा बीच यये कमें बर्तमानने सण्डको किरूपसे बतलाये है वे भाव भी वार्तमानमें लाउकके विकल्पसे बानाये हो हो हो उदाहरणार्थ पहले सम्य-मिन्यसालये बीचे गये कमें वर्तमानमें जिल अपकके विकल्पसे बतलाये हैं जी क्या उस अपकके वर्तमानमें किरूपसे सम्यामिन्यारव भी मानना पड़ेगा । यदि कही कि नहीं, तो सम्यामिन्यसालये बेंचे हुए जो कमें सत्ता-रूपमें वर्तमानमें अपकले विकल्पले होते हुए भी अतीन कालमें उन कमीके बच्चके समय सम्यामिन्यारव भाव या इतना ही आयय जैसे सम्यामिन्यसाल भावके विचयमें लिया जाता है उसी प्रकार सर्वालगाके विययमें भी वहीं आयय यहीं लेना चाहिए।

हम यह तो स्वीकार करते हैं कि जैसे अतीत कालमें अन्य जिगामि बाँचे पाये कमें वर्त मानमें क्षपक्के विकल्पसे वन आते हैं वैसे ही अतीत कालमें विजालियाम बाँचे गये कमीके वर्तमानमें सपकके विकल्पसे स्वीकार करनेमें कोई प्रस्वामा मही दिखाई देना। काल्प कि सबमभावका उनक्र प्रकार कुछ कम अर्पपुद्गल परिवर्तनप्रमाण और जम्म अन्तरकाल अन्तर्मुकुर्वमाण बतलाया है। मथा—

सजमाणुवादेण संजद-सामाइय-च्छेदोबट्ठावणसुद्धिसजद-परिहारसुद्धिसजद-संजदासंजदाण-मतर केबचिर कालादो होदि ॥ १०८ ॥ जहण्णेण अतोमुहृत्त ॥ १०९ ॥ उक्कस्सेण अद्धयोग्गल-परियद्व देसुणं ॥ ११० ॥ —बुरावय प्० ३२१-३२२ ॥

यहाँ जयववला टीकाकारने उक्त सुत्रकी व्याख्या करते हुए 'णिग्गंथर्वादरिस्तसेसाण' यह लिखकर 'सर्वेटिंग' परसे निर्मेन्य लिंगके अतिरिक्त वो शेष सविकार सब लिंगोंका ग्रहण किया है वह उन्होंने क्षपक- श्रीणपर आरोहण करनेवाला जीव अन्य जिनवाला न होकर वर्तमानमे निर्मम्य ही होता है और इस अधिसांस उत्तरे निर्मम्य अस्यमां बाँधे यारे कम भन्नतीय न होकर नियमने पाये जाते हैं यह दिखलानेके लिए ही किया है, स्वीकि जो जीव अन्यतरंगमें निर्मम्य होता है। किया है, स्वीकि जो जीव अन्यतरंगमें निर्मम्य होता है। किया हर होता है। किया हर होता है। किया हर दोनों के पर-स्पर अविनामासको न स्वीकार कर जो स्वेतालय राज्यस्थानी स्क्वान्त होता है। किया हर हित अस्य वेवामें रहते हुए भी वर्तमानमें वाप्तकों आदि आया वाप्तकां होता है। किया हर स्वीकार कर जो स्वेतालय राज्यस्थान दिवस अस्य प्राचना मानते हैं। उनके उस मतका निर्मम्य करनेके लिए जनप्यवला दिक्ता भी भाग्यव्यविदित्तिसीयां। यक्ती भीजना से है। विचार कर देखा जाय तो उनके इस निर्मय में क्रांति हो सकता है जो वस्त्र-पात्रानि का मुद्धिपूर्वक त्यापकर वाह्यमें जिनमुद्राकों पहले ही वारण कर लेता है। कोई मुद्धिपूर्वक त्यापकर वाह्यमें जिनमुद्राकों पहले ही वारण कर लेता है। कोई मुद्धिपूर्वक त्यापकर वाह्यमें जिनमुद्राकों पहले ही वारण कर लेता है। कोई मुद्धिपूर्वक त्यापकर वाह्यमें जिनमुद्राकों पहले ही वारण कर लेता है। कोई मुद्धिपूर्वक त्यापकर वाह्यमें जिनमुद्राकों पहले ही वारण अस्त्र का वाह्यमा कर निर्माण लिए कर तो स्वीकार करें, उन्हें रखे, उनकों साम्हाल मी करें किर भी स्वयक्ती वक्त-पात्रानि स्वर्म परिस्तक त्यापकर निर्माण लिए कर तो स्वर्म के विकर का स्वीकार करें, उन्हें रखे, उनकों साम्हाल मी करें किर भी स्वयक्ती वक्त-पात्र वाह्य कर विकास के विकर वाह्य हो हो भी प्राच्य लिए स्वर्म के निर्मण लिए स्वर्म के स्वर्म के वह स्वर्म वाह्य हो हो भी राज्य प्रयक्त कर स्वर्म वाह्य हो हो भी प्रयोग के स्वर्म कर स्वर्म कर वाह्य के स्वर्म कर वाह्य हो हो भी राज्य प्रयक्त हो है।

बूतरा उल्लेख है—२४ 'गेगम-सगह-बबहारा सब्बे इच्छति । २५ उजुसुदो ठवणवज्जे । (क प्रा चूणि पू. १७) इसका व्यावधान करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि नैगम, मगह और व्यवहार ये तीन हम्माधिक नय है और ऋतु-मुत्र आदि कार पर्यायांकि नय है । यह विषयमें दिगम्बर परस्परांक कहें किसी प्रकारका सत्तेद नहीं दिखानों देगा । कपायाम्यन्वपूषिकार भी अपने चूणिहुनोंसे मर्वत्र ऋतु-हुतनका पर्यायार्थिकनयमे ही समावेद करते हैं। किर भी उक्त (६वें) मृतिजीने अपनी प्रन्तावनामें यह उल्लेख किस आधारते किया है कि 'च्यायाम्तन्वपूर्णकार ऋजुम्मननको स्थापिकनय स्वीकार करते हैं। 'यह समावेद बाहर है। उक्त कपनको पूषि करवेवाना उनका बह बचन इस प्रकार है—'अही कपायाम्यन् चूर्णकार क्ष्युक्तमनयों है स्वीलिक परस्पां अनुसरे छे कारण- के देवानावरों में द्वालिक एरस्परां ऋजुम्मननावेद स्वालिक परस्परां ऋजुम्मनयों इस्वालिक विश्व सामित कर है.

कथायप्राभृत वृणिमे ऐसे चार स्वल है जहाँ निलेपोमे नययोजना की गई है। प्रथम पेज्ज निलेपके भेदो को नययोजना करनेवाला स्वल । यथा—

२४. णेगम-संगह-ववहारा सन्वे डच्छति । २५. उजुमुदो ठवणज्जे । २६. सहणयस्स णामं भावो च । पृ १७ ।

दूसरा 'दोस' पदका निक्षेप कर उन सबमे नययोजना करनेवाला स्थल । यथा---

३२ णेगम-संगह-व्यवहारा सब्वे णिक्खेवे इच्छंति । ३३, उजुसुदो ठवणवज्जे । ३४ सह-णयस्स णामं भावो च । पृ. १७।

तीसरा 'संकम' पदका निक्षेप कर उन सबमे नययोजना करनेवाला स्थल । यथा---

५. णेगमो सब्बे संकमे इच्छइ । ६. सगह-ववहारा कालसकममवणेति । ७. उजुसुदो एदं च ठवणं च अवणेह । ८. सहस्स णामं भावो य । पु २५१ ।

चौषा 'ट्राण' पदका निद्येप कर उन सबमें नययोजना करनेवाला स्थल । यथा---

१० णेगमो सन्वाणि ठाणाणि इच्छह । ११. संगह-बबहारा पिलवीचिट्ठाणं उच्चट्ठाण च अवणेति । १२ उजुसुदो एदाणि च ठवण च अद्धठाण च अवणेह । १३. सद्दणयो णामट्ठाण संजमट्ठाणं खेतट्ठाणं मावट्ठाण च इच्छित । पृ. ६०७-६०८ ये चार स्थल है, जिनमें कौन निक्षेप किस नयका विषय है यह स्पष्ट किया गया है। स्थापना निक्षेप क्षायुमन्त्रवका विषय नहीं है ही हन तब स्थलोम स्वीकार किया गया है। इनीये यह स्पष्ट हो जाता है कि क्यायुममृत वृण्विकारने इयापिक क्षायुममृत वृण्विकारने इयापिक त्याद्व सामान्यकी विषयों हो किसी जन्य बस्तुमें अन्य बस्तुको स्थापना को जा सकती है और हाद्वस-प्रामान्य क्ष्माविकनयक विषयों हो किसी जन्य बस्तुमें अन्य बस्तुको स्थापना को जा सकती है और हाद्वस-प्रामान्य क्ष्माविकनयक कि विषय है, जिम पर्याधाविकनयका मेद अञ्चुसुकनय नही स्वीकार करता। अन यह स्पष्ट है कि कथाय-प्रामृत्वण्विकारने श्रूबुवृत्वनवको पर्याधाविकनयक्षेत्र ही। किर नही मालूम उत्तर अस्तावनामं किस आधारने यह विषया करते हैं। स्थापन स्थापने स्थापने स्थापने स्वत्य हो स्थापने स

हा तायद उन्होंने अर्थनयको इच्याविकत्य समझकर यह विधान किया है। किन्तु यदि यही बात है तो हुन जिल्ला पहता है कि या तो यह उनकी नवविषयक अविभिन्नताका परिणाम है या किर हस समझवाका स्थामोह हकता होगा। वारण कि जब कि आपाम क्याविकत्यके केवा, स्वयु हो स्थामहार दे तीनो मेद अर्थनयस्वस्य ही हवीकार किये रवे हैं और पर्यायाविकत्यके दो मेद करके उनमेरे ऋजुसुननयको अर्थनयस्वस्य ही हवीकार किये रवे हैं और पर्यायाविकत्यके दो मेद करके उनमेरे ऋजुसुननयको अर्थनयस्वस्य ही हवीकार किया गया है ऐसी अवस्थाम विना आधारके उसे इच्याविकत्य स्वरूप वसल्य वतलाना और अपने हस्य अभियायते क्यायग्रामृतजुणिकारको बोडना इसे सम्बदायका व्यामोह नहीं कहा जायना तो और स्था कहा जायना

यो तो गांती ही नयोका विषय अर्थ-बस्तु है। फिर भी जनमेंने सैगमादि तीन नय पर्योवको गौण कर नामान्यकी मुख्यति बस्तुका बीध कराते हैं, इनिलग् वे इत्याधिकरूपये अर्थनय कहें गये हैं। अत्युक्तनय सामान्यकी गौणकर वर्तमान पर्योवकी मुख्यति बस्तुका बीध कराते हैं, इनिलग् वे इसिलग् वह पर्योधिकरूपये अर्थनय कहा गया है। आर्थ द्वार्था कि सम्बन्धति वे बस्तुका बीध कराते हैं इसिलग् वह पर्योधिकरूपते अर्थनय कहा गया है। और द्वार्थादि तीन नय यापि सामान्यको गौणकर वर्तमान पर्यावकी मुख्यति हो बस्तुका बीध कराते हैं। फिर भी ऋजूमुक्ते इत शब्दादि तीन नयोधे इतना अन्तर है कि ऋजूमुक्त्रय अर्थप्रधाननय है और शब्दादि तीन नय शब्दश्यभान नय है। इसिलग् सैगमादि सातो नय अर्थनय और शब्दाद्वर हम दो भेदीमें विभन्न होलग अर्थन्यको नार और शब्दावर हम दो भेदीमें विभन्न होलग अर्थन्यको नार और शब्दावर हम दो भेदीमें विभन्न होलग अर्थप्रधानम् वही लिलना भी दिगम्बर आवाधों द्वारा विका गया साहित्य है वह तब एक स्वर्ध एकमात्र इसी विभन्न स्वर्ध हम विभाव होला हो है। सह स्वर्ध हम स्

( २

प्रस्तावना लेखकने 'स्वेतान्वरावार्याना प्रत्योमा करायप्रामृतना आपार साक्षी तथा अतिदेशो' इस दुसरे उपर्शायंकके अन्तर्यत स्वेतान्वर कािम्ब साहित्यमें बही-बही कथाप्रामृत्त के उल्लेखपूर्वक कणायम्मृत अस्त वार्या वृष्टिक किया विषयके स्पष्टीकरणके पिछ उनकी साधार उपरिचत किया ने वृष्टिक क्या के उनकी क्षाय है। (१) उनमें के प्रस्म उल्लेख पष्टबंद्ध ह पण्ड उनकी साधार उपरिचत किया ने वृष्टिक क्षाय किया किया है। (१) उनमें के प्रस्म उल्लेख पष्टबंद्ध ह पण्ड पहें क्षाय उपराच किया है। इसकी दूसरी गायामें 'अतक' बादि लीच अन्योको संक्षित कर इस पचर्चद्व ह पण्ड रचना को गई है, अबका पाँच हारों के आश्रयसे इस पंचसंबह पण्ड एक्सी रचना को गई है यह वतलाया गया है। किन्तु स्वर्य चण्डित सहस्तरने उक्त प्रकारी तीसरी गायामें वे पाँच हार कीयो, हनका चित्र प्रकार नामोल्लेख कर दिया है उस प्रकार गायान्य या वृत्तिक्य जपनी किसी भी रचना में एक 'उतक' वामोल्लेख नहीं किया है। अतपह जार नामोल्लेख नामोल्लेख नामें किया नामोल्लेख नामोलेख नामोलेख नामें किया नामोलेख नामोलेख नामोलेख नामोलेख नामोलेख नाम नामोलेख नामोलेख नामा नामोलेख नामें किया नामोलेख नामोल

एक पतकके सिवाय अन्य जिन बार प्रन्योका अपने पवसग्रह धंषमे उन्होंने सक्षेपीकरण किया है वे बार प्रय कीमरे इसका तो उनकी उक दोनों रचनाओंसे पता चलता नहीं। हो उचक प्रवक्त 'निम्रक्क जिया जिए वीर' इस स्पन्न पापाको टीकामे मन्त्रपतिने अवक्य हो उन पाँच वयोका नामोल्लेख किया है। स्वयं चन्द्रिय सहरूर अपनी रचनामें पांच डारोका नामोल्लेख तो करते हैं, परन्तु उन संबोका नामोल्लेख का हो रहत समें प्रमा रहस्य है यह अवक्य ही विचारणीय है। बहुत नम्भव तो यही दिखलाई देता है कि खेताम्बर परम्परामें क्षपणा आदि विधिका आनुपूर्वीम त्रविस्तर कथन उपत्थम होनेके कारण उन्होंने कपायप्रामृत (कपायम्पर्तन उन्नक्षी जुंक भी परिपाणित है) का सहारा तो अवस्य व्यवा होगा, परन्तु यत कथाय- प्रामृत खेताम्बर एम्परास्त क्षपणा उन्होंने कीम प्रमृत क्षित व्यवा होगा, परन्तु प्रत कथाय- प्रमृत विद्यान्त राज्याने होता अवस्य व्यवा होगा अपना होगा ।

- (२) दूसरा उत्तरेल धतकचूँणके टिप्पणका है। यह टिप्पण अभी तक मुद्धित नहीं हुए है। प्रस्ताबना लेककने अवश्य ही यह करेन किया है कि उक्त टिप्पणमें किय क्यायमें कितनी कृष्टियों होती हैं इस विवयको प्ररूपणा करनेवालों करायश्रम्यका १६६ कमा गाया उद्धृत पाई जाती है। सी इससे यही तो समझा जा सकता है कि श्वेताम्बर परम्परामें धरणाविधिकी मागोपाय प्ररूपणा न होनेसे धातकचूँणिके कत्तीं कित क्यायको किननी कृष्टियों होती है इस विवयका विद्योग विवेचन प्राय क्यायशाभृतके आधारसे किया है यह समझकर हो उका टिप्पणकारने प्रमाणस्वस्य उक्त गाया उद्धत की होगी।
- (३) तीसरा उल्लेख सप्तानका चूणिका है। इसमें मुक्ससाम्परायसम्बन्धी कृष्टियोकी रवनाका निर्देशकर उनके तक्षणको कथायप्राभृतके अनुसार जाननेकी सूचना मण्तितका चूणिकारने इसीलिए की जान प्रवती है कि स्वेतास्त्र राग्मपास इत्रक्रास्ता सायोगाम विवेचन नहीं पाया जाता। सप्तीनको चूणिका उक्त उल्लेख इस प्रकार है— त वेयोती बितियिकट्टीओ तद्वयिकट्टीओ य दिलय चेतूण सुहुमसायराइयिकट्टीओ करेड़। तेसि कस्वण जहां कवायपाहरें।
- (४) बौचा उल्लेख भी मार्गीतक विकाह है। इसमें अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणमें जो अनेक स्वतन्त्र में इन्हें क्वायप्राप्त और कर्मग्रहांत्वरहरूगीके अनुसार वाननेकी जुन्त्रमा की गई है। छप्तिका वृण्यिक सह एक्लेख हम प्रकार है—"एत्य अपूर्वकरण-भणियद्विश्वद्धासु अप्येगाद बत्तव्दगाद जहां कत्त्रायपाहुँ के कम्प्रहांत्वरहूणी स्वय एक सायह एक्ला है। वत उत्तमें अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणके कालों में होनेवाले कार्य-विकाशिक जो भी निवंश उपलब्ध होता है वह मब अप्य इन्यक आपार्स ही जिया गया होना चाहिए। एत विषयमें जहां तब हम सम्बन्ध के अपयोग्ध होने हम स्वयं प्रकार हम सम सम्बन्ध होने प्रवाद होना चाहिए। एत विषयमें जहां तक हम समझ सके हैं, क्यायग्रमृत्वृत्त्व और कर्मग्रहांत वृत्तिकरण करने पर ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि कर्मग्रहांत्वृत्तिकर कथा प्रशापन व्यवस्थ रही है। यथा—

१०२ चरियसमयमिच्छाइट्ठो से काले उवसतदंसणमोहणीओ । १०३ ताघे चेव तिण्णि

कम्मसा उप्पादिदा ।--कषायप्राभृतचूणि

अब इसके प्रकाशमें कर्मप्रकृति उपधानाकरण गाया १९ की चूर्णियर दृष्टिपात कीविए— चरिमसमयिमच्छाहिट्ठी से काले उवसमसम्मिहिट्ठ होहित्ति ताहे वितीर्पाट्ठतीते तिद्वा अणुभागं करेति ।

यही कर्मप्रकृति चूर्णिकारले अपने वाध्यसम् अनुसार मिध्यात्व गुणस्थानके अन्तिम समसमें मिध्यात्वके इत्यके रोग माग हो जाते हैं, इस मतकी पुष्टि करनेके लिए उक्त साक्ष्य रक्ताके प्रध्यमें हीहिति इतना पाठ अधिक जोड़ दिया है। बाकीकी पूरी वाक्य रचना करायप्रामृतिचूर्णिके लो गई है यह कर्मप्रकृतिकी १८ और १९वी गायाओं तथा उनकी चूर्णियों पर दृष्टिपात करनेके सम्बद्ध प्रतीत होता है।

यह एक उदाहरण है। पूरे प्रकरण पर दृष्टिपात करनेसे यह स्पष्ट विदिव होता है कि कर्मप्रकृति और उसकी चूणिका उपशमना प्रकरण तथा क्षपणाविधि कपामप्राभृतिचूणिक आधारसे लिपिबद्ध करते हुए भी कथानप्रामृतच्णिसे स्वेताम्बर सम्प्रदायके अनुसार मतन्नेदके स्थलोको यथावत् कायम रखा गया है। आवश्यकता होनेपर हम इस विषयपर विस्तृत प्रकाश डालेगे।

(५) पौचवी उन्तेल भी सप्तीतकार्ण्यका है। इसमें मोहनीयके पारके बन्यकके एकका उदय होता है इस मतका सप्तीतकार्ज्यकारले स्वीकार कर उसकी पुष्टि क्यायप्रामृत आदिसे की है। तथा साथ ही इसमें मतका भी उत्केख कर दिया है। सो उक्त वृष्णिकारके उक्त कथनसे इतना हो ज्ञात होता है कि उनके समक्ष कथायप्रामृत और उसकी चूणि थी।

इस ज़कार श्वेतास्वर आवार्यों डारा रवित यन्योंके याँव उन्लेख हैं जिनसे कायसाभृतके आधारते उनके नामोल्लेखपृक्षेत्र प्रकृत विरावकी पृष्टि को की गई है, परन्तु इन उल्लेखारादेत एक मात्र यही प्रमाणित होता है कि श्वेतावन राभ्यवार्य दर्शन-वरित्रमोहलीचके उपकारना-वरणवाधिषाकी प्रश्नणा करतेवारा वहीं। साहित्य लिपिबद्ध न होनेसे इसकी पूर्ति दिरास्वर आवार्योडारा रचित कथायप्राभृत और उसकी वृण्यि की गई है। परन्तु ऐसा करते हुए भी उक्त वाल्यकारोने उन दोनोंको श्वेतास्वर परम्पराका स्वीकार करनेका साहित भूक्कर नहीं किया है। यह तो केवल उक्त प्रस्तावना लेक रूप श्रेत हुए हो हो हा हा हा हुए है जो विना प्रमाणके ऐसा विधान करनेके लिए उसत हुए है। वस्तुत देखा जाय तो एक तो हुछ अथवाने-को छोडकर कमंत्रिद्धान्तकी प्ररूपणा दोनो सम्प्रदायोंने लगामग एक सी पार्ट जाती है, हुपरे जिन विषयोंको पुण्टिम श्वेतास्वर आवार्सोन कपायप्राभृत और उसकी पूणका प्रमाणकपंत्र उत्लेख किया है उन विषयोंको सामोपास विवचन श्वेतास्वर रास्पायों उपकार न होनेसे ही उन आवार्योको ऐसा करनेके लिए बाभ होना परा है, हालिए रवेतास्वर आवार्यों अपने नाहित्यमें कपायप्राभृत बोर उसकी पूणकाप्रहूल विध्यों हिस्स होनेसे ही उन आवार्यों हो एस करनेके लिए बाभ होना परा है, हालिए रवेतास्वर आवार्यों अपने नाहित्यमें कपायप्राभृत बोर उसकी पूणकाप्रहूल विध्योंको पुण्टिस

( ३ )

आमे लवगतेढिकी प्रस्तावनामे 'कथायशामृत मूळ तथा चूणिनी रचनानो काळ' उपशोर्पकके अन्तर्गत प्रस्तावना लेलकते जो विचार व्यक्त किये है वे क्यो ठीक नहीं है इसको यहाँ मीमासा की जाती हैं—

२ एक बात यह भी कही गई है कि अवध्वकामें एक स्थल पर गुणधरका बायकरमंत्रे उत्लेख दृष्टिगोचर होता है, इसलिए वे बायकव्यक सिद्ध होनेते व्लेतास्यर परस्पराके आवार्य होने चाहिए, सो इसका समाधान यह है कि वह कोई ऐसा तर्क नही है कि जिबसे उन्हें ब्लेतास्य परस्पराका स्वीकार करना जावस्यक समझा जाव। वाचक शब्दका जर्य बाचना देनेत्वण होता है वो ब्लेतास्य परतकी उत्पत्तिक पहलेसे ही अभण परस्पाम प्राचीनकालसे स्व चला जा रहा है। जल जयध्यकामे गुण्यरको गरि बाचक कहा भी गया है तो इससे भी उन्हें ब्लेतास्यर परस्पराक जाचार्य मानना युक्तियुक्त नही कहा जा सकता।

३ यह ठीक है कि बनेताम्बर परम्परामे नन्तिसूनकी पट्टाविक्रमे तथा अन्यत्र आर्यमंत्रु और नाग-हस्तिका नामोल्लेख पाया जाता है और जयधबकाके प्रथम मंगकाचरणमे चूणिमूत्रोंके कर्ता आचार्य यति-वृषमको आर्यमंत्रुका शिष्य और नागहस्तिका अन्तेवासी कहा गया है। परन्तु मात्र यह कारण मी आचार्य यतिवृषमको स्वेनाम्बर परम्पराका मानवेके लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि विस्त प्रकार स्वेताम्बर परम्परा उक्त दोनो आचार्योको क्षमी परम्पराका स्वीकार करती है उसी प्रकार दिगम्बर परम्पराने भी उन्हें अपनी परम्पराका स्वीकार किया है, जैसा कि वयघवला जारिके उक्त उल्लेखोसे जात होता है।

द्वारे तिन्दुप्रकी पट्टाविलमें अलगसे ऐसा कोई उल्लेख भी वृष्टिगोवर नहीं होता, जिससे आर्थ-मंजुको स्वतनकल्पसे कमंत्रामक्का जाता स्वीकार किया जाय । उससे आर्थ नगरहीस्को अवस्य ही कमंत्रकृतिमें प्रधान स्वीकार किया गया है। इससे इस बातका सहज हो क्लावर आवार्य हार रही गर्भ ग्रेमायण साकात् या अलगर्थ रप्तपार से आर्थ में उस इस बातका पता नहीं या कि गुलवर आवार्य द्वारा रची गर्भ गायाण साकात् या आवार्य रप्तप्यति आर्थमंत्रको प्रपत हुई थी, जब कि दिगम्बर रप्तप्त्यामें हार प्रति हि अत्व प्रसुति चली आ रही है। यहां बात आर्थ नागहित्तके विश्वमें में समझनी वाहिए, क्योंकि उस ( नन्दिपूत्र पट्टाविल ) में आर्थ नागहत्त्रीको कमंत्रहानि प्रधान व्योकार करके भी इल्हें न तो कराय प्रामृतका जाता स्वीकार किया गया है और न हो उन्हें गुलवर आवार्य द्वारा स्वी को स्वायों अवार्य रप्तप्तका स्वारा स्वाप्त हुई यह भी स्वीकार किया गया है। यह एक एसा तक है जो प्रयोक विवारकको यह मानकें लिय बाय्य करता है कि करायप्रामृत क्षेत्राम्य आवार्योको कृति न होकर दिगम्बर आवार्योको हो र स्वत है।

तीसरे दियस्वर परम्परामे कथायआमृत और वृणिका जो प्रारम्भ कालमे पठल-पाठन होता आ रहा है इससे भी इस तथ्यको पृष्टि हांती है। इन्द्रतन्तिने अपने द्वारा रिस्त युतावतारसे आचार्य यतिवृपमके वृणि-सृत्रोके अतिरस्त इसरी ऐसी कई पदिति पिजकाओका उल्लेख किया है जो कथायआमृत पर रची गई थी (जयम माग १ प्रस्तावना पृ ९ तथा १२ हो। स्वय बोरसेन ने अपनी वयथवरा टीकामे ऐसी कई उच्चारणाओ, स्वर्णाब्येत जाए जोर वय्येवलिखित उच्चारणाओ उल्लेख किया है जो अथयवला टीकामे पूर्व पूर्व रची गई थी। बहुत सम्पन्न है कि इनमें इन्द्रितन्दि द्वारा उल्लिखन पद्धति-यंत्रिकार्य भी सम्मिलित हो (जयम भाग १ पृ ९ से लेकर)।

उसत तथ्योके हिश्याय प्रकृतमें यह भी उन्केसनीय है कि आचार्य यतिनृप्यमें अपने चूणितृत्रोंने प्रया-ह्यमान और अप्रशाहमान इन दो प्रकारके उपरेक्षोका उन्केस पर-पर पर किया है तथा इन होनो प्रकारके उपरेश्वामेंसे किसा उपरेश प्रशाहमान है और किसाज उपरेश अप्रशाहमान है इस विपयका स्पर्य निर्देश स्वयं जयपराजारने अपनी टोकामे किया है (देखो प्रस्तुत मान पू ८८, २३-६६,७६,१६६ और १४४)। सो इससे भी इस बातका पता जयता है कि कर्मांविष्यक किस विषयमें इन दोनो (आयमंत्र और नामहस्ति) का क्या बमियाय या और उनमंत्रे कीन उपरेश प्रवाह्यमान अर्थात् आचाष परम्परासे आया हुआ या और कीन उपरेश अप्रशाहमान वर्षात् आचार्य परम्परासे प्रान्त नहीं या, इसकी पूरी जानकारी जयपवस्त्र टोका-कारको नि श्वरायक्षपों सी।

यहाँ यह प्रस्त होता है कि कपाथ प्राभुत और उत्तके चूर्णियूत्रोके रचनाकातमें तथा जयधवका टीकाके रचना कालने खार्टास्टियोका अन्तर रहते हुए भी जयधवकाके टीकाकारणे उत्तर जानकारी कहाँसे प्राप्त को होगी। समाधान यह है कि यह तो जयधवका टीकाके अवकोकनते हो जात होता है कि उसकी रचना केवल कपायप्राभुत और उत्तके चूर्णियूत्रोके आधारपर ही न होकर उत्तकी रचनाके समय दन दोनी प्तनावेंसि सम्बन्ध प्रक्रीवाका बहुत-मा उच्चाएणा नृत्ति व्यक्ति बन्ध साहित्य जयमब्बनकाराकै सामने रहा है। कीर हससे सहज ही व्यनुमान किया वा सकता है कि उच्चारणा वृत्ति व्यक्ति नामसे अमिहित किये मये उक्त साहित्यसे वे इस बातका निर्णय करते होंगे कि इनमेरे कौन उपरेश प्रवाहमान होकर आर्यमणु हारा प्रतिपादित है, कौन उपरेश प्रवाहमान होकर आर्य गोमहित्य या दोनों द्वारा प्रतिपादित है और कौन उपरेश ऐसा है जिससे विपयम उक्त प्रकारने निर्णय करना, सम्भव न होनेसे केवल चृण्यपूत्रीके आधारते प्रवाहमान और अवशाहमान रूपने उक्त उन्हेश करित्य गया है। प्रस्तुत (१२ वे) भागने पदन्य पर प्रवाहमान कैरेन अक्त उन्हेश कर्यों हो अस्ति हो स्ति हो अस्ति हो अस्ति हो स्ति स्ति हो अस्ति हो स्ति हो अस्ति हो स्ति हो

१ आर्यमञ्जा उपरेश अप्रबाह्यमान है और नामहस्तिका उपरेश प्रवाह्यमान है। यथा— अथवा अञ्जमखुभयवताणमुबएसी एत्यापबाइज्जमाणी णाम । णागहस्तिखवणाणमुबएसी पवाइज्जतश्रोति घेत्तल्यो । ( q ७१ )

यहाँ उपयोग अर्वाधिकारकी प्रयो गांचाके व्याख्यानका प्रस्तव है। उसमें कपाव और अनुभागकी चर्चाके प्रसासे आचार्य पितृव्यमने उत्तर दोनो आचार्योके दो उपदेशीका उत्तरेख किया है। उनमेंसे कपाय और अनुभाग एक है यह दतलानेवाले भगवान् आर्यमंत्रुके उपदेशको अयधकलाके टीकाकारसे अप्रवाहमान कहा है और कपाय और अनुभागमें भेद बतलानेवाले मांग्हीन्त अवणके उपदेशको प्रवाह्मान वतलाया है। (पृ ६६ और ४१-७२)

२ उन्त दोनो आचार्योका उपदेश प्रवाह्यमान होनेका प्रतिपादक वचन—तेसि चैव भयवताणम-अमंत्व-णागहत्यिण पमहज्जतेणुवण्सेण । (पु. २३)

यहाँ क्रोगादि चारो कथायोक कालक अल्पबहुतको गतिमार्गणा और चौदह जीव समाक्षोम बतलानेक प्रसमन उत्तत तवल आया है। सो यहाँ वृण्णिमुक्कारने गतिमार्गणा और चौदह जीव समाक्षोम मात्र प्रवासमान उपदेशका निर्देश किया है अपनाक्षमान उपदेशका नही। वयपवकाकारने भी वृण्णिमुत्रोका अनुसरण कर दोनो स्थानोम मात्र प्रवाहम्मान उपदेशका मुलासा करते हुए 'तैसि चेव उपदेशेण चोहस-जीवसमार्सीह् दक्षो अणिहिदि। ( पू २३) इस वृण्णिमुकक स्थास्त्रानक प्रसमेश उसमें आये हुए 'तिस चेव' इस परका स्थास्थान करते हुए उस्त पदेशे उत्तर दोनो अगवरानेका प्रहण किया है।

३. इस प्रकार उक्त दो प्रकारके उल्लेख तो ऐसे हैं जिनमं हमें उनमेसे कीन उपदेश प्रवाहमान है और कोन उपदेश अपवाहमान है इस बारका पना लगनके साथ जयपवला टीकाने उनके उपदेश आपवासिका में पत्र के उपदेश आपवासिका में पत्र के उपदेश आपवासिका में पत्र के उपदेश अपवासिका में पत्र के उपदेश अपवासिका में पत्र अपवासिका के उत्तर में प्रवाह अपवासिका में प्रवाह के उत्तर विकास के उत्तर के उत्तर किया ने उत्तर अपवासिका में प्रवाह अपवासिका माने उत्तर अपवासिका माने उत्तर प्रवाह के उत्तर किया । इससे यह स्पष्ट जात होता है कि इस विषयम जयपवराका के समझ उपस्थित साहित्यमं उक्त प्रकारका विशेष निर्देश मही होता है कि इस विषयम जयपवराका के समझ उपस्थित साहित्यमं उक्त प्रकारका विशेष निर्देश मही होता है अपवासिका अपवासिका के अपवासिका के उत्तर प्रवाह के अपवासिका के अपव

जो एसी अणतरपरूर्विदो उवएसो सो पवाइज्जदे ....... । अपवाइज्जतेण पुण उवदेसेण केरिसी पयदपरूवणा होदित्ति एविवहासंकाए णिण्णयकरणट्ठमुत्तरसुत्तमोइण्ण । (पृ.११६)

इर उल्लेखमें दो प्रकारके उपदेशोका निर्देश होते हुए भी चूणिकारकी दृष्टिमें उनके प्रवक्तारूपमें कौन प्रमुख आचार्य विवक्षित में इसकी आनुपूर्वींसे लिखित या मोखिक रूपमें सम्यक् अनुभूति प्राप्त न होनेके कारण जयध्वलाकारने मात्र उनकी व्याख्या कर दी है।

यह है जयभवलाको व्यास्थानवैली । इसके टीकाकारको जिस विषयका किसी न किसी रूपमें आधार मिलता गया उसकी वे उसके साथ व्यास्था करते है और जिस विषयका आनुपूर्वीस किसी प्रकारका लागार जुपलब्ध नहीं हुआ उसकी वे जनुष्युतिके जनुसार ही व्यास्था करते हैं। टीकामे वे प्रामाणिकताको बराबर बनाये रखते हैं। इससे स्पष्ट जात होता है कि जिस उपदेशको उन्होंने आर्यमध्युका बराजाया है वह भी साधार हो बताजाया है और जिसे उन्होंने नामहास्त्रका बताजाया है वह भी साधार हो बताजाया है और असे उससे पिछ है कि दिवान्यर परम्परामें इस दोनों जाचार्योंके उपदेशोंकी आनुष्यों पठन-गाउन तथा टीका-टिप्पणी जाति स्वसे यावान्त कायम पढ़ी। किन्तु स्वेतान्यर परम्परामें ऐसा कुछ भी दृष्टिगोव्यर नहीं होता। उस परम्परामें जितना भी कामिक साहित्य उपजन्म है उसमें कही भी अन्य गर्ग प्रमृति आचार्योंके मत-मतान्वरोंको तरह इस आवार्योंका नामोत्केल दृष्टिगोव्यर नहीं होता। उक्त स्तावना लेकाको चाहिए कि वे इस विषयों एक साद्युक्त पहालिको निप्पायक न माने। होन्तु अपने कामिक साहित्यपर भी दृष्टिगात करें। यदि वे तुज्जातमक दृष्टिगे दोगों परम्परामोंको कामिक साहित्यपर सम्बद्ध कमो दृष्टिगात करें। यदि वे तुज्जातमक दृष्टिगे दोगों परम्परामोंको कामिक साहित्यपर सम्बद्ध कमो दृष्टिगात करेंगे तो उन्हें न केकल सास्तविकताका पता छग आयगा, किन्तु वे मन्दिवृतको पट्टाविजये आर्थमंशु और नागहरित्यका उल्लेख होने मान्नक्षेत्र उसके आधागपर कमायगाभृत और उसके चृष्टिगुको पट्टाविका अनुसरण करते हैं, अंत उनपर विचार नहीं किया।)

इस प्रकार इतने विवेचनमे यह ग्रिड हो जानेपर कि कयायप्रामृत और उसकी जूणि दिगम्बर आचार्यो-को अमर इतियाँ है, बूणिमूत्रोके रचनाकालका कोई विशेष मृत्य नहीं रह जाता। फिर भी इस विषयको जय-खबळा प्रथम भागमें काळगणनाके प्रतासे अत्यन्त स्थहल्यमें स्वीकार कर ळिया गया है कि वर्तमान त्रिळोक प्रअधिको जावार्य यतिवृगमको इति स्वीकार करनेपर चूणिमूत्रोको रचनाको यह काळगणना की जा रही है। प्रस्तावना (प ४६) के राव्य है—

'हमने ऊपर वो समय बतलाया है वह त्रिकोकप्रज्ञप्ति और वृश्विमुत्रोके रचियता यतिवृषभको एक मानकर उनकी त्रिकोकप्रज्ञप्तिके आधारपर लिखा है।'

अब यदि वर्तमान त्रिलोकप्रमत्ति नग्रह ग्रन्थ होनेसे या अन्य किसी कारणसे उन्ही आचार्य यतिवृपभ-की कृति सिद्ध नहीं होनी है जिनको रचना कथायप्राभृतके चूर्णमृत्र है तो इसमें दिगम्बर एरस्पराको या जयपचलाके प्रस्तावना लेखकोको कोई आपत्ति भी नहीं दिवस्त्र तहार होना स्वरूप हुए स्वतन्त्र उद्यागोहका विषय है और इस विषयपर स्वतन्त्रक्षमें उद्यागोह होना चाहिए। किन्तु इस आधारपर कथायप्राभृत या उसके चूर्णमृत्रोगोको वेताम्बर एरस्पराका निद्ध करनेका अनुसिद प्रयास करना ग्रोमास्य प्रतीत नहीं होता।

अपनी प्रस्तावनाके इसी प्रकरणमें उक्त प्रस्तावना लेखकने अपने साम्प्रदायिक मान्यताके आग्रह्मवध्य दिगम्बर परम्पराको एक मत बतलाकर उसकी उत्पत्ति 'विष्मबर मतोश्तीनानो काल बीर सम्बत् ६०० पछी है। 'इन शब्दो हारा बीर सन ६०० के बाद बतलाई है। सो इसे पढ़कर ऐसा लगाना है कि उक्त प्रस्तावना लेखकको प्रकृत विषयके इतिहासका सम्बन्ध्य अनुसन्धान करनेकी अपेशा बाह्याम्यन्तर निर्मम्यदक्षम्य प्राचीन अमग परम्परा, उसके प्राचीन साहित्य और इतिहासको श्रेताम्बरीकरण करनेकी अधिक विन्ता दिवलाई देती है। अन्या वे दिगम्बर और स्वतावनर परम्पराम की अर्वाचीन है और कीन प्राचीन है इसका उन्लेख किये विना उक्त साहित्यविषयक लग्य प्रमाणोके आधारसे मात्र गुणपर और यतिवृत्य इन दोनो आचार्यों और उनकी रचनालोक कालका उपायोह करते हुए अपना कितावार्य प्रस्तुत करते।

यहाँ यह कहा जा सकता है कि प्रकृतमें पहुले हमने (उक्त प्रस्तावना लेखकने) उक्त दोनो आचार्यों-को प्राचीन (वीर नि॰ स॰ ४६७ लगभगका) सिद्ध किया है और उसके बाद दिगम्बरमतकी उत्पत्तिको वीर नि॰ ६०० वर्षके बादको बतलाकर उन्हें स्वेताम्बर सिद्ध किया है। पर विचारकर देखा जाय तो किसी भी वस्तुको इस पद्धतिसे अपने सम्प्रदायको सिद्ध करनेका यह उचित मागं नहीं है, क्योंकि जैसा कि हम पूर्वम बतला आये हैं, ऐसे अन्य अनेक प्रमाण है जिनसे उक्त दोनो आवार्य तथा उनकी रचनाऐ कालकी अपेक्षा प्राचीन होनेपर भी न तो वे आवार्य स्वेताम्बर सिद्ध होते हैं और न उनकी रचनाऐ हो स्वेताम्बर सिद्ध होती हैं। अतः कथायप्राभृत मूल तथा चूषिके एचनाकालको आधार मानकर इस प्रकरणमे इनको स्वेतान्वर आचायोंकी कृति सिद्ध करनेका जो प्रयत्न किया गया है वह किस प्रकार तर्क और प्रमाण हीन है इसका सागोपान विचार किया।

(8)

बागे खबगमेडिको प्रस्ताबनामें 'कपायप्रामृत बूणिनी रचनाना काछ अंगे वर्तमान सम्पारकोनी मान्यता' आदि करियदा धीर्यकोके अत्यर्गत प्रस्ताबना छेखकने वो विचार व्यक्त किये हैं, उनकी विस्तृत मोमासाकी तरकाळ आवश्यकता न होनेसे विधिक्षसे उनमेले कुछ मुद्दो पर संक्षेपमे प्रकाश डाल देना आवश्यक प्रतीत होता है।

(१) त्रिलोक प्रकृष्तिके अंतमे ये दो गायाएँ पाई जाती है-

पणमह जिणवरवसहं गणहरवसहं तहेव गुणवसह । दटूण परिसवसह जदिवसहं घम्मसुत्तपाढए वसह ॥ चुण्णिस्सरूवत्थकरणस्रूवपमाण होड कि जंत । अद्भस्तहस्सपमाण तिलोयणणत्तिणामाए॥

इनमेसे प्रथम गाथा जयधवला सम्यक्त अधिकारके मंगलावरणके रूपमे पाई जाती है। उसका पाठ इम प्रकार है—

पणमह जिणवरवसह गणहरवसह तहेव गुणहरवसहं । दुसहपरीसहिवसह जइवसह धम्मसुत्तपाढरवसहं ।।

इसका अर्थ है कि जिनवरवृषभ, गणधरवृपभ, गुणधरवृपभ तथा दुसह परीपहोको जीतनेवाले और धर्मसूत्रके पाटकोमे श्रेष्ट यतिवृपभको तुम सब प्रणाम करो ।

त्रिकोकप्रक्राप्तिके अन्तमे आई हुई इस गायाका पाठमेदके होते हुए भी खगभग यही अर्थ है। पाठमेद लिपिकारोके प्रमादसे हुआ जान पढता है।

अब विचार यह करना है कि यह गाया त्रिजोक्त्रवानिसे उठाकर जयपवलामें निशित्त की गई है या जयपवलासे उठाकर त्रिजोक्त्रवानिमें निक्षित्त की गई है। सम्यक्त अधिकारके प्रारम्भमें बाई हुई उक्त मगल गायाके बाद वहाँ एक दूसरी गाया भी पार्ड आती है जिवपद रृष्टियात करनेसे तो ऐसा तिता होता है कि उक्त मंगलगाया जयपवलाके सम्यक्त अधिकारको हो होनी चाहिए, क्योंकि इस गाया में त्रुपाँ उत्तार उक्त गायाके मगलपंका समर्थनकर उत्तरार्थ हारा विययका निर्देश किया गया है। वह गाया इस प्रकार है-

> इय पर्णामय जिणणाहे गणणाहे तह य चेव मुणिणाहे । सम्मत्तसुद्धिहेउ वोच्छं सम्मत्तमहियार ॥

मैंसे बर्तमानमें त्रिलोकप्रमाणित प्रत्य जिन रूपमें पाया जाता है वह सबह्यत्य न होकर एक कर्न्क होगा यह मानना बुद्धिपाछ नहीं प्रतीत होता और हसीलिए वस्पणकारी प्रस्तावना (१० ६५ टिप्पणी) में यह स्पाट-सीकार कर जिया गया है कि "वर्तमानमें निकोकप्रमाणित विस्त क्यमें पाया जाता है उसी रूपमें आचार्य यतिवृत्यमने उसकी रचनाकी थी, इस बातने हमें सन्देह हैं।"

फिर मी जयपवला सम्यक्त अधिकारको उन्तर मगलमायाका 'नृष्णस्तकत' इत्यादि गायाके साथ त्रिकोकप्रतित्व पत्मके अन्तमं पाया जाना इस तम्यको अवस्य ही सूचित करता है कि इस प्रत्यके साथ जानार्य यितिव्यक्तक किसी न किसी प्रकारका राम्बन्य अवस्य हो होना चाहिए। बहुत सम्यत है पत्रकामें जिस त्रिकोकप्रतित प्रत्यका उल्लेख पाया जाता है उत्तको रचना स्वयं यितवृत्यम आचार्यने की हो और उसको मिलाकर वर्तमान त्रिकोकप्रतान्ति ग्रन्यका गृंबह किया गया हो। बन्यया उन्तर मंगलगायाको कही लाकर रखनेकी कोई आवश्यकता नहीं थी। उक्त गायाके साम वहाँ जो 'जुण्लिस्सक्व' इत्यादि गाया पाई जाती है उसमें आये हुए 'जुण्लिस्स' पदसे भी इस तथ्यका समर्थन होता है।

आचार्य बीरसेनने अपनी जयपवला टीकामें और इन्डनियने अपने भूतावतारमें इसकी चर्चा नहीं की इसका कारण है। बात यह है कि कथायमामृत और उसके चूर्णिन्द्रकोंकी टीकाका नाम जयपवला है, अत उसमें सम्बन्धित तथ्योका ही जुलावा किया गया है। यही स्थिति भूतावतारमें इन्डनियक्ती भी रही है। अत इन दोनों आचार्योने यदि अपनी-अपनी रचनाओं में आचार्य योजपुर्वमाक्ती पत्नाक्त्यों में शिलोकप्रकारित प्रत्यका उल्लेख नहीं किया तो इससे उसक तथ्यको प्रतित्व करनेमें कोई वाथा नहीं दिखाई देती।

(२) इन्द्रनन्दिने अपने श्रुतावतारमे आचार्य गुणघर और आचार्य घरसेनको लक्ष्यकर लिखा है-

गुणधरधरसेनान्वयगुर्वोः पूर्वापरक्रमोऽस्माभि । न ज्ञायते तदन्वयकथकागमम्निजनाभावात् ॥

गुणघर और घरसेनके अन्वयस्वरूप गुरुओंक पूर्वापर क्रमको हम नही जानते, क्योंकि उनके अन्वय अर्थात गुरुजनोका क्रयन करनेवाले आगम ( लिखित ) और मुनिजनोका अभाव है ।

आचार्य बीरसेनने भी श्रीघवलामें घरसेन बाचार्यका बीर श्रीवययवलामे गुणवर आचार्यका बहुमानके साथ उल्लेख किया है। किन्तु उन्होंने उनकी गणना पट्टवर बाचार्योंमें न होनेसे उनके गुरुओका उल्लेख नहीं किया गया है। यह सम्भव है कि हसी कारणहे इन्द्रनियने अपने श्रुतावतारमें उस्त वयन जिला है।

किन्तु इन दोनो स्थळोको छोडकर अन्यत्र इन दोनो आचार्योका तथा पृण्यतन और भृतविण आचार्यका मामोल्लेख न मिरुनेका कारण यह है कि एक तो दिगाचर परम्परांग इस तरहके इतिहासके सक्तिजत करनेकी पद्धति प्राय इन जावार्योक बहुत काळ बाद प्रारम्भ हुई। कारण वनवामी निर्भन्य दिगाचर साथु होनेके कारण वे वस प्रकारको जीविक प्रवृत्तियोक्षे मुक्त होकर अपना गेर जीवन स्वाण्या, प्र्यान, अध्ययनमे ही व्यतीत करते पहुते थे। कदाचित्त् प्रत्यादिके निर्माणका विकल्प होने पर उनकी रचना करते भी ये तो उसमे सामादिके स्थापनको प्रवृत्तिया प्रथम बाह्य होने हो एक तो इस कारणमे उस्त आचार्यके नामोका उल्लेख अन्यत्र कम दृष्टिगोचर होता है। एक तो इस कारणमे उस्त आचार्यके नामोका उल्लेख अन्यत्र कम दृष्टिगोचर होता है।

दूसरे ये कमीवद्वान्त जैले मुक्त और गहन दुक्ह अर्थवाल विषयका प्रतिपादन करनेवाले पौर्थ प्रम्य है। इनका अवधारण करना मन्दवृद्धिजनीको सुगम न होनेसे अन्य साहित्यके समान दनका सर्वमुळम प्रचार कमी भी नहीं रहा। गुहस्योजी बात तो छोटिय, मृतिकनोम भी ऐसे मेथावी विरले ही मृति होते आये जो इनका सम्यक् प्रकारसे अवधारण करनेमे समर्थ होते हो। स्ति होते प्राप्त मानोललेख कम्पन कम सुरियोच्य रहोता है। यह तो गनीमन है कि दिगम्बर परम्परायो इनका इनता इतिहास पिकता भी है। द्वेताम्बर परम्परायो इनका इतना इतिहास पिकता भी है। द्वेताम्बर परम्परा तो आवार्य गुण्यर और यतिवृद्यक्षेत्र नाम भी नहीं जातती। इतना ही क्यो, उस परम्परायो कर्मप्रकृति पूणि, वातिवृद्यक्षेत्र तथा उनकी पूणि आदि कतियय वो भी कर्म विषयक मीलिक साहित्य उपलब्ध होता हैं उसका तो इतना भी इतिहास नहीं सिकता। प्राप्ताणिक ऐतिहासिक दृष्टिसे कलित अनेक उत्लेख न पिकनेको अपेका प्राप्ताणिक एक-दो उन्लेखोका मिलता उससे कही अधिक हिताबह है।

(३) भीजयध्यवनामं आचार्य गुण्यस्को पूर्वोके एक्टेशके ज्ञाता होने पर भी उन्हें बाचक कहनेमें विस्तवास्की कोई बाज नहीं है। नित्वृत्त्र मृद्रावित्में आर्य नामहस्तिको पूर्वेषर न लिखकर मात्र विविधित पूर्वके एक्टेशकर कर्मप्रकृतिये प्रधान कहा गया है। किर भी उसमें उनके यद्य शील बाचकवंशको अभिवृद्धि-की कामना की गई है।

# उपसंहार

कथायत्राभृत और उसकी चूर्णि ये दोनो दिगम्बर आचार्योको अमर कृतियाँ है इस विषयमे पूर्वमे हम सप्रमाण उहापोहपूर्वक सक्षेप जो कुछ भी लिख आये हैं उन सबका यह उपसहार है—

- त कपायत्राभृत और उसकी चूणिक रचनाकाल्से लेकर उनकी महती टीका जयवलाके रचना-काल तक और उसके बाद भी दिगम्बर प्रस्पामे उक्त अन्य-रलोका बरावर परम-पाठन होता आ रहा है। यह हसीसे स्पष्ट है कि उनपर दिगम्बर आचार्यों इारा अनेक उच्चारणाएँ और पद्धति प्रभृति टीकाएँ लिखी गई है। तथा उन्हींके आपारसे दावके अन्तमें जयधवला टीका भी लिखी गई है तथा वर्तमान समयमें उनका हिन्दीमें क्षागलर भी हो रहा है।
- २ जयधवलामें उस्लिखित अन-पूर्वधारियोंकी परम्परासे ज्ञात होता है कि दिगम्बर परम्परामें तीर्थंकर भगवान् महावीरसे लेकर जो परम्परा पाई जाती है उसी परम्परामें किसी समय ये आचार्य हुए हैं। अपने श्रुताबतारमें उन्द्रनन्तिने भी इने स्वीकार किया है।
- ३ इन ग्रन्थरत्नोकी भाषा, रचनाशैको और शब्दिनयास आदिका कम दिगम्बर परम्पराके एतद्विययक अन्य साहित्यके ही अनुरूप है, द्वेताम्बर परम्पराके साहित्यके अनुरूप नहीं।
- ४ दि० आचार्योको मालिकामे गुणधर और यिवव्यभ दो आचार्य भी हुए है। तथा उन्होंने कवाय-प्रामृत और उसकी चृणिकी रचना को थी, आनुपूर्वीचे इसकी अनुष्यृति दिवम्बर परम्परामे रही आई, क्षेताम्बर परम्परा इम विषयमं विल्कुछ अनिभन्न रही। यह निष्कारण नही होना चाहिए। स्पष्ट है, क्वेताम्बर परम्पराने इन दोनो अनुपम कृतियोको श्वेताम्बर परम्पराके रूपमे कभी भी मान्यता नही दी।
- पतक और शप्तिका आदिमे २-४ उल्लेखो द्वारा जो कपायशाभृत्तका नामनिर्देश पाया
   जाता है वह केवल विषयको पृथ्कि प्रयोजनसे ही पाया जाता है। उसका अन्य कोई प्रयोजन नहीं है।

स्पष्ट है कि कषायप्रामृत और उसकी चूणि दिगम्बर आचार्योकी अमर रचना है।

# विषय-सूची

# उपयोग अर्थाधिकार

|                                                   | 4.4 |                                              |      |
|---------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|------|
| मंगलाचरण                                          | ৾৽  | उक्त ओष प्ररूपणाके समान तिर्यञ्ज और          |      |
| उपयोग अर्वाधिकार कहनेकी सूचना                     | 8   | मनुष्यगतिमे जाननेकी सूचना                    | ₹8   |
| प्रथम सूत्रगाया और उसकी व्यास्था                  | 2   | नरकगतिमे उक्त प्ररूपणा                       | ३४   |
| दूसरी ,,                                          | 3   | देवगतिमे उक्त प्ररूपणा                       | ३७   |
| तीसरी ,,                                          | ٤   | उक्त प्ररूपणाके अनुसार नरकगतिमे कवायोके      |      |
| इसके अन्तर्गत दो प्रकारकी उपयोग वर्गणाओका         |     | परिवर्तनव।रोके अल्पबहुत्वका निर्देश          | \$4  |
| नामनिर्देश                                        | ξ   | देवगतिमे उक्त अल्पबहुत्व                     | 80   |
| वीथी सूत्रगाया और उसको व्यास्या                   | હ   | तिर्यञ्च-मनुष्यगतिषे उक्त अल्पबहुत्व         | ४१   |
| इमके अन्तर्गत दो प्रकारके उपदेशोका निर्देश        | હ   | द्वितीय गायाका विस्तृत विवेचन ४              | ३-६० |
| पौचवी सूत्रगाया और उसकी ब्याख्या                  | ٩   | एक भवमे एक कथायके उपयोगीकी सस्याके           |      |
| නිවි ,,                                           | 80  | विचारका निर्देश                              | Χŝ   |
| सातवी ,,                                          | 3.8 | नरकगतिमे उक्त प्ररूपणा                       | 83   |
| चूणिनुत्रोद्वारा उक्त सुत्र गाथाओं के व्याख्यानकी |     | शेष गतियोमे उक्त प्रकारसे जाननेकी सूचना      | ४५   |
|                                                   | १४  | नरकगतिमे किस कवासके कितने उपयोग              |      |
| प्रथम गाथाका विस्तृत विवेचन १४-                   | ४२  | होनेपर दूसरी कवायोक कितने उपयोग              |      |
| अद्धापरिमाण पदका अर्थ                             | १४  | होते है इसका स्पष्टीकरण                      | ४५   |
| चारो कषायोका जघन्य और उत्कृष्ट काल                | १५  | नरकगतिके समान देवगतिमे जाननेकी सूचना         | ४९   |
| उक्त कालके विषयमे जीवस्थानसे चुणिसूत्रोका         |     | नश्कगतिमें उक्त उपयोगविषयक अल्पबहुत्व-       |      |
| उल्लेखके आशयमे अन्तरका उल्लेख                     | १५  | का मकारण निर्देश                             | ५०   |
| गतियोमे निष्क्रमण और प्रवेशकी अपेक्षा             |     | नरकगतिके समान देवगतिमे जाननेकी सूचना         |      |
| जधन्य काल एक समयका खुलासा                         | १६  | के साथ विशेषताका निर्देश                     | ५९   |
| ओघसे चारो कपायोके कालके अल्पबहुत्वका              |     | तृतीय गाथाका विस्तृत विवेचन                  | ०–६५ |
| निर्देश                                           | १७  | उक्त समग्र गाथाके पुच्छासूत्र होनेका निर्देश |      |
| प्रवाह्ममान उपदेशको अपेक्षा विशेष अधिक            |     | तथा स्पष्टीकरण                               | €0   |
| पदसे कितना काल लेना इसका खुलासा                   | १८  | उपयोगवर्गणाओं के दो भेदोका निर्देश           | ६१   |
| उक्त अल्पबहुत्वविषयक आदेशप्ररूपणा                 | १९  | उपयोग वर्गणाका स्वरूप निर्देश                | ६१   |
| प्रवाह्यमान उपदेशकी अपेक्षा चारो गतियोमे          |     | कालोपयोगवर्गणाका स्वरूप निर्देश              | ६२   |
| समुच्चयरूपसे कालविषयक खल्पबहुत्व                  | १९  | भावोपयोगवर्गणाका स्वरूप निर्देश              | € ₹  |
| चौदह जीवसमासोमें उक्त बल्पबहुत्व                  | २३  | कालोपयोगवर्गणा और कथायोपयोगाद्वा             |      |
| प्रस्थेक कथायके उपयोगवारोंके क्रमका निर्देश       | २९  | स्थान दोनों एक हैं                           | ६२   |
| उपयोगवार परिपाटियोंका संदृष्टि सहित विशेष         |     | भावोपयोगवर्गणा और कपायोदयस्यान दोनो          |      |
| खुलासा                                            | ξo  | एक हैं                                       | ६२   |

|                                                     | ,     | - ( )                                                           |         |
|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------|
|                                                     | 9 4   | i.                                                              | g. ŧi   |
| कषायोदयस्यानोंका अल्पबहुत्व                         | ६२    | पाचवी गाथाका विस्तृत विवेचन                                     | ८५-९१   |
| उक्त दोनो वर्गणाओके साथ तीन अनुयोग                  |       | उक्त गायाके सूचनासूत्र होनका निर्देश                            | ረዛ      |
| द्वारोके अनुगमको सूचना                              | Ęą    | उस द्वारा बाठ अनुयोगद्वारोकी सूचनाका                            | ८५      |
| कालापयोग वर्गणाको अपेक्षा प्ररूपणानुगम              | ĘĘ    | निर्देश                                                         |         |
| प्रमाणानुगम                                         | Ęą    | आठ अनुयागद्वारोके नामोकी गाथाके पदोके                           | i       |
| अल्पबहुत्वानुगमके दो भेदोका निर्देशपूर्वक<br>खुलासा | ĘĘ    | द्वारा सूचनाका निर्देश<br>कषायोमें उपयुक्त हुए जीवोका आठ बनुयोग | ८६      |
| भावोपयोगवर्गणाओकी अपेक्षा प्ररूपणानुगम              | ξ¥    | द्वारोके अलबम्बन द्वारा १३ मार्गणाबो-                           |         |
| प्रमाणानुगम <b></b>                                 | ÉR    | में अनुसन्धान करनेकी सूचना व खुलासा                             |         |
| दोनो प्रकारका अल्पबहुत्व                            | ÉR    | प्रकृतमे महादण्डक करनेकी स्वना                                  | ९०      |
|                                                     | ६५-८४ |                                                                 | २,१-१०८ |
| इस गाबाके व्यास्थानमें दो प्रकारके उप-              |       | जो-जो जीव जिस कथायमे उपयुक्त है वे                              | ., , ,  |
| देशोके पाये जानेका निर्देश                          | ६५    | ्हले क्या उसी कवायमें उपयुक्त थे                                |         |
| अप्रवाह्ममान उपवेशके अनुसार कथाय और                 |       | इस पूच्छाके अनुसार विचार                                        | 9.8     |
| अनुभाग एक हो है इसका खुलासा                         | ६५    | वर्तमानमें मानमे उपयक्त हुए जीवोके मान-                         | .,      |
| कौन गति एक कालपे एक, दो, तीन या                     |       | की अपेक्षा अतीत कालके तीन भेद                                   |         |
| चार कवायोमें उपयक्त होती है इन                      |       | करके विचार                                                      | ९३      |
| पुच्छाओं के अनुसार विचार                            | ٤८    | उन्होंके क्रोधको अपेक्षा अतीत कालके तीन                         |         |
| नरक गतिमे उक्त पृच्छाके अनुसार विचार                | ६९    | भेद करके विचार                                                  | 98      |
| नरकगतिके समानदेवगतिमे जाननेकी सूचना                 | ७१    | उन्होके माया व लोभको अपेक्षा अतीत काल                           |         |
| प्रवाह्यमान उपदेशके अनुसार उक्त गायाका              |       | के तीन भेद करक विवार                                            | 94      |
| विचार                                               | ७१    | वर्तमानमे मानोपयुक्त जीवोका उक्त काल                            |         |
| प्रवाह्यमान उपदेशका स्वरूप                          | 'ভ ₹  | बारह प्रकार है इसकी सुचना                                       | ९५      |
| प्रकृतमें आर्यमधुका उपदेश अप्रवाह्यमान              |       | वर्तमानमे क्रोधमे उपयक्त हुए जीवोका उक्त                        | • • •   |
| और नागहस्तिका उपदेश प्रवाह्यमान                     |       | काल ग्यारह प्रकारका होता है इसका                                |         |
| इसका निर्देश                                        | ७२    | बलासा                                                           | ९६      |
| कवाय और अनुभागमे भेदका निर्देश                      | ७२    | वर्तमानमे मायामे उपयुक्त हुए जीबोका उक्त                        |         |
| तदनुसार कालशब्दके अर्थको सूचना                      | ७३    | काल दस प्रकारका होता है इसका                                    |         |
| अत. एक कालका अर्थ एक कथायोपयोगादा                   |       | खुलासा                                                          | 96      |
| स्थान है यह सूचना                                   | 9 €   | वर्तमानमे लोभमे उपयुक्त हुए जीवोका उक्त                         |         |
| इसके अनुसार पृच्छाओका निर्देश                       | ७३    | काल नौ प्रकारका होता है इसका                                    |         |
| एक-एक कषायोदय स्थानमें त्रसोका प्रमाण<br>निर्देश    | ७४    | खुरुासा                                                         | 99      |
| एक-एक कथायोपयोगाद्धास्थानमे त्रसोके                 | •     | उक्त सब कालोके योगकी सूचना                                      | 99      |
| प्रमाणका निर्देश                                    | ৬५    | प्रकृतमे १२ स्वस्थान पद और उनकी अपेक्षा                         |         |
| उक्त कथनके उपसंहारका निर्देश                        | ७६    | अस् <b>व</b> बहुस्वका निर्देश                                   | ₹00     |
| उक्त कथनके बाद नौ पदो द्वारा स्वस्थान               |       | वागे ४२ पद बल्पबहुत्वको सूचना                                   | १०७     |
| अल्पबहुत्वका निर्देश                                | ७६    |                                                                 | 6-686   |
| छत्तीस पदों द्वारा परस्थान अल्प बहुत्वका            |       | उक्त गावाके बनुसार दो अर्थोकी सूचना                             | १०८     |
| चित्रें <del>शा</del>                               | /2    | तमा अर्वेदी तदाला                                               | 9.0     |

|                                                      | पृ. सं.     |                                                | पृसं. |
|------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------|
| उपयोगवर्गणाओं के दो भेदोका निर्देश                   | १०९         | उक्त दोनो उपदेशोके बनुसार त्रसोमें कथा-        |       |
| कथायोदयस्थानोंका सक्षण                               | १०९         | योदयस्यानोका निर्देश                           | ११९   |
| उपयोगाद्वास्थानोका लक्षण                             | 308         | कषायोदयस्थानोमें यवमध्यकी अपेक्षा जीवो         |       |
| उक्त दोनो स्थान उपयोगवर्गणा कहलाते हैं               |             | कथायादयस्थानाम ययमध्यका अपक्षा जावा<br>काविचार | १२१   |
| इसका निर्देश                                         | ११०         |                                                |       |
| उपयोगाद्धास्थानोसे रहित और सहित स्थानो               |             | उक्त गाथाके दूसरे अर्थकी प्ररूपणा              | १४०   |
| काविचार                                              | ११०         | उक्त विषयमें तीनश्रेणियोकीअपेक्षा              |       |
| प्रकृतमे प्रवाह्यमान और अप्रवाह्यमान उप-             |             | विचार                                          | 888   |
| देशका निर्देश                                        | <b>११</b> ६ | प्रकृतमे विशेषाधिकको जाननेके लिए दो            |       |
| उक्त अर्थपदके अनुसार यवमध्यके विषयमें                |             | •                                              |       |
| ६ अनुयोगद्वारोका निरूपण                              | ११७         | उपदेशोकी मूचना                                 | १४५   |
| चतः स                                                | धान         | अर्थाधिकार                                     |       |
|                                                      |             |                                                |       |
| मंगलाचरण                                             | १४९         | उत्तरोत्तर अन्तिम सन्धिसे अग्रिम सन्धिमे       |       |
| चतुस्यान अर्थाधिकारमे सर्वप्रथम गाया                 |             | अनुभाग और प्रदेशोकी अपेक्षा अल्प-              |       |
| सूत्रोके जाननेकी सूचना                               | १५०         | बहुत्वका विचार                                 | १६३   |
| क्रोधादि प्रत्येक कथायके चार-चार भेदोकी              |             | दास समान मानमें देशावरण और सर्वा-              |       |
| सूचना                                                | १५१         | वरणका विचार                                    | 628   |
| यहाँ अनन्तानुबन्धी आदिकी अपेक्षा वे चार-             |             | उक्त सब कम चारो कथायोके चारो स्थानो-           |       |
| चार भेद नहीं लिये गये हैं इस विषय-                   |             | में जाननेकी सूचना                              | १६५   |
| का लुलासा                                            | १५१         | उक्त स्थानोमें से किस गतिमें कौन स्थान         |       |
| क्रोध और मान कपायके शक्तिको अपेक्षा                  |             | बद्ध, बब्यमान, उपशान्त और उदीर्ण               |       |
| चार-चार भेदोका स्पष्टोकरण                            | १५२         | है इसका विचार                                  | १६६   |
| मायाके शक्तिकी अपेक्षा चार भेदोका                    |             | संज्ञी आदि मार्गणाओं ने उक्त विषयका            |       |
| स्पष्टीकरण                                           | १५५         | विचार                                          | १६७   |
| स्रोभके शक्तिको अपेक्षाचार भेदोका                    |             | किस स्थानका वेदन करनेवाला किस स्थान            |       |
| स्पष्टोकरण                                           | १५५         | को बाँघता है आदिका विचार                       | १६८   |
| उक्त १६ स्थानोमें स्थिति, अनुभाग और                  |             | असजी किन स्थानोका व सजी जीव किन                |       |
| प्रदेशोकी अपेक्षा अल्पबहुत्वका                       |             | स्थानोका बन्ध करता है इत्यादिका                |       |
| विचार                                                | १५७         | विचार                                          | १६९   |
| लताके समान मानमें वर्गणाओके अल्प-<br>बहत्वका निर्देश | १५८         | चतुःस्थान पदको निर्चेपयोजना                    | १७२   |
| लताके समान मानसे प्रदेशोकी अपेक्षा दारु              | 110         | एकैक निक्षेप पहले कह और कर आये हैं             | • • • |
| आदिके समान मान उत्तरोत्तर जनन्त-                     |             | इसकी सूचना                                     | १७३   |
| गुण हीन होनेका विधान                                 | १६०         | स्थाननिक्षेपको विज्ञेष प्ररूपणा                | १७३   |
| लताके समान अनुभाग समृह और वर्गणा-                    | 140         | नैगमनयके सब निर्चेपोको स्वीकार करनेकी          | , , , |
| समृहकी अपेक्षा दारु आदिके समान                       |             | सुनना                                          | १७५   |
| मान अधिक होनेका निर्देश                              | १६१         | संबह और व्यवहारनयकी अपेक्षा विचार              | १७५   |
|                                                      |             |                                                |       |

|                                                  | पुसं.      |                                                               | पृ. सं. |  |  |  |
|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|
| ऋखुस्त्र नयकी अपेक्षाविचार                       | १७५        | चारो ही क्रोधस्थानोका कालकी अपेक्षा                           |         |  |  |  |
| शब्दनयकी अपेक्षा विचार                           | १७६        | उदाहरणो द्वारा अर्थ साधन                                      | १७९     |  |  |  |
| प्रकृतमे भावस्थानसे प्रयोजन है इसका              |            | शेषका भावकी अपेक्षा उदाहरणी द्वारा                            |         |  |  |  |
| श्रुलासा                                         | १७७        | बर्यशापन                                                      | १७९     |  |  |  |
| आगे सूत्रगायाओको अपेक्षा स्पष्टीकरणकी<br>सूत्रना | ३७८        | उदकराजि आदिके समान किस क्रोधका<br>सस्कार कितने काल तक रहता है | १८०     |  |  |  |
| प्रारम्भकी ४ गाथाऐ १६ स्थानोके उदा-              |            |                                                               | 100     |  |  |  |
| हरणपूर्वक अर्थ साधनोंने आई है इस                 |            | शेपको अनुमानसे इसी प्रकार जाननेकी                             |         |  |  |  |
| तब्यकी निर्देश                                   | १७८        | सूचना                                                         | १८३     |  |  |  |
| त्यञ्चन-अर्थाधिकार                               |            |                                                               |         |  |  |  |
| मङ्गलाचरण                                        | १८५        | मायाकषायके पर्यायवाची नाम                                     | 166     |  |  |  |
| क्रोधकवायके पर्यायवाची नाम                       | १८६        |                                                               |         |  |  |  |
| मानकषायके ,, ,,                                  | १८७        | लोभकषायके ,, ,,                                               | १८९     |  |  |  |
| सम्ब                                             | वत्व-३     | <b>थ</b> ि धिकार                                              |         |  |  |  |
| <b>मंगलाचरण</b>                                  | <b>१९३</b> | दूसरी सूत्रगाथाकी अर्थविभाषा २०७                              | -२२०    |  |  |  |
| अधः प्रवृत्तकरणके प्रथम समयमे चार सूत्र-         |            | उक्त जीवके प्रकृति आदिके भेदसे चारो                           |         |  |  |  |
| गाथाएँ कवन योग्य                                 | १९४        | प्रकारके सत्कर्मका विचार                                      | २०७     |  |  |  |
| अवलार चार प्रकारका                               | १९४        | उक्त जीवके प्रकृति आदि भेदरूप चार                             |         |  |  |  |
| उपक्रमके पाँच प्रकार                             | १९४        | प्रकारके बन्धका निर्देश                                       | २११     |  |  |  |
| अपनुपूर्वीके तीन भेद                             | १९४        | उस्त जीवके उदयानुदयरूपसे उदयाविलमे                            |         |  |  |  |
| वक्तव्यताके तीन भेद                              | 188        | प्रविष्ट होनेवाले कर्मोका निर्देश                             | २१३     |  |  |  |
| अनुगमका लक्षण                                    | १९४        | यह जीव किन कर्मोंकी उदीरणा करता है                            |         |  |  |  |
| उनमेंसे प्रथम सूत्रगाथा और उसकी व्यास्था         | १९५        | इसका निर्देश                                                  | २१५     |  |  |  |
| दूसरी ,, ,,                                      | १९६        | उक्त उदय-उदीरणाविषयक बादेश-                                   |         |  |  |  |
| तीसरी ,, ,,                                      | १९७        | प्ररूपणाका निर्देश                                            | २१८     |  |  |  |
| चौयो ,, ,,                                       | 196        | स्वित-अनुभाग-प्रदेश उदीरणाका निर्देश                          | २२०     |  |  |  |
| प्रथम सूत्रकी गाथाकी अर्थविभाषा १९९              | १-२०६      | तीसरी सुत्रगाथाकी अर्थविभाषा २२१-                             | -२३०    |  |  |  |
| दर्शनमोहका उपशम करनेवालेका परिणाम                |            | दर्शनमोहका उपशम करनेके पूर्व हो                               |         |  |  |  |
| कैसा होता है इसका निर्देश                        | 200        | किन कमोंको बन्धव्यच्छित्ति हो                                 |         |  |  |  |
| योग कौन होता है ,,                               | २०१        | जाती है इस विषयका निर्देश                                     | २२१     |  |  |  |
| क्षाय कौन और कैंसी होती है इसका                  |            | प्रकृत ३४ बन्धापसरणोका निर्देश                                | 228     |  |  |  |
| निर्देश                                          | २०२        | बादेशकी अपेक्षा प्रकृतिबन्धव्यक्तिका                          |         |  |  |  |
| उपयोग कौन होता है इसका निर्देश                   | २०३        | निर्देश                                                       | २२५     |  |  |  |
| लेश्या कौन होती है                               | २०४        | उक्त जीवके उदयब्युच्छित्तिको प्राप्त                          |         |  |  |  |
| बंद कौन होता है                                  | २०५        | होनेवाली प्रकृतियोंका निर्देश                                 | 356     |  |  |  |

|                                                                                | J 41.        |                                           | पुस  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------|
| उस्तविषयक बादेशप्ररूपणा                                                        | २२७          | जपूर्वकरणके प्रथम समयमें गुणधीण निक्षेप   | •    |
| स्थिति आविको अपेक्षा उक्त विषयका                                               |              | का प्रमाण                                 | २६४  |
| विचार                                                                          | २२९          | गुणश्रोणि विन्यासक्तमका निर्देश           | २६५  |
| उक्सजीव अन्तर कहाँ करता है और                                                  |              | स्यितिकाण्डक उत्कीरण काल और स्थिति-       |      |
| उपशामक कहाँ होता है इसका निर्देश                                               | 230          | बन्धगढाकी तुल्यताका निर्देश               | २६६  |
| चौथी गाथाकी अर्थविभाषा २३                                                      | o-233        | एक स्थितिकाण्डक कालमें अनुभाग काण्डकोंके  | -    |
| अपूर्व-अनिवृत्तिकरण जीवके स्वितिघात-                                           |              | त्रमाणका निर्देश                          | २६७  |
| अनुभागवातका निर्देश                                                            | ₹₹           | स्थितिकाण्डकके समाप्त होने पर अनुमाग-     |      |
| अध,प्रवृत्तकरणके समयमे स्थिति अनुमान                                           |              | काण्डक और स्थितिबन्धगद्धा समाप्त          |      |
| काण्डक यात नहीं होते इसका निर्देश                                              | २३३          | होते हैं इसका निर्देश                     | २६८  |
| दर्शनमोहका उपशम करनेवालेके तीन                                                 |              | अपूर्वकरणके प्रथम और अन्तिम समयमें        |      |
| करणोका नाम निर्देश और उनके                                                     |              | स्थितसत्कर्मका विचार                      | २६९  |
| लक्षण                                                                          | २३३          | उमत सब विषयोका अनिवृत्तिकरणमें विचार      | २७१  |
| चौथी उपशामनाद्वाका लक्षण सहित                                                  |              | अन्तर करणविधि अवदिका निर्देश              | २७२  |
| निर्देश                                                                        | 538          | दर्शनमोहनीयको जितनो प्रकृतियोको सत्ता     |      |
| अध्रप्रवृत्तकरणके लक्षणका विस्तारसे                                            |              | होतो है उनका अन्तर करता है                | २७५  |
| निरूपण                                                                         | 5 <b>3</b> 8 | बन्तर करने पर जीव उपशामक कहलासा           |      |
| उसी प्रसगसे अनुकृष्टिका लक्षण व प्रस्पणा                                       | २३६          | है इसका निर्देश                           | २७६  |
| निर्वर्गणाकाण्डकका स्पष्टीकरण                                                  | २३६          | आगाल-प्रत्यागाल विषयक सूचना               | २७६  |
| प्रकारान्तरसे अन्ध प्रवृत्तकरणके परिणाम                                        |              | मिथ्यात्वको गुणश्रेणिका विशेष निर्देश     | २७७  |
| स्यानोके लण्डोका निर्देश                                                       | २३८          | शेष कर्मोंकी गुणश्रेणिका विचार            | २७९  |
| उक्त परिणामोका विशुद्धिविषयक स्व-                                              | 588          | एक आविल काल शेष रहने पर मिथ्यात्व-        |      |
| स्वान अल्पबहुत्व                                                               | २४≢<br>२४५   | का धात नहीं होता                          | २८०  |
| विशुद्धिविषयक परस्थान अल्पबहुत्व<br>अपर्वकरणमे परिणाम पक्ति और विशुद्धि        | 787          | प्रथमोपशम सम्बद्धको प्रथम समयमे           |      |
| विषयक अल्पबहरव                                                                 | २५२          | मिय्यात्वके तीन खण्ड करनेकी विधि-         |      |
| विषयक अल्पबहुत्व<br>अनिवृत्तिकरणमे परिणामस्यानोका विचार                        | 245          | कानिर्देश                                 | २८१  |
| आनवृत्तिकरणम् पारणामस्यानाका प्रचार<br>अनादि मिथ्यादृष्टि उपशामककी प्रक्रपणाके | ***          | मिच्यात्वके अतिरिक्त शेष कर्मोंके विषयमें |      |
| क्यन करनेका निर्देश                                                            | २५७          | विशेष कथन                                 | २८५  |
| अध प्रवृत्तकरणमें होनेवाले और न होने                                           |              | २५ पदवाला बल्यबहुत्व दण्डक                | २८६  |
| बाले कार्योका निर्देश                                                          | २५८          | दर्शनमोहके उपशम करनेका अधिकारी कौन        |      |
| वहाँ अप्रशस्त और प्रशस्त कर्मोंके अनु-                                         | ( (0         | जीव है इसका प्रथम व दितीय सूत्र           |      |
| भाग बन्धका निर्देश                                                             | २५८          | गायामें निर्देश                           | २९६  |
|                                                                                | २५६          | दर्शनमोहका उपशम करते समय न होनेवाले       |      |
| वही स्थितिबन्धविषयक निर्देश<br>अपर्वकरणमे स्थितिकाण्डकोके प्रमाणका             | 116          | और उसके बादमें होनेवाले कार्योका          |      |
| अपूर्वकरणम् स्थातकाण्डकाक प्रमाणका<br>निर्देश                                  | २६•          | तीसरी गाया द्वारा निर्देश                 | ३०२  |
| । नदश<br>वही स्थितिबन्धका विचार                                                | २६१          | दर्शनमोहका उपशम करनेवालेके उपयोग          |      |
| अनुभाग काण्ड तथा तदिवयक अल्पबहुनत्व-                                           | -            | वादिका विचार करनेका चौदी सूत्र            |      |
| का विचार                                                                       | २६१          | गावा द्वारा निर्देश                       | \$08 |

|                                                                                                                             | ृष् स |                                                                                                                                                    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| उपशम करते समय मिथ्यात्वके उदयका व<br>उपशम भावका बन्त होनेपर उसके<br>उदयके भवनीयपनेका पाँचवी गाथा<br>द्वारा निर्देश          | ₹०७   | प्रवमोपसम सम्यक्तको प्राप्ति आदि दर्शन<br>मोहके सर्वोपसमसे होतो है आदिका<br>दसवी गाचा द्वारा निर्देश<br>सम्यक्तको प्रयम वार प्राप्तिके पूर्व तथा   | पृ. सं<br>३१६ |
| उपश्रम सम्बन्धिके भिष्यात्व वादि तोनों<br>कसोंको स्विति व अनुवाय किस्र प्रकार<br>का होता है इसका छठी गावा द्वारा<br>निर्देश | ३०९   | अप्रयम कामके पूर्व यह जोन किस-किस<br>भाववाला होता है इसका ग्यारही गाया<br>द्वारा निर्देश<br>मिय्यात्व आदिके संक्रमका बारहवी गावा<br>द्वारा निर्देश | ₹ ( ७         |
| प्रकृतमे बन्ध प्रत्ययोका सातवी गामाद्वारा<br>निर्देश                                                                        | ₹१    | सम्यन्दृष्टिको श्रद्धाका तेरहवी गावा द्वारा<br>निर्देश                                                                                             | ३१८<br>३२१    |
| दर्शनमोहका अबन्धक कौन-कौन जीव है इसका                                                                                       |       | मिथ्यादृष्टिकी अन्यवा श्रद्धाका चौदहवी<br>गाया द्वारा निर्देश                                                                                      | ***           |
| आठवी गाया द्वारा विचार<br>दर्शन मोहका उपशम कितने काल तक होता<br>है इसका तथा उसके बाद क्या होता है                           | ₹₹    | सम्यश्मिथ्यादृष्टिके उपयोगोका पन्त्रहर्न<br>गाया द्वारा ———                                                                                        | 399<br>398    |
|                                                                                                                             | ₹१४   | उपसम सम्बन्द्धि आदिका आठ अनुयोग<br>हारोके आध्यसे जाननेकी सुचना                                                                                     | ₹ \ <b>6</b>  |

# सिरि-जइनसहाहिरविवस्य-जुण्णिसुचसमण्णदं सिरि-भगवंतगुराहरभडारश्चोवइट्ठं कसायपाहुडं

तस्स

# सिरि-वीरसेगाइरियविरइया टीका जयध्वला

araur.

उवजोगो णाम सत्तमो अत्थाहियारो

+:%:+-

णमो अरहंनाणं०

जे ते केवलदंसण-णाणुवजोगेहि जुगवदुवजुत्ता ।

ते केवलिणो पणमिय वोच्छं उवजोगमणिओगं ॥ १ ॥

\* ंजवजोगे त्ति अणियोगदारस्स सूत्तं।

जो केवळदर्शन और केवळक्कान इन रोनों उपयोगोंसे युगपत् उपयुक्त हैं उन केवळी जिनको नमस्कार करके उपयोग अनुयोगद्वारका कथन करता हैं॥ १॥

# अब उपयोग अनुयोगद्वारके गाथा सूत्रोंका अणुसरण करते हैं।

१. ता • प्रतौ 'उवजोगेत्ति अणियोगदारस्य स्तं' इत्येतस्य वृणिसुत्ररूपेण निर्देशो न इतः ।

- ५ १. उवजोगे चि जमणिजोगदारं कषायपाडुडस्स पण्डारसण्डमत्थाहियाराणं मज्झे सत्तमं कोहादिकसायाणध्वजोगसरूवणिकवर्यं तस्सेदाणिमत्थविद्यासणं कीरमाणे तदवलंबणीभूदं गाहासुत्तमणुसरामो चि मणिदं होदि । संपिष्ट किं तं सुत्तमिदि सिस्सा-हिप्यायमासंकिय तण्णिदंसविसयं पुच्छावक्कमाह—
  - \* तं जहा I
  - § २. सुगमं ।
  - (१०) केवचिरं उवजोगो कम्मि कसायम्मि को व केणहिओ। को वा कम्मि कसाए अभिक्खमुवजोगमुवजुत्तो॥६३॥
- § ३. एसा ताव उवजोगाणियोगदारे पडिबद्धाणं सचणणं सुचगाहाणं मज्झे पढमा सुचगाहा। संपिद्द एदिस्से गाहाए अत्यपह्नवणं कस्सामी। तं ब्रहा—एसा गाहा तिण्णि अत्ये पह्नवेद—'केवचिरं उवजोगो कम्हि कसायम्हि' चि भणिदे कोहा-दीणं कसायाणमेकेकम्हि कसायम्हि एगस्म जीवस्स कैचियमेचकालभुवजोगो होदि ? किं सागरीवमं पिलदोवमं पिलदोवमासंखेजजभागमाविलयमार्वालः असंखे०भागं संखेजजसमए एगसमयं वा चि पुच्छा कदा होदि। एवं पुच्छिदे सन्वेसिं कसायाण-

- **\* वह जैसे** ।
- § २. यह सूत्र सुगम है।
- \* एक जीवका एक कपायमें कितने काल तक उपयोग होता है? किस कपायका उपयोग अन्य किस कपायके उपयोगसे अधिक है और कौन जीव किम कपायमें पुनः पुनः एक उपयोगसे उपयुक्त रहता है।। ६३।।
- § ३. उपयोग अनुयोगद्वारसे सम्बन्ध रखनेवाळी सात सूत्र गाथाओं में यह पहळी सूत्र गाथा है। अब इस गाथाके अर्थको प्ररूपणा करते हैं। वथा—यह गाथा तीन अर्थोका प्ररूपण करती है—केवचियं उवजोगो किन्दि कसायन्दि ऐसा कहने पर क्रोथादि कथायों में से एक एक कपायमें एक जीवका कितने काळ तक उपयोग रहता है १ क्या सागरोपस, पत्योपस, पत्योपमके असंख्यावर्षे माग, एक आयळि, एक आवळिके असंख्यातर्षे भाग, संख्यात समय

<sup>§</sup> १. कषायप्राप्टतके पन्द्रह अर्थाधिकारोंके मध्य कोधादि कपायोंके उपयोग स्वरूपका निरूपण करनेवाळा उपयोग नामक जो सातवा अनुयोगद्वार है, इस समय उसके अर्थका विशेष व्याख्यान करते हुए उसके आख्यनमून गाधासूत्रका अनुसरण करते है यह उक्त कथनका तायर्थ है। अब वह सूत्र कीन है हसफार फिप्पके अभिप्रायको जंकारूपसे ग्रहणकर उसका निर्देश करनेवाळे प्रच्छावावयको कहते हैं—

१. ता॰ प्रतौ -भूत इति पाठ ।

२. आ॰ प्रती एसो इति पाठः।

## प्रवजोगकालो णिव्याघादेण एगो अत्थो।

§ ४. 'को व केणधिः

सरिसा विसरिसा वा त्ति अप्याबहुअविधी पुच्छिदो होह । एवमेसो विदियो अत्थो ।

९ ५. 'को वा किह्द कसाए' एवं अणिदे को वा जीवो णिरयादिमग्गणाविसेस-पिडविद्यो कोहादीणं मज्झे कदमिन्म कसाए 'अभिक्सप्रविज्ञोगप्रविज्ञतो' प्रहुर्ष्वहुरुपयोगेन परिणत इत्यर्थः। णेरइयो अप्पणो अविद्विदीए अन्भंतरे किं कोहावजोगेण बहुवारं पिरणमइ, आहो माणोवजोगेण मायोवजोगेण लोभोवजोगेण वा १ एवं सेसाम्र वि गर्दासु पुच्छा कायव्या चि एसो एदस्स भावत्यो। एदिस्से पुच्छाए णिण्णयम्रविद ज्रिण्णसुचावलंबणेण कस्सामो। एवमेसो तिदयो अत्यो। तदो एसा गाहा एवंविहेसु तिसु अत्येसु पिडविद्या चि सिद्धं। संपित्र ज्ञावसरपचाए विदियमाहाए अवयारं कस्सामो। तं जहा—

(११) एकम्हि भवग्गहणे एककसायम्हि कदि च उवजोगा। एकम्हि य उवजोगे एककसाए कदि भवा च ॥६४॥

§ ६. संपिह एदिस्से विदियगाहाए अत्थे भण्णमाणे पुष्वद्धे ताव एगं भवग्गहण-माधारं कादण पुणो तम्म एगकसाओवजोगा केतिया होति ति उवजोगे आधेयभुदे

§ ४. 'को व केणधिगो' ऐसा कहने पर कोषादि कषार्थों के उपयोगकाल परस्पर क्या सहस हैं या विसहस ? यह अल्पबहुत्वविधि पूळी गई है। यह दूसरा अर्थ है।

§ ५. 'को वा किन्ह कसाए' ऐसा कहने पर नरकादि मार्गणाविशेषसे सम्बन्ध रखने वाळा कौन जीव क्रोचादि कषायों में से किस कषायमें 'अभिक्खमुवजोगमुबजुत्तो' एतः पुनः अपयोगस्पसे परिणत होता है यह उक्त कबनका तास्पर्य है। नारको जीव अपनी भव- स्थितिके मीतर क्या क्रोचके उपयोगसे बहुत वार परिणमता है अथवा-मानोपयोगसे मार्थाप-योगसे या ठोमोपयोगसे बहुत वार परिणमता है ? इसी प्रकार होष गांतियों में में पूछ्या करनी चाहिए यह इस कथनका मार्वार्थ है। इस पुच्छाका निर्णय आगे चूर्णसूत्रका अवछ- म्बन केकर करेंगे। इस प्रकार यह तीसरा अर्थ है। इस प्रकार यह गाया इस प्रकारके तीन अर्थों में प्रविद्ध है यह सिद्ध हुआ। अब अवसर प्राप्त दूसरी गाथाका अवतार करेंगे। यथा—

एक भवको आश्रय कर एक कशायमें कितने उपयोग होते हैं, उसी प्रकार एक कशायसम्बन्धी एक उपयोगमें कितने भव होते हैं ॥६४॥

§ ६. अब इस दूसरी गाथाके अर्थका कथन करते हुए पूर्वार्धमें उपयोगको आधेय

या एक समयप्रमाण काल तक उक्त उपयोग रहता है ऐसी पृष्छा की गई है। ऐसा पृछ्नेपर सब कथायोंका निन्धोधातरूपसे जधन्य और उत्कृष्ट उपयोगकाल अन्तर्मुहूर्न प्रमाण है यह आगे कहेंगे। यह एक अर्थ है।

कार्ण पुच्छा कदा होदि । तं कयं ? 'एकस्वि भवग्गहणे' एवं मणिदे िणस्यादीणमण्णदरभवग्गहणे ति वृत्तं होइ । 'एक्ककसायिन्दि' एवं मणिदे कोहादीणमण्णदरकसायिन्दि ति मणिदं होदि । 'कदि च उवजोगा' ति वृत्ते केत्तिया उवजोगा होति ? किं संखेजजा असंखेजजा वा ति पुच्छिदो होइ । िणस्यादिगदीसु संखेजविस्सयं असंखेज-विस्सयं वा भवग्गहणमाधारभूदं उवेद्ण तत्य कोहादिकसायाणस्रवजोगपरिणमणवारा केत्तिया होति ? किं संखेजा असंखेजजा वा ? जिन्हि वा िणस्यादिभवग्गहणे अण्णदर-कसायोवजोगा संखेजा असंखेजा वा जादा तिन्हि सेसकसायोवजोगा केत्तिया होति ? किं तप्पमाणा चेव होति, आहो विसरिसपिरमाणां ति जो विचारो सो वि एदिस्से गाहाए पुच्चहन्मि पिडवहो ति एसो एस्थ भावस्थी ।

५ ७. 'एक्मिट य उवजोगें ०' एदिम्म गाहापिन्छमद्धिम्म कोहादिकसायाणं सखेआसखेओवजोगे आधारभूदे काद्ण पुणो तेष्ठ अदीदमवा केतिया होति ति भवाण-माधेयभूदाणमप्याबहुअपुच्छा कदा होइ। तत्कथिमित चेरुच्यते 'एक्किट य उवजोगे' एक्सिम्बुपयोग इत्यर्थः। 'एक्किसाए' कोधादीनामन्यतमकपायप्रतिबद्ध इति यावत्।

वनाकर यह पुच्छाकी गई है कि एक भवज्रहणको आधार करके उसमें एक कषायसम्बन्धी उपयोग कितने होते हैं है

### शंका-वह कैसे ?

समाधान— 'फ्लिन्ड् भवग्गह्यं' ऐसा कहने पर नरकादि गतियों में से अन्यतर भवमें यह कहा गया है। 'एक्ककसायन्द्रि' ऐसा कहनेपर क्रिजे उपयोग होते हैं ? क्या संख्यात उपयोग होते हैं ? क्या संख्यात उपयोग होते हैं है क्या संख्यात उपयोग होते हैं वा असंख्यात उपयोग होते हैं वा असंख्यात उपयोग होते हैं वा असंख्यात व्योग होते हैं यह पूछा गया ही न नरकादि गतियों में से संख्यात वर्षवाले या असंख्यात वर्षवाले अवादक्स स्थापितकर वहाँ क्रोधादि क्षायों के उपयोग परिणमनके बार कितने होते हैं ? क्या संख्यात होते हैं या असंख्यात होते हैं शिक्षवा जिस नरकादि भवमें अन्यतर क्यायसम्बन्धी उपयोग संख्यात या असंख्यात हुए हैं वहाँ तेष क्यायसम्बन्धी उपयोग कितने होते हैं ? क्या तत्ममण ही होते हैं या विसक्क्ष स्थाणको छिये हुए होते हैं इस प्रकार जो विचार है वह भी इस गायाके पूर्वोभमें प्रतिबद्ध है यह ग्रका मावाबे हैं ।

§ ७. 'एक्किस्ट्रिय उवजोगे०' गायाके इस उत्तरार्धमें क्रोधादि कषायसम्बन्धी संख्यात और असंख्यात उपयोगोंको आधार करके पुनः उनमें अतीत भव किवने होते हैं इस प्रकार आधेयभूत भवोंके अल्पबहुत्वकी ष्टुच्छा की गई है।

#### शंका-वह कैसे ?

समाधान — 'एक्किन्ड य उवजोने' 'एक उपयोगर्मे' यह इसका अर्थ है। 'एक्किसार' कोचादि कपायोंनें से अन्यतम कपायसे प्रतिबद्ध एक उपयोगर्मे, यह उक्त कथनका तात्पर्य

१. आ॰ प्रतौ विसरिसपरिणामा ।

'कदि भवा च' कियन्तो भवा सम्भवन्तीत्यतीते काले इति प्रश्नः कृतो भवति । अयं पुनरत्र वाक्यार्थः —िणरपादिगदीसु एयस्स जीवस्स बहुआ भवपरिवणवारा अदीद-कालसंविणो विदक्ता । ते च दुविधा —कोहादिकसायाणं संखेजोवजोगिगा असंखेजोवजोगिगा चिदि । तत्थेगकसायस्स कि संखेजोवजोगिगा भवा बहुगा, आहो असंखेजोवजोगिगा ति सत्थाणेण पुणो परत्थाणेण च जमप्पाबहुअविहाणं तमेदिम्म गाहापल्किमद्धम्म पहिबद्धमिदि । कथमेवंविही अत्थो एत्य समुवल्क्यइ ति चे युचरे — एक्क्रिम य उवजोगे' ति एत्यतणण्मसहो एगकसायविस्याणमणेगोव-जोगाणं णाणाकालप्रविवद्धाणं जाहदुवारेण पर्वयाणं जेण वाचओ, तेण एकस्स कसायस्स अपेगेसु उवजोगेसु अदीदकालविस्तपु एगमवप्पणए संखेजासेखेजजमेय-भिण्णेसु केलिया भवा होति ? के थोवा, के वा बहुगा ति सुत्तस्थावलंजणादो पय-दत्थोवलद्धी ण विरुद्धदे । एवमेदे दुवे अत्था एत्य वाहासुने पविचद्धा ।

§ ८. एदस्स गाहापच्छिमद्वस्स वक्वाणमेवं करेंता वि अत्यि—जहा, एकम्मि य उवजोगे चि वुचे एगकसायविसयाणमणेगोवजोगाणं णाणाकालसंवंधीणं गहणं ण कायव्यं, किंतु एकस्सेव उवजोगस्स अंतोम्रहचकालावच्छिण्णपमाणस्स गहणं कायव्यं।

हैं। 'कदि भवा च' कितने भव सम्भव है इस प्रकार अतीत कालके विषयमें यह प्रश्न किया गया है। यहाँपर इस वाक्यका यह अर्थ है—नरकादि गतियों में एक जीवके अतीत काल सम्बन्धी बहुत परिवर्तनवार व्यतीत हो गये हैं। वे दो प्रकारके है—कोधादि कपायसम्बन्धी संख्यात उपयोगावाल भव परिवर्तनवार। अत्र असंख्यात उपयोगावाल भव परिवर्तनवार। उनमें से क्या एक क्यायसम्बन्धी संख्यात उपयोगावाल भव बहुत है या असंख्यात उपयोगनाल भव वहुत है इस प्रकार सक्यात उपयोगवाल और परस्थानकी अपेक्षा जो एत्स-वर्त्वका विधान है वह इस गायाके उत्तराभें प्रतिबद्ध है।

शंका-इस प्रकारका अर्थ यहाँ कैसे उपलब्ध होता है ?

समाधान— 'एक्किम्स य उवजोमे' इस प्रकार यहाँपर आया हुआ एक शब्द नाना-कालसन्वन्धी एक कषायविषयक अनेक उपयोगोंमें से यतः जातिद्वारा प्रत्येकका वाचक है इसलिए एक मवकी सुख्यतासे संस्थात और असस्वात भेदवाले अतीत कालविषयक एक क्षायसम्बन्धी अनेक उपयोगोंमें स्थितने भव होते हैं कीन योड़े होते हैं और कौन बहुत होते हैं इस प्रकार सुत्रके कर्षका अवलम्बन करनेपर प्रकुत कर्यकी उपलब्धि विरोधको प्राप्त नहीं होती । इस प्रकार ये दो अर्थ इस गायासुत्रमें प्रतिबद्ध हैं।

९ ८. गाथाके इस उत्तरार्थका न्याख्यान इस प्रकार करतेवाले भी हैं। यथा 'एक्किम्य य व्यक्तोंगे' ऐसा कहने पर एक कथायिवयक नानाकाल सम्बन्धी अनेक उपयोगोंका प्रहण नहीं करना चाहिए, किन्तु अन्तर्सुद्धर्त कालवाले एक ही उपयोगका प्रहण करना चाहिए। पुतः

१. ता० प्रती न्यतीतकाले इति पाठ. ।

पुणो तिम्म केतिया भवा होति ति पुष्छिदे जह० एगो भवी होदि, उक्क० दोणिण भवन्माइणाणि ति वत्तव्वं। तं कयं ? एको तिरिक्खो मणुसो वा कोहकसायं पूरे-दृणंतीमुहुत्तमच्छिदो । पुणो अविणद्वेणेव तेण कोघोवजोगेण णेग्दएसुप्पादं लहदे । एवं च लन्भमाणे एगकसायावजोगिस्ह दुवे भवा लद्धा भवंति, अण्णहा वुण एगो चेव भवो ति । संपिह जहावसरपत्ताए तदियमाहाए समोदागे कीरदे । तं जहा—

# (१२) उवजोगवग्गणाओ कस्मि कसायस्मि केत्तिया होति । कदिरस्से च गदीण केवडिया वग्गणा होति ॥६५॥

६ ९. एसा तदियगाद्या । सपिह एदिस्से अत्ययस्वणे कीरमाणे उवजोगवग्ग-णाओ णाम द्विहाओ हवति—कालोवजोगवग्गणाओ च भावोवजोगवग्गणाओ च भावोवजोगवग्गणाओ च । तासि सस्वणिहेससुवि कस्सामो । गुणो तासि द्विहाणं पि वग्गणाणं परूवणा पमाण-मप्पावहुअं च ओघादेसमेयभिण्णमेदिम्म गाद्यासुचे पडिबद्धमिदि घेत्तव्यं । ण च पमाणाणुगमो एको चेव एत्य पडिबद्धो ति आसंकणिज्जं, पमाणाणुगमस्स परूवणप्पा-बहुआविणाआविणो णिहेसेण तेसि पि एत्येवंतम्भावदंसणादो । तत्य 'उवजोगवग्म-

उसमें कितने भव होते हैं ऐसा पृष्ठनेपर जघन्यरूपसे एक भव होता है और उत्कृष्टरूपसे दो भव होते हैं ऐसा कहना चाहिए।

### शका—व

समाधान—एक तिर्वञ्च या मतुष्य क्रोधकषायको पूरकर अन्ततुर्ह्त काछ तक रहा पुनः अविनष्ट हुए उसी क्रोधकषायसम्बन्धी उपयोगके साथ नारकियोंमें उत्पन्न होता है। इस प्रकार उसी क्षायके साथ अन्य पर्वायमें जानेपर एक क्रायसम्बन्धी उपयोगमें हो भव प्राप्त होते हैं। अन्यथा एक ही भव प्राप्त होता है। अब अवसर प्राप्त तीसरी गाथाका अवतार करते हैं। यथा—

 किस क्यायमें कितनी उपयोगवर्गणाएँ होती हैं तथा किस गतिमें कितनी उपयोगवर्गणाएँ होती हैं ॥६५॥

९ यह तीसरी गाथा है। जब इस गाथाके अर्थका कयन करने पर उपयोग वर्गणाएँ दो प्रकारको होतो हैं—कालोपयोगवर्गणा और भावोपयोगवर्गणा। उनके स्वरूपका निर्देश आगे करेंगे। उन दोनों हो प्रकारकी वर्गणाओं की प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पबहुत औप और आदेशसे अल्या-अल्या इस गाथासूत्रमें निवद है ऐसी यहाँ प्रहूप करना चाहिए। एक समाणतुगम ही इस गाथामें निवद है ऐसी आयोका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्ररूपणा और अल्पबहुत्व के अविनाभावी प्रमाणातुगमका निर्देश करनेले उनका भी यहाँ अन्तर्भाव देखा जाता है। 'उपयोगवर्गणाएँ हैं' गाथाके इस पूर्वार्थ द्वारा कालोपयोगवर्गणाओं देखा जाता है। 'उपयोगवर्गणाओं हैं गाथाके इस पूर्वार्थ द्वारा कालोपयोगवर्गणाओं विद्याला करने विद्याला करने विद्याला करने विद्याला हो।

१. ता॰ प्रती अण्णहा[णू]एगो इति पाठ. ।

२, आ॰ प्रती न्वमाणा इति पाठः।

णाओ' होंति ति एदेण गाहापुल्बद्वेण कालभावीवजीषवमाणाणं पमाणपरूवणमीघेण सुचिदं । 'कदिरिस्से च गदीए॰' एदेण वि पच्छिमद्वेण तासि चेवीवजीषवमाणाणे-मादेसपरूवणा सुचिदा । तदी एवंविहत्वविसेसपरूवणहुमेसा गाहा समीइण्णा ति सिद्धं । संपंडि चुटत्थगाहाए अवयारं कस्सामी । तं बहा—

# (१३) एकम्हि य अणुभागे एककसायम्मि एककालेण। उवजुत्ता का च गदी विसरिसमुवजुज्जदे का च ॥६६॥

५१०. एसा चउत्थी गाहा। संपहि एदिस्से अत्थपरुवणे कीरमाणे दोहिं उवदेसेहिं इमं चउत्थगाहं वक्साणित । तत्थ अपवाहञ्जतेणुगवेसेण भण्णमाणे 'एकमिम य अणुभागे एककसायम्मि' ति भणिदे जो कसायो सो चेवाणुभागो जो अणुभागो सो चेव कसायो ति एदेणहिष्पाएण जो कोध-माण-माया-छोभपरिणामो सो चेवाणु-भागो ति गण्णाम्ह चेव कसाए यत्तविवक्सावछंवणादो । तेण एगम्ह चेव कसाए अणुभागसिण्णदे एककालेणुवज्ञता का गदी होदि । कदिरस्से गदीए सन्वे जीवा कोहादिकसायाणमेगदरकपायम्म चेव एगसमएणुवज्जताओ लक्भिति ति पुण्जिं होदि । 'विसरिसस्ववज्ज्जदे का च' एवं भणिदे दोसु तिसु चदुसु वा कसाएसु एक कालेणुवज्जता का च गदी एण्णापुक्का कदा होह । एत्थ 'एकककालेणे ति' वृत्ते

और भावोपयोगवर्गणाओं के प्रमाणकी प्ररूपणा ओघसे सूचित की गई है। तथा 'कदरिस्से च गदीप०' गायाके इस उत्तराधें द्वारा भी उन्हीं उपयोगवर्गणाओं की आदेशप्ररूपणा सूचित की गई है। इसिक्टि इस प्रकारके अर्थ विदेशपका कथन करनेके किए यह गाथा अवर्ताण हुई है यह सिद्ध हुआ। अब चौथी गायाका अवतार करेंगे। यथा-

७ एक अनुभागमें और एक कषायमें एक समयमें कौनसी गति सदृशरूपसे उपयक्त डोती हैं और कौनसी गति विसदशरूपसे उपयक्त डोती हैं ॥६६॥

\$ १० यह चौथी गाथा है। अब इसके अर्थका कथन करने पर दो उपदेशों के डारा इसका व्याख्यान करते हैं— उनमेंसे अप्रवाह्यमान उपदेशके अनुसार कथन करने पर 'एक्किस्म य अणुभागे एक्किसायिम' ऐसा कहने पर जो कथा है वही अनुभाग है और जो अनुभाग है वही अस्त अप्रवाह्य का अनुभाग है वही अस्त अप्रवाह्य के अनुसार जो को अप्र मान, माया और ठोभ-परिणाम है वही अनुभाग है ऐसा महण कराना चाहिये, क्योंकि वहाँ पर उन दोनोंमें एकत्व विवक्षाका अवल्यन्त लिया गया है। इसलिए अनुभागसंज्ञावाले एक हो कपायमें एक समयसे उपयुक्त हुई कीनसी गति है है किस गतिमें को बादि कपायोंसे किसो एक कपायमें हो एक समयसे उपयुक्त हुए सब जीव गाये जाते है वह यहाँ पर एच्छा को गई है। पेकिसिय-सुवजुक्त हो वा 'ऐसा कहने पर दो, तीन या चार कष्यायोंसे एक समयमें उपयुक्त हुई कीनसी गति होती है इस प्रकारकी यहाँ एच्छा को गई है। यहाँ गाथामें 'एक्ककालेण' ऐसा

१. मूलप्रतौ चेवोवजोगवनगणाण- इत्यत्र 'वजोग' इति पाठः त्रृटितः । ता० प्रतौ अयं पाठ नास्ति ।

एनसमएणे चि अत्थो घेचच्चो । जइ णिरुद्धगरीए सच्चो जीवरासी एगसमयन्मि एक्केणेव कसाएण परिणदो होज्ज तो सरिसमुवजुत्ता णाम होह, अण्णहा विसरिस-मुवजुत्तो चि भण्णदे, जीवसमृहवदिरिचाए गरीए अणुवलंभादो ।

- ५ ११. संपहि प्वाह्ज्जतेणुवएसेणत्थे यण्णमाणे अण्णो कसायो अण्णो च अणुमागो चि दोण्डं मेदविविक्खयं कार्ण सुचत्थपडावणं कीरदे । तं जहा—'एकस्टि अणुमागो चि वुचे एगकसायुदयद्वाणे चि घेचन्त्रं । 'एक्ककसायिन्द्रं' चि वुचे कोहा-दीणमण्णदरकसायस्स ग्रहणं कायन्त्रं, अणुमागादो तस्स कथंचि पुत्रभावोन्नलंभादो । 'एक्ककालेणे चि भणिदे एगकालोन्नजोगन्नगणाए ग्रहणं कायन्त्रं । तदो एगस्स कसायस्स एगिन्म कसायोदयद्वाणं एगकसायोन्नजोगहाणे च सिरसप्वनुत्रता का च गदी होदि चि पुन्नलावंधो अथन्त्रता वाक्याथे:—कोहादिकसायाणं मज्झे एक्केक्कस्स कसायस्स असंखेज्जलोगमेचकसायुदयहाणाणि संखेन्जावल्यिमेचकमायोन्जोगहाणाणि च अत्य । तत्थेगस्स कसायस्स एगकमायुदयहाणे एगकसायाजोगहहाणे च एकिम्म समये उवजुता का च गदी होदि । ई सन्वेसि जीवाणमेवकवारेण तहापिरणामसंसयो अत्य आहो णात्व चि पुन्निव्हं होह ।
- § १२. 'विसिरसमुबजुञ्जरे का च' एवं भणिदे दोसु कसायुत्यद्वाणेसु तिसु वा कसायु-उदयङ्गणेसु एदेण विधिणा गत्ण जाव संखेज्जासंखेज्जकमायुत्यद्वाणेसु वा

कहने पर एक समयमें ऐसा अर्थ प्रहण करना चाहिए। बदि विवक्षित गतिमें सब जीवराशि एक समयमें एक हो कथायरूपसे परिणत होने तो सदृश उपयुक्त संज्ञावालो वह जीवराशि कहाजती है, अन्यथा विसदृश उपयुक्त संज्ञावाली कही जाती है, क्योंकि जीवसमृहसे भिन्न गति नहीं गई जाती है।

- \$ ९१. अब प्रवाह्ममान उपदेशके अनुसार यहाँ कथन करने पर अन्य कपाय है और अन्य अनुमाग है इस प्रकार दोनों में भेदिबच्छा करके सूत्रके अर्थको घटित करते हैं। यथा— 'एक्किंट अणुमांगे ऐसा कहने पर अत्यक्त अर्थ एक कथाय उदयस्थान छेना चाहिए। 'एक्किंट अणुमांगे ऐसा कहने पर को घाँदिमें अञ्चल कंपायको महण करना चाहिए, व्योक्ति अज्ञानमाने कथायमें कथंपिन, भेद पाया जाता है। 'एक्किंत्राख्ये' ऐसा कहनेपर एक कावोंक अनुभागासे कथायमें कथंपिन, भेद पाया जाता है। 'एक्किंत्रख्ये' ऐसा कहनेपर एक कावोंग योगवगंणाका महण करना चाहिए। उस्किए एक कोनन्सी गति होती है ऐसा यहाँ पुरुखांक सम्बन्ध कथायोगयोगस्थानमें सद्दाक्त्यस्य उपयोगस्थान करना चाहिए। यहाँपर पूर्व वाक्त्यका अर्थ यह है—कोचापि कथायोंमेंस एक्स्ट कथायके असंख्यात छोकप्रमाण कथाय उदयस्थान और संख्यात आवख्यित्रमाण कथाय उपयोगस्थान होते हैं। उनमेंसे एक कथायके एक कथाय उदयस्थानमें और कथायसम्बन्धी काछोपयोगस्थान स्थान स्थान स्थान होते हैं। उनमेंसे एक कथायके एक कथाय उदयस्थान स्थान स्थान कोचोंका एक साथ उस प्रकार परिणाम सम्यक्त दे या नहीं है ऐसी पुच्छा की गई है।

एमकालेणुवजुत्ता का च गदी होदि । तहा दोहि कालोवजोगवन्गणाहि तीहिं वा कालोवजोगवन्गणाहिं एवं गंतुण संखेआसंखेआकालोवजोगवन्गणाहि वा पुब्वत्तकमायु-दयहाणपिडवदाहिं एकवारेणुवजुत्ता का च गदी होदि ति पुच्छा कदा होदि । तदो एवंविहाहिष्पायमेदपिडवद्वेसु दोसु अस्थेसु चउत्थी गाहा पिडबद्वा ति सिद्धं । संपिह पंचमीए गाहाए अवयानं कस्सामो । तं जहा—

#### (१४) केवडिया उवजुत्ता सरिसीसु च वग्गणाकसायेसु। केवडिया च कसाए के के च विसिस्सदे केण॥६७॥

§ १३. एसा गाहा कसायोवजुनाणमट्ट अणियोगदाराणि स्वेदि । तं कथं १ 'केवडिगा उवजुना' नि एदेण पढमावयवेण कसायोवजुनाणं द्व्यपमाणाणुगमो स्विदो, कोटादिकसाएसु उवजुना जीवा ओघादेसीई केन्यिया होति नि सुन्तत्थाव-लंबणादो । एदेणेव मंतपरूवणा वि स्विदा नि चेनच्यं, संतपरूवणाए विणा द्व्य-पमाणाणुगमयनुत्तीए अणुववत्तीदो । खेन-पोसणाणं ए एत्थेव सगहो दुट्यो, तेसि पि द्व्यपमाणपुगमयनुत्तीए अणुववत्तीदो । खेन-पोसणाणं ए एत्थेव सगहो दुट्यो, तेसि पि द्व्यपमाणपुगमयनुत्तीए अणुववत्तीदो । खेन-पोसणाणं तप्यस्वणाए चेन अंतव्यावाविरोहादो । एवमेदिम्म पढमे सुनावयवे चत्तारि अणियोगदागणि णिलीणाणि होति । तहा 'सिसीसु च वम्मणाकसायेसु' नि एदिम्म विदियसुनावयवे कसायोवजुनाणं णाणेगजीवाणं कालाणुगमो स्विदो, सिसीसु

उपयुक्त हुई कौन-सा गित होती हैं, उसी प्रकार पूर्वोक्त कथाय उदयस्थानोंसे प्रतिबद्ध दो कालोपयोगवर्गणाओं या तीन कालोपयोगवर्गणाओं से केकर संख्यात या असंख्यात कालोप योगवर्गणाओं एक समयमें उपयुक्त हुई कौन-सी गित होती है ऐसी प्रच्छा की गई है। इस प्रकार इस प्रकार के अभिप्रायभेदसे सम्बन्ध रखनेवाले दो अर्थोमें यह चौथी गाया प्रतिबद्ध है यह सिद्ध हुआ। अब पौचवी गायाक अवतार करेरो। यथा—

\* सद्घ कषायोषयोगवर्गणाओंमें कितने जीव उपयुक्त होते हैं तथा चारों कषायोमेंसे एक एक कषायमें कितने जीव उपयुक्त होते हैं और कषायोमें उपयुक्त हुए कौन कीन जीव कषायोमें उपयुक्त हुए अन्य किन जीवोंसे विशेषताको लिये हुए पाये जाते हैं ॥६७॥

५ १३. यह गाथा कथावों में उपयुक्त हुए जीवोंके आठ अनुयोगद्वारोंको सूचित करतो है। यह कैसे १ कंवडिया उवजुनां गाथाके इस प्रथम अववय द्वारा कथावों में उपयुक्त हुए जीविक हव्यप्रमाणानुतमका सूचन किया जाया है, क्योंकि कोवादि कथावेंमें उपयुक्त हुए जीव ओघ और आदेशकी अपेक्षा कितने हैं इस प्रकार यहाँ सुत्राधंका अवलम्बन लिया गया है। तथा इसी वचन द्वारा सत्यस्त्रणा सूचित की गई है ऐसा प्रहण करता जांहर, क्योंकि सत्यस्त्रणाके विना इन्यप्रमाणानुगमकी उत्यक्ति नहीं हो सकती। क्षेत्रानुगम कींत स्वाहित सत्यस्त्रणाके विना इन्यप्रमाणानुगमकी उत्यक्ति नहीं हो सकती। क्षेत्रानुगम कींत स्वाहित स्वा

समाणासु कसायोवजोगवरगणासु केविचस्युवजुना होति चि अज्झाहारं काद्ण सुचहवक्साणादो। पुणो एत्थेव अंतराणुगमस्स वि अंतन्मावो वच्च्वो, कालंतराणमण्णोण्णाणुगयच्त्दंसणादो। 'केविडिंगा च कसाये चि' एदेण वि सुचावयवेण चदुकसायोवजुनाणं
भागाभागाणुगमो परुविदो, सञ्बजीवाणं केविडिया भागा एकेकिम्म कसाए उवजुना
होति चि सुचत्यसंबंधावलंबणादो। 'के के च विसिस्सदे केण' एदेण वि कसायोवजोगजुनाणमप्पावहुअपरुवणादो। 'के के कसायोवजुनजीवा केण कसायोवजुनजीवरासिणा सह सिण्णयासिज्जमाणा केण गुणगारेण भागहारेण चा विसिस्सते
अहिया होति च सुचत्यावलंबणादो। एवमेदेण गाहासुनेण कसायोवजुनजीवाणं
वच्च्यपाणाणुगमो कलाणुगमो भागाभागाणुगमो अप्यावदुगाणुगमो च श्वचकंट
परुविदाणि। सेसाणि चत्तारि अणियोगहाराणि सचिवाणि। संपहि छट्टीए गाहाए
पडिबद्धत्थपस्यणुम्भवयारणं कस्सानो। तं जडा—

#### (१५) जे जे जिम्ह कसाए उवजुत्ता किण्णु भूदपुन्ना ते। होहिंति च उवजुत्ता एवं सन्वत्य बोद्धन्ना ॥६८॥

§ १४. एसा गाहा बङ्गाणसमयिम्म कोहादिकसायोवजुत्ताणमणताणं जीवाण-मदीदाणागदकालेसु तेत्तियमेत्ताणं चेव णिरुट्यकसायोवजोगेण परिणमणसंभवासंभव-

यक कालानुगम सुन्तित किया गया है, क्योंकि 'सरिसीमु' अर्थान् समान जो कपायं।पयोगवर्गणाएँ हैं उनमें कितने काल तक जीव उपयुक्त होते हैं इस प्रकार अध्याहार करके सुन्नहेंअर्थाक व्याव्यान किया है। पुनः यहीपर अन्तरानुगमका भी अन्तर्भाव कहना चाहिए, क्योंकि
कालानुयोगद्वार और अन्तरानुयोगद्वारका परस्र अनुगत्वरचा देखा जाता है। 'केविजा व कसाये' सुन्नके इस अववयद्वारा चारों कपायोंमें उपयुक्त हुए जीवांके भागाभागानुगमका
कथन किया गया है, क्योंकि सब जोवांका क्रितान आगा एक-एक कपायों उपयुक्त है,
इसप्रकार यहाँ सुन्नाधंक सम्बन्धका अववञ्चन लिया गया है। 'के के च विसित्सदे केण' इस
द्वारा भी कपायोंमें उपयुक्त हुए जीवोंके अल्यबहुत्वका कथन किया गया है। क्यायोंमें
उपयुक्त हुए कीन-कीन जीव कपायोंमें उपयुक्त हुई किस जीवराशिके साथ स्विकर्यको प्राप्त
होतर किस युग्णकार या भागाहारके द्वारा विज्ञयंत्रको प्राप्त होते हैं इस
प्रकार वहाँ सुन्नाधंका अववञ्चन लिया गया है। इस प्रकार इस गायाहुनके द्वारा कपायोंमें
उपयुक्त हुए जीवोंके इल्यप्रमाणानुगम, कालानुगम, आगाभागानुगम और अल्यबहुत्वानुगमका
प्रक्तकण्ठ कथन किया गया है वया शेष चार अनुयोगद्वार सुन्तित किये गये हैं। अब छठी
गाधासे सम्बन्ध स्वतेनाले अर्थका कथन करनेके लिए अवदार करेंगे। यथा—

अ जो जो जीव जिस कवायमें उपयुक्त हैं वे सब जीव क्या अतीत कालमें उसी कवायमें उपयुक्त रहे हैं तथा क्या आगामी कालमें भी उसी कवायमें उपयुक्त रहेंगे ! इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिए ॥६८॥

§ १४. वर्तमान समयमें जो अनन्त जीव क्रोघादि कवायों उपयुक्त हैं वे सब उतने ही जीव अतीत और अनागत कालमें भी विवक्षित कवायोंके उपयोगरूपसे परिणमन करते गवेसणद्वमोइण्णा। तं कयं १ 'ते जे जिम्ह कसाये०' एवं मणिदे जे जे जीवा जिम्ह कसायिम्म कोहादीणमण्णदरे बहुमाणसमयिम्म उबजुत्ता दीसंति, 'किण्णु भूदपुच्या ते' ते जीवा अण्णाहिया संता विविक्तस्वयकसायोवजोगेण किण्णु भूदपुच्या संजादा, अदीद-काले तेणेव कसायोवजोगेण एकस्मि चेव समए तेनियमेत्ता चेव होद्ण किण्णाम पिरणदा ति पुच्छा कदा होइ। 'होहिंति च उबजुत्ता' एदेण अणागदकालिसयो पुच्छाणिहेसो कत्रो। एत्थ जइ व उवित्मचुण्णिमुत्ते अणागयकालिस्सया परूवणालिथ तो वि एसो अत्यो एदिम्म गाहामुत्तपच्छित्रदे पिडवद्रो ति गहेवच्व, मुक्कंटमेव णिदिहृत्तादो। चुण्णसुत्ते पुण तदपरूवणा अदीदकालपरूवणादो चेव गयत्थवत्तपुः प्राथयणद्वमिदि ण कि चि विरुद्धं। एवमेसो ओवपरूणायियचो ति पदुष्पायणद्वमिदमाह 'त्वं सच्चत्य वेद्वच्या' ति । एवमेदस्स छहुगाहामुत्तस्य पडिबद्धत्थपरूवणं कार्ण संपिह सत्तमगाहामुत्तस्य पडिबद्धत्थपरूवणं कार्ण

(१६) उवजोगवग्गणाहि य अविरहिदं काहि विरहिदं चावि । पढमसमयोवजुत्तेहिं चरिमसमए च बोद्धव्वा ॥७-६६॥

रहे है या करते रहेंगे इस बातको सम्भावना और असम्भावनाका अनुसन्धान करनेके लिए यह गाथा अवतीर्ण हुई है।

शंका-वह कैसे ?

समाधान— 'जे जे जिल्ह कसाए०' ऐसा कहनेपर जो जो जीव वर्तमान समयमें कांचाहिसेंसे अन्यतर जिस कवावमें उपयुक्त दिखळाई देते हैं, 'किण्णु भृद्युज्वा तें 'न्यूनाधि- कतासे रहित वे सब जीव क्या अतीत कालमें विविद्य कपायमें उपयुक्त थे अर्थान् अतीत कालमें विविद्य कपायमें उपयुक्त थे अर्थान् अतीत कालमें एक ही समयमें उतने ही वे सब जीव क्या उसी क्यायके उपयोगसे परिणत रहे हैं यह पुण्ला की गई है। 'होहित व उवजुक्ता' इस बचन द्वारा अनागत काल विषयक प्रम्णानिक निर्देश किया गया है। वहाँ यविष आगे क्लियुनमें अनागत काल विषयक प्रम्णणनिक्त किया गई है ने भी यह अर्थ इस गाथासुन्नके उत्तरार्थमें निवद है ऐसा यहाँ प्रदूष्ण प्रमुक्तमें तो वालियक प्रमुक्तमें है। कुरा कालियक प्रमुक्तमें विदेश उपलब्ध होता है। कुर्योग्धनमें तो अतीत कालियपक प्रमुक्तमें ही इस प्रकार यह ओषप्रमुक्तमा कर कुर्य होता है। कुर्य अत्राह समें कुळ भी विनद्ध नहीं है। इस प्रकार यह ओषप्रमुक्तमा कर लेना वाहिए इस प्रकार इस बातका क्यन करनेके लिय अर्थ वचन कहा है—'एवं सन्वत्य बोद्धला'। इस प्रकार इस बातका क्यन करनेके लिय अर्थना क्यन करनेके लिय अर्थना क्यन करनेके लिय अर्थना क्यन करनेके लिय अर्थना करने क्यन करनेके लिय अर्थना करने के विव्य अर्थना करने क्रिय अर्थना करनेके लिय अर्थना करानेके विव्य अर्थना करनेके लिय अर्थना करानेके विव्य अर्थना करानेके लिय अर्थना करानेके विव्य अर्थना करानेके किय अर्थना करानेके लिय अर्थना करानेक लिया करानेके लिय अर्थना करानेक लिया करानेके लिया अर्थना करानेक लिया करानेक लिया

\* कितनी उपयोगवर्गणाओंसे कौन स्थान युक्त पाया जाता है और कौन स्थान रहित पाया जाता है। तथा प्रथम समयमें उपयुक्त जीवोंसे लेकर अन्तिम समय तक जानना चाहिए।।७—६९।।

§ १५. एसा सत्तमी गाहा पुन्यद्वेण चउण्हं कसायाणं कालोवजोगवग्गणासु मायोवजोगवग्गणास च जीवेहिं विरहिदाविरहिदट्टाणाणमोघादेसेहि विसेसियूण परूव-णहुमोइण्णा । पच्छद्वेण वि चदुकसायीवजुत्तजीवाणं चदुगदिसंबंघेण तीहिं सेढीहिं अप्पाबहुअपरूवणहमवइण्णा । एवमेदेसु दोसु अत्थेसु एसा गाहा पडिबद्धा । संपिह एदिस्से पदच्छेदग्रुहेण किंचि अत्यविवरणं कस्सामो । तं जहा--- 'उवजोगवग्गणाहि य' एत्युवजोगवन्गणागहणेण दुविहोवजोगवन्गणासहचरिदाणं जीवाणं गहणं कायव्वं, 'साहचर्यात्ताच्छब्द्यमिति' न्यायात् । तेण उवजोगवम्गणाहि 'काहि' केत्तियमेत्ताहिं 'अविरहिद' असुण्णं कं ठाणसुवलन्भेइ ? 'विरहिदं चावि' सुण्णं वा होद्ण कं ठाणसुव-लब्सइ ति सुत्तत्थसंबंधो कायब्बो । अत एतदुक्तं भवति—दुविहाओ उवजोगव गगणाओ कसायउदयद्वाणाणि च उवजोगद्धद्वाणाणि च । एदेसु केचिएहिं कालोवजोगवन्गणा-जीवेहिं भावोवजोगवरगणाजीवेहि वा कं ठाणमसुण्णं होद्ण लब्भह, क वा ठाण तेहिं चेव दुविहोवजोगवग्गणासहचरिदजीवेहि सुण्णं होद्ण लन्भइ ति एवंविहसुण्णासुण्णद्वाणाण-मोघादेसेहिं विसेसियुण परूवणह्रमेसो गाहापुरुवद्धो समोइण्णो । तहा 'पढमसमयोव-जुत्तेहिं ॰' एदेण वि गाहापच्छिमद्वेण गदीओ अस्सियुण कोहादिकसायीवजागजुत्ताणं तिविहाए सेढीए थीवबहुत्तपरूवणं सचिदं । ण च अद्वृत्त अणियोगहारेसु पुन्वं परूविद-प्याबहुएणेदस्स पुणरुत्तभावी आसंकणिज्जो, तत्थ सामण्णेण पर्ह्याबदुप्पाबहुअस्स

१९. यह सातवी गाथा पूर्वाघंके द्वारा चार कपायोंक काळापयंगावर्गणाओं और आयापयोगवर्गणाओं को जांदों से रांडत और सिहत स्थानोंका आंघ जीर आदेशको उपेक्षा कथान करनेके लिए आई है। तथा उत्तराधंके द्वारा भी चार कपायों से उपयुक्त जांदोंके चारो गांतियांके सम्बन्धसे तीन लेणियोंके द्वारा करन्यकुत्वका कथन करनेके लिए आई है। इस प्रकार इन हो अवधीं यह गाया निवद्ध है। अव उत्तके परच्छेदद्वारा कुळ अर्थका विवरण करते हैं। यथा—'उवजांगवरगणात हैं यहाँ उपयोगवर्गणा पदके प्रहण करनेसे हो प्रकार करते हैं। यथा—'उवजांगवरगणात महण करना चाहिए, क्योंके साहचर्चके कर साहच हारा प्रकुत अर्थका प्रहण करों हो हो है। इस प्रकार करना चाहिए, क्योंके साहचर्चके वर साहच हारा प्रकुत अर्थका प्रहण करा महण करना चाहिए, क्योंके साहचर्चके वर साहच हारा प्रकृत अर्थका प्रहण करा मात्र होता है ति साहचर्चके वर साहच हाता है है इस प्रकार सुत्रावंक सम्बन्ध करना चाहिए। इसलिए यह तात्रपर्य हुआ के उपयोगवर्गणा जों वो से प्रकारकों है—कथा उद्यवस्थान और उपयोगवर्गणा अर्थों है हम प्रकार सुत्रावंक सम्बन्ध करना चाहिए। इसलिए यह तात्रपर्य हुआ कि उपयोगवर्गणा जों वो से प्रकारकों है—कथा उद्यवस्थान और उपयोगावर्गणा हो हो है इस प्रकार कुत्रप्रते करना चाहिए। इसलिए यह तात्रपर्य हुआ के क्यायोगवर्गणा जों वों से और सावोपयोगवर्गणा जों वों से प्रकारकों है कथा उद्यवस्थान और उपयोगवर्गण एक प्रवार्ध के तात्रपर्य हुआ के उपयोगवर्गण होता है हम प्रकार सुत्रपर्य कार काल काल के स्वरप्रता प्रवार्ध आया है। तथा 'प्रवस्त समस्योग कुत्रवंकि है गावाके इस चत्रपर्य द्वारा भी प्रवार्ध काल हुप के किस प्रकारकों लेणिके साध्यस्थ लत्यकुत्वकों प्रकर्णण सुचित को गई है। आठ अनुयोगद्वारों स्वर्योग इसले पुत्रकर्णना हो वायागा ऐसी आर्थाका सो नाही हस्त चरा प्रहण हम्म करिया एक स्वर्या स्वर्य क्या प्रकर्णना हो वायागा ऐसी आर्थाका सो नाही हस्त चरनों विरोधण क्यांकि वहाँ पर सामान्यक्रपर्य के हिंग अल्या कर्या स्वर्या हम्स इसला पुत्रकर्णना हो वायागा ऐसी आर्थाका सो नाही हस्त चरनों विरोधण

तिविहाए सेटीए विसेसियुण पुणो वि परूवणे कीरमाणे पुणकत्तदोसासंमवादो । अथवा तत्थ परूविदसंचयप्पाबहुअस्स साहणमावेण पवेसप्पाबहुअपरूवणद्वमेदमोइण्णमिदि ण को त्थि दोसो ।

६ १६. एत्थ बुण गाहापच्छद्धे पदसंबंधो एवं कायच्यो—णिरयादिगदीसु पदम-समयोवजुनोहिं आढचा जाव चिरमसमयोवजुना चि ताव जीवा 'बोद्धच्या' अणुगंतच्या चि । तत्य 'पटमसमयोवजुनोहिं' ति भणिदे अयं वयणविसेमो सच्वत्थोवा इदि एदमादि-पदमवेक्वदें, समयसहस्स पदवाचयस्स ग्रहणादो । चिरमसमए च बोद्धच्या' ति एदं पि वयणमंत पटमाणसव्यवहुअरासिमवेक्वदें । तदो एकिस्से गदीए कसायोवजोग-जुनाणं जीवाणं योवयदं बहुअपदं च जाणियुण जीवप्पावहुअं कायच्विमिदि एसो एत्थ भावत्थो । तत्थ णिरयगदीए पटमसमयोवजुना लोक्योपा विस्ता विस्तमयोवजुना माणेवजुना पदमा वेचव्या । एत्थ गाहसुस-मणोवजुना पदमा वच्चया, सव्य पच्छा लोमोवजुनजीवा वत्यव्य । एत्थ गाहसुस-पारिसमचीए सचप्टमंकविवणासो किमदं क्वो १ एटाओ सत्त चेव गाहाओ उवजोगाणि-

वना कर फिर भी कथन करने पर पुनक्क दोष सम्भव नहीं है। अथवा वहाँ कई गये संचय अल्पवहुत्वके साधनरूपसे प्रवेश अल्पवहुत्वका कथन करनेके लिए यह चचन आया है, इसलिए कोई दोष नहीं है।

§ १६. यहाँ गाथाके उत्तराधमें इसमकार पदसम्बन्ध करना चाहिए—नरकादि गितयों में प्रथम समयमें उपयुक्त हुए जोवों तक जीव 'बोहुव्या अर्थात जानने चाहिए। वहाँ 'पदसमसयोवजुनि' ऐसा कहने पर यह चवनविशेष 'सन्वस्थायों देस फकाद स्व प्रथम परको अपेक्षा करता है, क्योंकि समय ग्रन्थ परका वाची ग्रहण किया गया है। 'चिरमसमय च बोहुव्या' इस प्रकार यह वचन भी अन्तमें कहीं। यह सबसे बहुत राशिकी अपेक्षा करता है। इसिक्ष्य एक गतिमें कपायमं उपयुक्त हुए जीवोंक सोकप परको जान कर जोवविषयक अरुपबहुत्व करना चाहिए इस प्रकार यह वहाँ पर भावायों है। वहाँ नरकानिमें प्रथम समयमें उपयुक्त हुए लोकोंक सोकप वहाँ परकार वह वहाँ पर भावायों है। वहाँ नरकानिमें प्रथम समयमें उपयुक्त हुए लोकोंक प्रथम कहने चाहिए सम प्रमानकपायमें उपयुक्त हुए जोक प्रथम और अरुक्त हुए लोक प्रथम और अरुक्त हुए लोक प्रथम में उपयुक्त हुए जोक प्रथम में उपयुक्त हुए जोक प्रथम में उपयुक्त हुए जीक प्रथम में उपयुक्त हुए जीव कहने चाहिए।

श्रुंका—यहाँ पर गाथासूत्रोंके समाप्त होने पर सातका अंकविन्यास किसलिए

समाधान-ये सात ही गाथाएँ उपयोग अनुयोगद्वारमें निवद्ध हैं, अन्य नहीं इस

१. प्रतिषु -मुबेक्सदे इति पाठः।

२. प्रतिषु -मुबेक्खदे इति पाठ.।

ओगहारे पडिवदाओ, णाण्णाओ त्ति जाणावणहुं। संपिक्ष एदस्सेव फुडोकरणहु-मिदमाह---

\* एदाहो सत्त गाहाओ।

- § १७. उवजोगाणिओगहारे पिडबढाओ चि सणिदं होइ । संपिद्द जहाकम-मेदेसिं गाहासुचाणमत्थविद्यासणं कुणमाणो चुण्णिसुचयारो उवस्मिं पबंधमाह—
  - **\* एदासिं विहासा कायव्वा ।**
- । १८. का विहासा णाम ? गाहासुत्तव्यचिदस्स अत्थस्स विसेसियूण भासणं विहासा विवरणमिदि वुत्तं होह ।
- \* 'केवचिरं उवजोगो किन्ह कसायिम्हिं ति एदस्स पदस्स अत्थो अद्धापरिमाणं।
- § १९. अद्धा कालो, तस्स परिमाणं पमाणावच्छेदो एदस्स पदस्स अत्थो होह । किं कारणं ? कियश्विरम्रुपयोगः कस्मिन् कपाये भवत्येकस्य जीवस्थेति प्रश्नार्थाय-लंबनात् ।

क्र तंजहा।

९ २०. तमद्वापिरमाणं 'जहा' कथं होदि चि पुच्छा कदा भवदि । एवं पुच्छाविसयीकयस्स अद्वापिरमाणस्स ओषणिहेसो ताव कीरहे—

वातका झान करानेके छिए गाथासूत्रोंके अन्तमें सात संरूपाका विन्यास किया है। अब इसीका स्पष्टीकरण करनेके छिए यह चूर्णिसूत्र कहा है—

**# ये सात गाथाएँ हैं**।

- § १७. उपयोग अनुयोगद्वारमें प्रतिबद्ध हैं यह उक्त रूबनका तारपर्य है। अब यथाक्रम इन गाथासूत्रोंके अर्थका विशेष व्याख्यान करते हुए चूर्णसूत्रकारने आगेका प्रयन्थ कहा—
  - इनकी विभाषा करनी चाहिए ।

§ १८. शंका-विभाषा किसे कहते हैं ?

समाधान—गाथासुत्रोंके द्वारा सूचित हुए अर्थका विशेषरूपसे भाषण करनेको विभाषा कहते हैं। विभाषाका अर्थ विवरण है यह उक्त कथनका तार्ल्य है।

 किस क्यायमें कितने काल तक उपयोग रहता है इस पदका अर्थ अद्धा-परिमाण है।

९ ९८. अदा शब्द काळवाची है। उसका परिमाण अर्थोत् प्रमाणावच्छेद इस पदका
अर्थ है, न्योंकि किस कथायमें एक जीवका कितने काळ तक उपयोग रहता है इस प्रश्नके
अर्थका अवज्यवन ळिया गया है।

**\* वह कैसे** ?

§ २०. वह अद्वापिरमाण 'जहा' केंसे होता है इस प्रकार पुष्छा की गई है। इस प्रकार प्रच्छाके विषय हुए अद्वापिरमाणका ओघसे निर्देश सर्व प्रथम करते हैं—

- कोषद्वा माणद्वा मायद्वा खोहद्वा जहण्णियाओ वि उक्कस्सि-याओ वि अंतोसुहुत्तं ।
- ५२१. कोइ-साण-साया-लोसाणध्रवजोगकालो जहण्णजो वि उक्क्स्सजो वि अंतोध्रहुचपिरमाणो चि प्रणिदं होइ । अंतोध्रहुचादो अन्महियपमाणो कोहादीणध्रुव-जोगकालो किण्णोवलन्मदे १ ण, तचो परं कसायपरावचीए विणा अवट्टाणासंसवादो १ क्कृती एदं णव्यदे १ एदम्हादो चेव सुचादो । कोहादिकसायोवजोगजुचाणं जहण्णकालो सरण-वाघादेहिं एससमयसेचो चि जीवट्टाणादिसु पर्कावदो सो एत्य किण्ण इच्छि-ज्जदे १ ण, चुण्णिसुचाहिप्पाएण तहासंसवाणुवलंभादो । एवमोचेण कोहादिकसायोव-जोगजुचाणं जहण्णुकस्सकालणिदेसो कञो । संपित्व आदेसगयविसेसपरुवणहृष्टुमर-समझाह—
- कोधकषायका काल, मानकषायका काल, मायाकषायका काल और लोभ कषायका काल जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अन्तर्भृहर्त हैं।
- ६२१. कोध, मान, माचा और लोभका उपयोगकाल जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहुर्तभ्रमाण है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

श्चंका-कोधादि कवायोंका उपयोगकाल अन्तर्मुहर्तसे अधिक प्रमाणवाला क्यों उपलब्ध नहीं होता ?

समाधान—नहीं, क्योंकि कवायोंके परावर्तनके विना उससे अधिक कालतक उनका अवस्थान असन्भव है।

शंका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान-इसी सूत्रसे जाना जाता है।

श्चंका---कोधादि कषायोंभें उपयुक्त हुए जीवोंका मरण और ज्याघातसे जघन्य काळ एक समयमात्र जीवस्थान आदिभें कहा है वह यहाँ पर क्यों स्वीकार नहीं किया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि चूर्णिस्त्रोंके अभिप्रायानुसार उस प्रकार कालको स्वीकार करना सम्भव नहीं है।

विश्वेषार्थ — खुद्दाबन्धमें एक जीवकी अपेक्षा क्रोधकषायका मरणसे तथा मान, माया और लोभ कषायका मरण और ज्याघात दोनों प्रकारसे जघन्य काल एक समय बत-लाया है। जीवस्थानमें भी यह प्ररूपणा इसी प्रकारसे की गई है। किन्तु चूर्णिसूत्रोंमें इसे स्वीकार नहीं किया गया है यह उक्त अंका-समाधानका तात्त्र्य है।

इस प्रकार ओघसे कोघादि कथायों में उपयुक्त हुए जीवों के जबन्य और उत्कृष्ट कालका निर्देश किया। अब आदेशगत विशेषका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं.—

- १. ता•प्रतौ बहियपमाणो इति पाठः ।
- २, ता॰प्रतौ अवट्ठाणसंभवो इति पाठः।

#### \* गदीस्र णि<del>व</del>स्त्रमण-प्रवेसणेण एगसमयो होज्ञ ।

§ २२. णिक्समणेण ताव एगसमयो तुबदे—एगो णेग्हयो माणादिअण्णदर-कसायोवजुनो होट्ण द्विदो एगसमयमाउगमस्थिण कोहोवजोगपरिणदो एगसमय-मच्छिट्ण णिक्संतो तिरिक्सो मणुस्सो वा जादो, लुद्धो कोहोवजोगपरिणदो एगसमय-मस्सिय्ण जहण्णकालो एगसमयमेनो । संपहि पवेसणेण बुन्बदे—एको तिरिक्सो मणुस्सो वा कांधकसाएण द्विदो कोधदाए एगसमयो अत्थि चि कालं काद्ण णेग्हए-सुववण्णो पदमसमए कोहोवजोगेण दिद्धो, विदियसमए अण्णकसाई जादो । एवं पवेसणमस्सिय्णेगसमयो लुद्धो होइ । एवं सेसकसायाणं पि जोजेयव्वं । एवं सेसासु वि गदीसु णिक्समण-पवेसणेहि एगसमयपरूजणा कायव्वा । तदो पदमगाहाए पुच्चद्धिम एको अत्थो विहासिदो होदि । संपहि तत्थेष पडिबद्धस्स विदियस्स अत्थस्स विहासणहमाह—

\* 'को व केणहिओ त्तिः एदस्स पदस्स अत्यो अद्घाणमप्पाबहुत्रं । § २३. पुव्यवस्वणादो अंतोष्ठुहु नपमाणतेण सुणिच्छदाणं कोहादिकसायपिड-बद्धज्ञहण्णुकस्तद्वाणमोघादेसेहि जमप्पाबहुअविहाणं तमेदस्स पदस्स अत्यो ति भणिदं होइ ।

गतियोंमें निष्क्रमण और प्रवेशकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय होता है।

\* किस कपायका काल किस कपायके कालसे अधिक है इस पदका अर्थ कपायोंके कालका अन्यबहुत्व है।

६ २२. पूर्वेस की गई प्ररूपणा द्वारा अन्तर्गृहुर्तप्रमाणरूपसे सुनिश्चित कोधादि कथायों-सम्बन्धी जयन्य और उत्कृष्ट,कार्योका ओप और आदेशको ओखा जो अल्पबहुत्वका कथन है वह 'को व केणहिओ' दुस पदका अर्थ है यह उक्त कबनका तात्पर्य है।

<sup>§</sup> २२. सर्वप्रथम निष्कमणको अपेक्षा एक समय कालका कथन करते है—एक नारको मानाहि अन्यवर कपायमें उपयुक्त होकर स्थित है, एक समय आयुमें सेप है तब क्रोध-कपायके उपयोग्त पेएलात हो गया तथा एक समयवक रहकर बहाँसे निकला और तिर्युच्य मानुष्य हो गया, इसमझात कोचकापमें उपयुक्त होको जिल्कमणको अपेका जम्म काल एक समयमात्र प्राप्त हो गया। अब प्रवेतको अपेक्षा कहते हैं—एक तिर्यक्ष या मनुष्य क्रोध-कपायक समयमात्र प्राप्त हो गया। अब प्रवेतको अपेक्षा कहते हैं—एक तिर्यक्ष या मनुष्य क्रोध-कपायक समय सित है, क्रोधकपायक कालमें एक समय होप है तब मरकर नायकिए क्राध-कपायक समय सित है, क्रोधकपायक कालमें हा उपस्त हुआ, प्रथम समयमें क्रोध में उपयुक्त होकर स्थित रहा तथा दूसरे समयमें अध्य कावस्य हुत से पिरात हो गया। इस प्रकार प्रवेतको आज्ञवकर एक समय काल प्राप्त हुआ। इसी प्रकार होप परिवर्धों में भी निष्क्रमण और प्रवेशको अपेक्षा एक समयभाण कालकी प्रकरणा करनी चाहिए। तब प्रथम गा अक्ष प्रवेशमें कहें गये एक अर्थका व्याख्यान होता है। अब वहीं पर निबद्ध हुए दूसरे अर्थका ब्याख्यान करने किए कहते हैं—

१. ता • प्रतौ पि इति पाठो नास्ति ।

# तंजहा।

९ २४. तमप्पाबहुअविहाणं कयं होदि ति पुच्छाणिहेसो कदो भवदि ।

# ओघेण माणद्धा जहण्णिया थोवा ।

६ २५. एत्य 'माणदा बहण्णिया' चि वृत्ते तित्त्वन्यमुसाणं णिव्याधादेण माणीवजीगजहण्णकालो अंतोद्धहुनयमाणो वेत्तव्यो, अण्णत्य वेष्पमाणे माणजहण्ण-द्वाप सव्यत्योवनाणुवनत्तीदो । तदो जहण्णिया माणद्वा संखेजजावलियमेना होद्ण सव्यत्योवा ति सिद्धं ।

# कोघद्या जहण्णिया विसेसाहिया।

§ २६. एत्य विसेसपमाणं सुगमं, पवाइज्जतेणुवएसेणद्वाणं विसेसो अंतीसुहुत्त-मिदि उविर सत्तरणबद्धत्तादो ।

मायद्घा जहण्णिया विसेसाहिया ।

को भद्घा जहण्णिया विसेसाहिया ।

§ २७, एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

माणद्घा उक्कस्सिया संखेळगुणा ।
 २८. एत्थ गुणगारो तप्पाओगगसंखेळह्वाणि ।

# वह कैसे ?

# ओघसे मानका जघन्य काल सबसे स्तीक है।

६२५. इस सुत्रमें 'माणद्वा जहणिगगा' ऐसा कहनेपर विर्यञ्ज और मतुष्योंके नित्या-षातक्पसे मानका जयन्य उपयोगकाल अन्त्यप्रेहतंप्रमाण केना चाहिए, क्योंकि अन्य जीवोंमें महण करनेपर मानका जयन्य काल सबसे स्तोक नहीं बन सकता। इसलिए मानका जयन्य-काल संख्यात आविलप्रमाण होकर सबसे स्तोक है यह सिद्ध हुआ।

# उससे क्रोधका जघन्य काल विशेष अधिक है।

§ २६. यहाँ पर बिरोषका प्रमाण सुगम है, क्योंकि प्रवाझमान उपदेशके अनुसार-कार्छोका परस्पर विशेष अन्तर्सुहुर्वप्रमाण है यह बात आगे सूत्रमें निबद्ध को गई है।

# उससे मायाका जघन्य काल विशेष अधिक है।

# उससे लोमका जघन्य काल विशेष अधिक है।

§ २७. ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं।

# उससे मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है।

६ २८. यहाँ पर गुणकार तस्त्रायोग्य संख्यात अंक है।

१. ता॰प्रतौ घेप्पमाणो इति वाठ. ।

- \* कोषद्घा उक्कस्सिया विसेसाहिया।
- § २९. केनियमेनो विसेसो ? अंतोग्रहुनमेनो ।
- \* मायद्धा उक्कस्सिया विसेसाहिया।
- § ३०. केत्तियमेनेण? अंतोम्रहुत्तमेनेण ।
- \* लोभद्घा उक्कस्सिया विसेसाहिया।
- § ३१. सुगमं । संपिद्ध एल्य विसेसाहियपमाणमेचियं होदि चि जाणावणहु-मुविसमं सुन्तपर्वधमाह—

पवाइज्जंतेण उवदेसेण अद्घाणं विसेसो श्रंतोमुहुत्तं ।

§ २२. एदेणेगसमयमेचो विसमयमेचो एवं गंतुण संस्त्रेअसमयमेचो वा विसेसो ण होदि, किंतु अंतोधृहुचमेचो चेवे चि जाणाविद । तं च अंतोधृहुचमेचो चेवे चि जाणाविद । तं च अंतोधृहुचमणेय-मेयामण्ण—संस्त्रेआवित्याओ आवित्य संस्त्रेअसमाचे विदे । तत्थ 'वक्साणादो विसेसपिडवची' इदि णायादो आवित्य अस्त्रेअमाचेचा अद्वाविसेसो चि गेण्डियच्यो, पुच्चाइस्यिसंपदायस्स तडाविहचादो । एवमोघेण तिस्त्रिख-मणुसगईणं पहाणमावेणद्वत्यावहुञं कदं ।

# उससे कोधका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक हैं।

§ २९. शंका—विशेषका प्रमाण क्या है ? समाधान—अन्तर्भुहुर्तमात्र है ।

उससे मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।

§ ३० **शंका**—विशेषका प्रमाण क्या है ?

समाधान-अन्तर्मुहुर्तमात्र है।

# उससे लोभका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक हैं।

§ ३१ यह सूत्र सुगम है। अब यहाँ विशेष अधिकका प्रमाण इतना है इस बातका झान करानेके लिए आगेके सुत्रप्रवत्यको कहते हैं—

प्रवाद्यमान उपदेशके अनुसार कालोंका परस्पर विशेष अन्तर्म्रहर्त है।

§ ३२ इस वचनसे एक समयमात्र, दो समयमात्र इस प्रकार जाकर संख्यात समय मात्र विशेष नहीं है, किन्तु अन्तर्मुंहूर्तप्रमाण ही है इस बातका ज्ञान कराया गया है। वह अन्तर्मुहृत अनेक प्रकारका है—संख्यात आविक्रमाण, आविक्कि संख्यात मागप्रमाण तथा आविक्कि असंख्यातव मागप्रमाण । उसमें भी 'व्याख्यानसे विशेषका ज्ञान होता है' इस स्थायके अनुसार आविक्कि असंख्यातव मागप्रमाण परस्पर कषायोंके कालंका विशेष है ऐसा मृहण करना चाहिए, क्योंकि पूर्वाचार्योका सम्बद्धाय उसीप्रकारका पाया जाता है। इस प्रकार ओषसे तिर्यव्याति और मनुष्यगतिका प्रधानतासे अल्यबहुत्व कहा।

१. ता॰प्रतौ विस(म)यमेत्तो इति पाठः ।

§ ३३. संपिं आदेसपरूवणाए कीरमाणाए तिरिक्ख-मणुसगदीसु णात्य णाणचं। णिरयगदीए जहण्णिया लोमदा योवा, जहण्णिया मायदा संखेअगुणा, जहण्णिया माणदा संखेअगुणा, जहिल्या कोधदा संखेअगुणा, उक्सिस्सया लोमदा संखेअगुणा, उक्सिसया मायदा संखेअगुणा, उक्सिसया माणदा संखेअगुणा, उक्सिसया कोधदा संखेअगुणा। एवं देवगदीए वि। णवि विलोमेण णेदल्वं जाव उक्सिसया लोमदा संखेअगुणा। एवं देवगदीए वि। णवि विलोमेण णेदल्वं जाव उक्सिसया लोमदा संखेअगुणा चि। एसो चदुगदीसु पादेकमप्याबहुअणिहेसो सुत्त्यारीण किण्ण कओ? ण, उविमचउगइसमासप्याबहुएणेव जाणिअदि चि तद-पह्त्वणादी।

\* तेलेव उवदेसेण चउगइसमासेण अप्पाबहुखं भणिहिदि।

§ २४. तेणेत्र प्रवाहअंतेण उदरेसेण चदुगदीओ सपिँडिऊणप्पाबहुअ कीरिट चि भणिदं होदि । तं पुण चउगइसमासप्पाबहुअं तिविहं—जहण्णपदे उक्कस्सपदे जहण्णु-क्रस्सपदे चेदि । तत्थ आदिन्लदुगं जहण्णुक्रस्सपदप्पाबहुअप्रह्मवणेणेव जाणिअदि चि तमेव परुवेमाणो सत्तम्नुतरं भण्डः—

चतुगदिसमासेण जहण्णुकस्सपदेण णिर्यगदीए जहण्णिया

§ ३३ अब आदेशको अपेक्षा कथन करने पर विर्वेक्कागित और मतुष्वगतिमें क्यायों के कालकी अपेक्षा कोई भेद नहीं हैं। नरकातिमें लोभका जवन्य काल सबसे स्तोक हैं। उससे मानाका जवन्य काल सबसे स्तोक हैं। उससे मानाका जवन्य काल सबसे स्तोक हैं। उससे मानाका जवन्य काल संख्यातगुणा है। उससे मोका जवन्य काल संख्यातगुणा है। उससे लोभका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। उससे मानाका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। उससे मानाका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। उससे मानाका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। उससे कोषका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। इसो प्रकार देवगितमें भी जानना चाहिए। इसनी विशेषता है कि लोभका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है इस स्थानके प्राप्त होनेतक विशेषता है तो विशेषता है कि लोभका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है। इस स्थानके प्राप्त होनेतक

श्चेता— चारों गतियों में पृथक् यथक् अल्पवहतत्वका निर्देश सूत्रकारने क्यों नहीं किया ? समाधान—नहीं, क्योंकि आगे कहें जानेवाले चारों गतियोंके समुख्ययक्ष अल्प-बहुत्वके कथनसे ही उसका ज्ञान हो जाता है, इसल्पि सूत्रकारने चारों गतियोंमें पृथक्-पृथक् अल्पबहत्वका निर्देश नहीं किया।

# उसी उपदेशके अनुसार चारों गतियोंमें सम्रुच्चयरूपसे अल्पवहुत्वका कथन करेंगे।

§ १४. उसी प्रवाह्ममान उपदेशके अनुसार चारों गतियों में एक साथ अल्पवहुत्वका कथन करते हैं गह एक कथनका तात्त्र्य है। परन्तु चारों गतियों में समुच्चयरूप वह अल्प-बहुत्व तीन प्रकारका है—जयम्यपद उल्क्षपद और जयम्योत्क्रप्टपद। उनमेंसे जयम्योत्कृष्ट-पहरूप अल्पवहुत्वसे आहिके दो अल्पबहुत्वोंका झान हो जाता है, इसलिए उसीका कथन करते हुए आगोका सूत्र कहते हैं—

# चारों गतियोंमें समुच्चयरूपसे कथन करनेपर जघन्योत्कृष्ट पदकी अपेक्षा

#### लोभदा थोवा।

- ६ ३५. इदो ? णेरहप्तु जादिविसेसवसेणेव दोसबहुलेसु पेजसह्वकोम-परिणामस्स चिरकालमब्द्वाणासंमवादो ।
  - \* देवगदीए जहण्णिया कोघदा विसेसाहिया।
- § ३६. जह वि एसा कोधदा देवेसु पेजनहुलेसु सुद्धु थोवा होदि तो वि गेरहयाणं जहण्णलोभद्वादो जादिविसेसेणेव विसेसाहिया चि पढिवज्जेदव्वं । केचियमेचो विसेसी १ आवल्यिपए असंखेजदिभागमेचो ।
  - देवगदीए जहण्णिया माणदा संखेजगुणा ।
- § ३७. किं कारणं ? देवेसु कोहोवजोगकालादो माणोवजोगकालस्स सब्बद्धं तहामावेणावद्वाणणियमदंसणादो । को गुणगारो ? तप्पाओग्गसंखेजकवाणि ।
  - णिरयगदीए जहण्णिया मायद्वा विसेसाहिया ।
  - § ३८. एत्थ विसेसपमाणं सुगमं, अर्णतरमेव परूविदत्तादो ।
  - \* णिरयगदीए जहण्णिया माणदा संखेळागुणा ।

#### नरकगतिमें लोभका जघन्य काल सबसे स्तोक है।

- § ३५. क्योंकि जातिबिशेषके कारण ही नारकी दोषबहुछ होते हैं, इसलिए उनमें पेखा (प्रेम) स्वरूप छोभपरिणामका चिरकाछ तक रहना सम्भव नहीं है।
  - # उससे देवगतिमें कोधका जघन्य काल विशेष अधिक है।
- § ३६, पेक्सबहुल देवोंमें यद्यपि क्रोधका यह काल बहुत योड़ा होता है तो भी नार-कियोंके लोभके जघन्य कालसे जातिविशेषका विशेष अधिक होता है ऐसा जानना चाहिए। क्रांकर--विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान-आवलिके असंख्यातके भागप्रमाण है।

- # देवगतिमें मानका जघन्य काल संख्यातगुणा है।
- § ३७. क्योंकि देवोंमें कोधके उपयोग कालसे मानके उपयोग कालके सर्वदा उस प्रकारसे रहनेका नियम देखा जाता है।

शंका-गणकार क्या है ?

समाधान-तत्प्रायोग्य संख्यात अंक गुणकार है।

- उससे नरकगितमें मायाका जघन्य काल विशेष अधिक है।
- § २८ यहाँ विशेषके प्रमाणका कथन सुगम है, क्योंकि उसका कथन अनन्तर पूर्व हो कर आये हैं।
  - उससे नरकगितमें मानका जधन्य काल संख्यातगुणा है।
  - १. ता॰प्रतौ -प्प(पे)ज्जबहुलेस् इति पाठ ।

- § ३९. एत्थ गुणगारपमाणं सुगमं ।
- देवगदीए जहण्णिया मायदा विसेसाहिया।
- ९ ४०. केत्रियमेची विसेसी ? आवल्यिए असंखेजदिमागमेची ।
- \* मणुस-तिरिक्खजोणियाणं जहण्णिया माणदा संखेजगुणा ।
- ५ ४२. मणुस-तिस्क्ख्जिणियाणं बहण्णिया माणोवजोगद्वा उहर्यत्थ सिसी होर्ण पुव्यिन्सारी संखेआगुणा नि वृत्तं होइ। एत्य गुणगारो तप्याओग्गसंखेआ-रूवमेची।
  - # मणुस-निरिक्खजोणियाणं जहण्णिया कोघदा विसेसाहिया ।
  - मणुस-तिरिक्खजोणियाणं जहण्णिया मायद्वा विसेसाहिया ।
  - \* मणुस-तिरिक्खजोणियाणं जहण्णिया लोहद्वा विसेसाहिया।
  - े ४२. एदाणि सुचाणि सुगमाणि, ओधम्मि पह्नविदकारणचादो ।
  - \* णिरयगदीए जहण्यिया कोधडा संखेळगुणा ।
  - § ४३. किं कारणं ? सुड्डू जडण्णस्स वि णेरइयाणं कोहोवजीगकालस्स मणुस-
  - § ३९ यहाँ पर गुणकारके प्रमाणका कथन सुगम है।
  - \* उससे देवगतिमें मायाका जघन्य काल विशेष अधिक है।
  - § ४० शंका-विशेषका प्रमाण कितना है ?
- समाधान—आवल्कि असंख्यातवे भागप्रमाण है। \* उससे मनुष्यों और तिर्येञ्चयोनि जीवोंमें मानका जपन्य काल संख्यात–
- § ४१. मतुरुवीं और तियंज्यवानि जीवर्मि मानका जघन्य अपयोग काल दोनोमें समान होकर भी पूर्वेमें कहे गये कालसे संख्यातगुणा है यह उक्त कथनका तारपर्य है। यहाँ पर गुणकार तत्प्रायोग्य संख्यात अंक है।
- अससे मनुष्यों और तिर्यञ्चयोनि जीवोंमें क्रोधका जधन्य काल विशेष अधिक है।
- \* उससे मनुष्यों और तिर्यञ्चयोनि जीवोंमें मायाका जघन्य काल विशेष अधिक हैं।
- अत्रसे मनुर्पों और तिर्यञ्चपोनि जीवोंमें लोभका जघन्य काळ विशेष अधिक है।
  - § ४२. ये सूत्र सुराम हैं, क्योंकि कारणका कथन ओधप्ररूपणाके समय कर आये हैं।
  - # उससे नरकगतिमें कोधका जघन्य काल संख्यातगुणा है।
  - § ४३· क्योंकि नारकियोंमें क्रोधका सबसे जघन्य भी उपयोग काल मनुष्यों और

तिरिक्खजोणियाणं जहण्णलोभोवजोगद्वादो संखेज्जगुणमावेण सञ्वकालमवद्वाण-णियमदंसणादो ।

- \* देवगदीए जहण्णिया लोभदा विसेसाहिया।
- § ४४. एत्थ विसेसपमाणं सुगमं।
- \* णिरयगदीए उक्कस्सिया लो भद्रा संखेजगुणा ।
- ९ ४५, किं कारणं १ जहण्णकालादो पुन्त्रिक्लाचे जकस्सकालस्सेदस्स तहाभाव-सिद्धीए पडिचंचाभावादो । एत्य गुणगारो तप्पाओग्गानंखेज्जरूवमेचो ।
  - देवगदीए उक्कसिया कोघड़ा विसेसाहिया।
  - ६ ४६. केचियमेचो विसेसो ? आवल्याए असंबेज्जदिभागमेचो ।
  - # देवगदीए उक्कस्सिया माणद्वा संखेळागुणा।
  - # णिरयगदीए उक्कस्सिया मायदा विसेसाहिया।
  - \* णिरयगदीए उक्कस्सिया माणदा संखेळगुणा ।
  - \* देवगदीए उकस्सिया मायदा विसेसाहिया।
  - ६ ४७. एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि, जहण्णद्वासु पह्नविदकारणत्तादो ।
  - # मणुस-तिरिक्खजोणियाणमुक्कस्सिया माणद्वा संखेळगुणा ।

तिर्यब्बयोनि जीवोंमें लोभके जघन्य उपयोग कालसे संख्यातगुणा पाया जाता है इस प्रकार इसके रहनेका सर्वदा नियम देखा जाता है।

- \* उससे देवगतिमें लोमका जधन्य काल विशेष अधिक है।
- § ४४. यहाँ पर विशेषके प्रमाणका कथन सुगम है।
- अससे नरकगतिमें लोभका उत्कृष्ट काल संख्यातगृणा है।
- १ ४५. क्योंकि पूर्वमें कहे गये जघन्य कालसे इस उत्कृष्ट कालके उस मकारसे सिद्ध होनेमें कोई प्रतिबन्ध नहीं पाया जाता। यहाँ गुणकार तत्मायोग्य संख्यात अंकप्रमाण है।
  - अससे देवगतिमें कोधका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
  - § ४६. शंका-विशेषका प्रमाण कितना है ?

३ ४५. शका—ावसवका प्रमाण कितना है। समाधान—आविष्ठिके असंख्यातवें भागप्रमाण है।

- # उससे देवगतिमें मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है।
- # उससे नरकगतिमें मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
- # उससे नरकगतिमें मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है।
- उससे देवगतिमें मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
- अउससे मजुष्यों और तिर्यञ्चयोनि जीवोंमें मानका उत्कृष्ट काल संख्यात-गुणा है।

- तेसिं चेव उक्कस्सिया कोघद्धा विसेसाहिया।
  - तेसिं चेव उक्कस्सिया मायद्वा विसेसाहिया।
  - # तेसिं चेव उक्कस्सिया लोभड़ा विशेसाहिया।
  - § ४८. एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि ।
  - णिरयगदीए उक्कस्सिया कोघदा संखेळगुणा।
- - इंवगदीए उक्कस्सिया लोभद्वा विसेसाहिया ।
- ५०, विसेसपमाणमेत्य सुगर्म, बहुसो पर्स्वविदत्तादो । एवं चदुगदिसमासप्पा-बहुअं समाणिय संपिंह चोहस जीवसमासे अस्सियृण पयदप्पाबहुअगवेसणह्रमुबिसं पर्वथमाह—
  - \* तेसिं चेव उबदेशेण चोइस-जीवसमासेहिं दंडगो भणिहिदि।
- ५ ५१. तेर्मि चेव अयर्वताणमञ्ज्ञमंसु-णागहत्थीण प्रवाइज्जेतेणुवएसेण चोहस-जीवसमासेमु जहण्णुकस्यपद्विसेसिदो अप्यावहुअदंडओ एचो भणिहिदि भणिष्यत इत्यर्थः।
  - अससे उन्होंमें को धका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
  - अससे उन्होंमें मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
  - # उससे उन्होंमें लोभका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक हैं।
  - ६ ४८. ये सूत्र स्वम है।
  - \* उससे नरकगतिमें कोधका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है।
- ५ ४९, क्योंकि स्वभावसे मत्सरज्ञृत्तिवाले नारकियोंमें क्रोधके उपयोग कालके अति बहुत होनेका उपदेश पाया जाता है।
  - \* उससे देवगतिमें लोभका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
- ९ ५०. यहाँ पर विशेषका प्रमाण सुगम है, क्योंकि अनेकवार उसका कथन कर आये हैं। इस प्रकार चारों गतियोंमें समासक्ससे अल्पवहुत्वके कथनको समाप्त करके चौदह जोवसमासोंका आश्रयकर प्रकृत अल्पबहुत्वका अनुसन्धान करनेके लिए आगेके प्रबन्धको कहते हैं—
- \* अन परम्परासे आये हुए उन्हीं आचार्यों के उपदेशके अनुसार चौदह जीव-समासीमें टण्डकका कथन करेंगे।
- ५५. उन्हीं भगवान् आर्थमञ्ज और नागहितके प्रवाहकमसे आये हुए उपहेलके
   अनुसार नौरह जीवसमासोंमें आगे जायन्य और उत्कृष्टपदयुक्त अल्पबहुत्वर्ण्डकको कहेंगे
   यह उक्त कथनका ताल्यये हैं।

चोइसण्हं जीवसमासाणं देव-शेरइयवज्ञाणं जहण्णिया माणदा

तुल्ला थोवा।

५ ५२. एत्य 'चोइसण्ट्रं जीवसमासाणं' इदि वयणेण देव-णेरहयाणं पि सण्णि-पंचिदियपज्जनापज्जनजीवसमासंतभृदाणं ग्रहणे पसने तब्बुदासकरण्ट्रं 'देव-णेरहय-बज्जाणं' इदि मणिदं । किमट्टं तेसिं परिवज्जणं कीरदे १ ण, सेसजीवसमासेहिं सह तेसिं माणादि-जहण्णोवजोगद्धासारिच्छणिवंभणपचासत्तीए अभावपदुण्यायण्टं तहा-करणादो । तदो देव-णेरहण् मोत्तृण सेसासेसजीवसमासाणं जहण्णिया माणद्धा सरिसी होदण सच्वत्योवा त्ति गहेयच्वं ।

- # जहण्णिया कोघदा विसेसाहिया।
- ५ ५३. एत्याहियारवसेण चोइसण्डं जीवससासाणं देव-णेरइयवज्जाणं जहण्णिया कोधदा तुल्ला होद्ण विसेसाहिया चि सुचत्थसंबंधो कायव्वो । केचियमेचो विसेसी १ आवस्त्रियार असंसेज्ज्ञदिभागमेचो ।
  - जहण्णिया मायदा विसेसाहिया ।
  - # जहण्णिया लोभद्वा विसेसाहिया।
  - \* सुद्वमस्स अपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया माणदा संखेज्जगुणा।
- # देव और नारिकरोंको छोड़कर चौदह जीवसमासोंमें मानका जघन्य काल परस्पर तल्य होकर सबसे थोडा है।
- ९ ५२. वहाँपर 'चोहसण्हं जीवसमासाणं' इस वचनसे संही पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त और संही पञ्चेन्द्रिय अपवीप्त जीवसमासोंमें अन्तर्भृत हुए देव और नारिकयोंका प्रहण प्राप्त होने पर उनका निराकरण करनेके छिए 'देव-णेरइयवजाणं' यह वचन कहा है।

भंका-उनका निषेध किस लिए करते हैं।

समाधान — नहीं, क्योंकि शेष जीवसमासींके साथ उनके मानादि सम्बन्धी जघन्य उपयोग कालके सदृश होनेके कारणकी प्रयासिका अभाव है यह कहतेके लिए उस प्रकारसे सूत्रवचन निर्दिष्ट किया है। इसलिए देव और नारकियोंको छोड़कर शेष समस्त जीवसमासीमें मानका जघन्य काल परस्पर सदृश होकर सबसे बोडा है ऐसा वहाँ प्रवृण करना चाहिए।

\* उससे कोधका जघन्य काल विशेष अधिक है।

९५२ यहाँ अधिकारवश देव और नारिकवोंको छोड़कर चौदह जीवसमासौंमें
कोधका जधन्य काल परस्पर तुल्य होकर बिशेष अधिक है ऐसा सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध
करना चाहिये।

शंका--विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान--आविक असंख्यातवें भागप्रमाण है।

- उससे मायाका जवन्य काल विशेष अधिक है।
- # उससे लोभका जघन्य काल विशेष अधिक है।
- उससे स्थम अपर्याप्तकके मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है।

```
 उक्कस्सिया कोघद्धा विसेसाहिया ।
```

- **\* उक्कस्सिया मायद्धा विसेसाहिया।**
- # उक्कस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया।
- \* बादरेइंदिय-अपजन्तयस्स उक्कस्सिया माणद्वा संखेजगुणा।
- अक्कस्सिया कोधद्धा विसेसाहिया।
- **\* उक्कस्सिया मायद्धा विसेसाहिया।**
- \* उक्कस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया।
- \* सुहुमपजन्तयस्स उक्कस्सिया माणद्वा संखेजगुणा।
- # उक्कस्सिया कोधद्धा विसेसाहिया।
- अन्कस्सिया मायद्वा विसेसाहिया ।
   अन्कस्सिया लोभद्वा विसेसाहिया ।
- वादरेडंदियपज्ञत्तयस्स उक्कस्सिया माणद्धा संखेजगुणा ।
- \* उक्कस्सिया कोधद्धा विसेसाहिया।
- \* उक्कस्सिया मायद्धा विसेसाहिया।
- \* उक्कस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया।
- बेहंदियअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया माणद्धा संखेजनुणा ।
- # उससे कोधका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
- # उससे मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
- \* उससे लोभका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
- \* उससे बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है।
- # उससे कोधका उत्कष्ट काल विशेष अधिक है।
- \* उससे मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
- \* उससे लोमका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
- \* उससे सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें मानका उत्क्रष्ट काल संख्यातगुणा है।
  - # उससे क्रोधका उत्कष्ट काल विशेष अधिक है।
- \* उससे मायाका उत्क्रप्ट काल विशेष अधिक है।
- # उससे लोमका उत्कष्ट काल विशेष अधिक है।
- उससे बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है।
- \* उससे कोधका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
- अससे मायाका उत्क्रष्ट काल विशेष अधिक हैं।
- # उससे लोमका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
- \* उससे द्वीन्द्रय अपर्याप्तकोंमें मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है।

 तेइंदियअपज्ञत्तयस्स उक्कस्सिया माणद्धा विसेसाहिया । चउरिंदियअपज्ञत्तयस्स उक्कस्सिया माणद्धा विसेसाहिया । बेइंदियअपज्जन्तयस्स उक्कस्सिया कोघद्धा विसेसाहिया । तेइंदियअपञ्चलयस्य उक्कस्सिया कोघडा विसेसाहिया । चउरिंदियअपज्ञत्तयस्स उक्कस्सिया कोधद्धा विसेसाहिया । बेइंदियअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया मायद्धा विसेसाहिया । नेइंदियअपज्ञत्तयस्स उक्कस्सिया मायद्वा विसेसाहिया । **\* चउरिं दियअपञ्चलयम्म उक्रम्मिया मायद्वा विसेसाहिया ।** \* बेइंदियअपजात्तयस्स उक्कस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया। # तेइंदियअपज्ञत्तयस्स उक्कस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया । # चर्रिवियअपज्ञत्तयस्य उक्कस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया । श्रेदियपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया माणद्धा संखेजगुणा ।
 तेइंदियपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया माणद्धा विसेसाहिया । # चउरिंदियपजात्तयस्स उक्कस्सिया माणद्धा विसेसाहिया। बेइंदियपज्रत्तयस्स उक्कस्सिया कोघद्घा विसेसाहिया । \* तेइंदियपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया कोषद्धा विसेसाहिया। # उससे त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें मानका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। उससे चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें मानका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। उससे द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें क्रोधका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। # उससे त्रीन्दिय अपर्याप्तकोंमें कोधका उत्कष्ट काल विशेष अधिक है। # उससे चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें कोधका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। \* उससे द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। उससे त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकों मायाका उत्क्रष्ट काल विशेष अधिक है। अससे चत्ररिन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें मायाका उत्क्रप्ट काल विशेष अधिक है। # उससे द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें लोभका उत्कष्ट काल विशेष अधिक है। असमे त्रीन्तिय अपर्याप्रकोंमें लोभका उत्कष्ट काल विशेष अधिक है। उससे चत्ररिन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें लोभका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। अससे द्वीन्द्रिय पर्याप्तकोंमें मानका उत्कृष्ट काल संख्यातणणा है। अससे त्रीन्द्रिय पर्याप्तकोंमें मानका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। अससे चत्रिन्द्रिय पर्याप्तकोंमें मानका उत्कष्ट काल विशेष अधिक है।

# उससे द्वीन्द्रिय पर्याप्तकोंमें क्रोधका उत्क्रुप्ट काल विशेष अधिक है। # उससे त्रीन्त्रिय पर्याप्तकोंमें क्रोधका उत्क्रप्ट काल विशेष अधिक है।

- चउरिंदियपज्रत्तयस्स उक्स्सिया कोधद्धा विसेसाहिया।
- \* बेइंदियपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया मायद्धा विशेसाहिया।
- तेइंदियपज्जत्तयस्स उकस्सिया मायदुघा विसेसाहिया ।
- चउरिंदियपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया मायद्वा विसेसाहिया ।
- \* बेइंदियपजात्तयस्स उक्कस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया।
- नेइंदियपजन्यस्स उक्कस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया ।
- चउरिंदियपज्ञत्तयस्स उक्कस्सिया लोभद्वा विसेसाहिया ।
- # असण्णिअपजनयस्य उक्कस्सिया माणद्रा संखेळगणा ।
- तस्सेव उक्कस्सिया कोघद्धा विसेसाहिया ।
- # तस्सेव उक्कस्सिया मायद्धा विसेसाहिया।
- तस्सेव उक्कसिया लोभद्धा विसेसाहिया ।
- असण्णिपज्ञत्तयस्स उक्कस्सिया माणद्धा संखेळागुणा ।
- तस्सेव उक्कस्सिया कोधद्धा विसेसाहिया ।
- तम्सेव उक्कस्सिया मायद्वा विसेसाहिया ।
- तस्सेव उक्कस्सिया लोभद्धा विसेसाहिया ।
- सण्णिअपत्तयस्स उक्कस्सिया माणद्वा संखेळगुणा ।
- उससे चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकोंमें क्रोधका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
- अससे दीन्दिय पर्याप्तकोंमें मायाका उत्कष्ट काल विशेष अधिक हैं।
- उससे त्रीन्द्रिय पर्याप्तकोंमें मायाका उत्कृष्ट काल विश्लेष अधिक हैं।
- उससे चतरिन्द्रिय पर्याप्तकॉमें मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
- अससे दीन्द्रिय पर्याप्तकों में लोभका उत्कष्ट काल विशेष अधिक हैं।
- अससे त्रीन्द्रिय पर्याप्तकोंमें लोमका उत्क्रष्ट काल विशेष अधिक है।
- उससे चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकोंमें लोभका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
- उससे असंज्ञी अपर्याप्तकोंमें मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है।
- उससे उन्होंमें क्रोधका उत्कब्ट काल विशेष अधिक है।
- # उससे उन्होंसे मायाका उत्कष्ट काल विशेष अधिक है।
- उससे उन्होंमें लोमका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
- असंत्री पर्याप्तकोंमें मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है।
  - उससे उन्होंमें कोधका उत्कष्ट काल विशेष अधिक है।
- # उससे उन्होंमें मायाका उत्कष्ट काल विशेष अधिक है।
- # उससे उन्होंमें लोभका उत्कष्ट काल विशेष अधिक है।
- उससे संती अपर्याप्तकोंमें मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है।

- तस्सेव उक्कस्सिया कोषद्धा विसेसाहिया ।
- # तस्सेव उक्कस्सिया मायद्वा विसेसाहिया।
- नस्सेव उक्किस्सिया खोभद्धा विसेसाहिया ।
- सण्णिपज्रस्यस्स उक्कस्सिया माणद्वा संखेजगुणा ।
- **# तस्सेव उक्कस्सिया कोघडा विसेसाहिया** ।
- \* तस्तेव उक्कस्सिया मायद्वा विसेसाहिया।
- \* तस्तेष उपकास्तिया नायम् । यससाहया । \* तस्सेव उक्कसिया लोभद्धा विशेसाहिया ।
- § ५४. सुगमो च एसो सच्चो वि अप्पाबहुअपबंधो । तदो पढमगाहाए पुन्बद्धस्स
- अत्यविद्वासा समत्ता ।

  \* 'को वा कम्ब्हि कसाये अभिक्खमुबजोगमुबजतो' ति एत्थ
- को वा कम्हि कसाय अभिक्खमुवजागमुवजुत्तां ति एत्थ
   अभिक्खमुवजोगपरूवणा कायव्वा।
- § ५५, एतो गाहापच्छिमद्धस्स जहावसरपचस्म अत्यविहासा कायच्या ति
  पद्प्पायणहमेदं सुत्तमोहण्णं । एत्य य गाहापच्छहे अभिक्सप्रवज्ञीगपरुवणा कायच्या,
  अभीश्णप्रप्रयोगो सुदुर्धुदुरुपयोग हत्यर्थः । एकस्य जीवस्यैकस्मिन् क्याये पौनःपुन्येनोपयोग इति यावत् । तत्थोषेण ताव कसायाणमभिक्सप्रवज्ञोगपरिणामकमपदंसणहप्रुवरिमं
  पर्वभगह—
  - उससे उन्हींमें कोधका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
  - उससे उन्हींमें मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
  - # उससे उन्होंमें लोभका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक हैं।
  - # उससे संज्ञी पर्याप्तकोंमें मानका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है।
  - # उससे उन्हींमें क्रोधका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
  - उससे उन्होंमें मायाका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
  - # उससे उन्हींमें लोमका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है।
- ९ ५४- यह सब अल्पबहुत्वका प्रवन्ध सुगम है। इस प्रकार प्रथम गाथाके पूर्वाधेक अर्थका न्याल्यान समाप्त हुआ।
- # 'कीन जीव किस क्वायमें निरन्तर उपयोगसे उपयुक्त रहता है' इस प्रकार इस विषयमें निरन्तर होनेवाले उपयोगकी प्ररूपणा करनी चाहिए।

६ ५५ आगे यथावसरप्राप्त गाथाके उत्तरार्थका विशेष ज्याख्यान करना चाहिए इस बातका कथन करनेके लिए यह सुत्र अवर्ताण हुटा है। यहाँ गाथाके उत्तरार्थेक अनुसार पुन. पुत्र: उपयोगकी प्ररूपणा करनी चाहिए। अभीक्ण उपयोगका अर्थ है पुन:पुतः उपयोगका होना। एक जीवके एक कथावर्षे बार-बार उपयोगका होना यह हसका आशय है। उसमें सर्वश्रयम ओप्त. से कथावर्षि पुनः पुनः उपयोग परिणामकसके दिखळानेके लिए आगेके प्रबन्धको कहते हैं—  अधेण ताव लोमो माया कोषो माणो त्ति असंबंध्जेसु आगरि-सेसु गवेसु सहं लोमागरिसा आदिरेगा मवदि।

९ ५६. एदस्स सुनस्तर्यो वुबदे— ओघेण ताव इमस्स कसायस्स अभिक्खयुवजोगवारा योवा, इमस्स च कसायस्स अभिक्खयुवजोगवारा बहुगा नि परुवणं कस्सामो
नि जाणावणहुमोघणिहेसो एत्य कओ । तत्य वि तिरिक्ख-मणुसगईओ चेव पहाणभावेणावलंविय पयदपरुवणा कीरदे । तं जहा—तत्य लोमो माया कोघो माणो नि एदीए
परिवाहीए अवद्विदसरुवाए असंखेज्जेसु आगरिसेसु गदेसु तदो एगवारं लोमागरिसा
अदिरिना मवि । इदो एवं १ सहावदो । एत्यागरिसा नि वुन्ते परियदृणवारो नि
गहेयच्वं । एवमेसो सुनस्स अवयवत्यो परुविदो । संपिह एदस्सेवत्यस्स फुडीकरणहुमिमा संदिद्विस्रहेण सहरायत्थपरुवणा कीरदे । तं कर्य १ लोमो माया कोघो माणा
१ १ १ १ । पुणा वि लोमो माया कोघो माणो नि १ १ १ । एदेण विहिणा
असंखेज्जेसु परियदृणवारेसु गदेसु तदो लोहो माया कोघो माणो होद्ण पुणो लोमो
माया नि मायाए द्विद्जीवो कोधमगंत्रण पुणो पिकिणयनिय लोममेव गदो । लोहेण
सह अंतीसुहुन्तनिक्वय पुणो मायसुन्लंपियुण कोघं गदो । पच्छा माण गदो । तदो
चउहिं कसाएहिं अवद्विदपरिवाडीए असंखेज्जेस वारेस गदेस एगवारं लोमागरिसो

\* ओबसे लोभ, माया, कोध, मान इस परिपाटीसे असंख्यात परिवर्तन-वारोंके हो जाने पर एक बार लोभकषायका परिवर्तनवार अधिक होता है।

§ ५६. इस सूत्रका अर्थ कहते हैं—सर्व प्रथम ओपसी इस कपायके पुनः पुनः उपयोग-बार थोढ़े होते हैं और इस कपायके पुनः पुनः उपयोगवार बहुत होते हैं इसक्क कथन करेंगे इस बातका ज्ञान करानेके लिए सूत्रमें ओपपरका निर्देश किया है। उसमें भी तियक्क्षगति और मतुष्यगतिका हो प्रथानरूपसे अवलम्बन लेकर पक्तत प्रस्पणा करते हैं। यथा—लोभ, माया, क्रोध, मान इस अवस्थितरवस्क्ष पारिपाटीसे असंख्यात परिवर्तनवारोंके होनेपर उसके बाद एक बार लोभका परिवर्तनवार अतिरिक्त होता है, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। यहाँपर आगरिसा ऐसा कहनेपर परिवर्तनवार ऐसा ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार यह सुत्रका अवयवार्थ कहा। अव इसी अर्थको स्पष्ट करनेके लिए संदृष्टिद्वारा यह सयुदावार्थप्ररूपणा करते हैं।

### शंका-वह कैसे ?

समाधान—जोभ, माया, कोघ, मान १९९१। पुनः जोभ, माया, कोघ, मान १९९१। इस प्रकार इस विधिसे असंख्यात परिवर्तनवारों हो जानेपर उसके बाद जोभ, माया, कोघ, मान होकर पुनः जोभ और मायाक होनेपर मायामें स्थित हुआ जीव कोघको प्राप्त हुए विना पुनः जौटकर जोभको हो गाप्त हुआ। वह जोभके साथ अन्तर्ग्रहर्त काल तक रह कर पुनः मायामें उल्लंघन कर कोघको प्राप्त हुआ। इस वाद मानको प्राप्त हुआ। इस प्रमुद्ध माद हुआ। इस प्रमुद्ध माद हुआ। इस प्रमुद्ध माद अपने माद अपने प्रमुद्ध माद अपने प्रमुद्ध माद अपने माद अपने प्रमुद्ध माद अपने प्रमुद्ध माद अपने प्रमुद्ध माद अपने माद अपने प्रमुद्ध माद माद अपने माद अप

चिवजोगो ७

अदिरिचो होदि चि घेचन्त्रं । तस्सेसा संदिद्वी २ २ २ २ । अथवा पदमससंस्रेज्य-वारमबहिदपरिवाडीए गंतृण पुणो अंतिमवारे लोमो माया कोहो च होर्ण पुणो णियचिय लोममेव गंतृण तदी मायं कोषं च वोलिय माणं गदो । एवं पि लोमागरिसो अहिओ होह चि वचन्त्रं । एवमेसा पदमपरिवाडी सुचे पह्नविदा ।

५ ५७. संपिष्ट एदेणेव स्विदाओ असंखेज्जाओ परिवाडीओ वचहस्सामो । तं जहा—एगवारं लोभागिरसे अहिये जादे पुणो वि पुन्वविद्याणेण लोभो माया कोभो माणो चि होट्ण ११११ पुणो वि तहा चैव होट्ण ११११ एवमेदेण विद्येणा असंखेज्ज्ञवारे गंत्ण तदो पिष्ठमिवयप्पे पुज्जचिद्विणा चैव लोभो माया च होद्ण तदो जह लोभो चेव णियचिद्वण पडिवज्ज्ञह, तो लोभादो मायमुल्लिध्यणे कोभो होद्ण पुणो माणो होदि चि लोभागिरिसो विदियवारमिदिरो लन्मदे २२२२। अह जह लोभो माया कोभो चि होद्ण तची पिदिणयचिय लोभ पिदिवज्जदि तो पुन्वं व लोभादो मायं कोभे च वोलेय्ण पुणो माणं पडिवज्जदि ती । एवं लोभागिरिसो विदियवारमिदिरिसो लाभागिरिसो विदियवारमिदिरिसो लाभागिरिसो लिदियवारमिदिरिसो समुक्त्यमे । एवमेदेण विभिणा पुणो-पुणो भण्णमाणे असंखेजजाओ लोभपिरवाडीओ अदिरिसा लन्मते । । पवमेदेण विभिणा पुणो-पुणो भण्णमाणे असंखेजजाओ लोभपरिवाडीओ अदिरिसा लन्मते । । पवमेदेण विभिणा पुणो-पुणो भण्णमाणे असंखेजजाले ।

संदृष्टि है ३२२२। अथवा पहले असंस्थातवार अवस्थित परिपाटीसे जाकर पुनः अन्तिम वारके समय लोभ, माया और क्रोध होकर पुनः लीटकर लोभको ही प्राप्त होकर उसके बाद माया और क्रोधको उल्लंघन कर मानको प्राप्त हुआ। इस प्रकार लोभका परिवर्तनवार अधिक होता है ऐसा यहाँ कहना चाहिए। इस प्रकार यह प्रथम पारिपाटी सुत्रमें कही गई है।

वा है ५७. अब इसी द्वारा सूचित हुई असंख्यात परिपार्टियों को बतलाते हैं। यथा—पक बार लोभपरिवर्तनवार अधिक होनेपर फिर भी पूर्विविधिसे लोभ, माया, क्रोध, मान ११११ इस प्रकार होकर फिर भी उसी प्रकार होकर १९११ इस प्रकार इस विधिसे असंख्यातवार जाकर उसके बाद अन्तिम विकल्प पूर्वों के विधिसे हो लोभ और माया होकर उसके बाद यदि निकृत होकर लोभको ही प्राप्त होता है तो लोभके बाद मायाको उल्लंधन कर कोध होकर पुन: मान होता है। इस प्रकार लोभका परिवर्तनवार दूसरी बार अगिरिक प्राप्त होता है—र २२२। और यदि लोभ, माया, कोश इस प्रकार होकर उसके बाद लीटकर लोभको प्राप्त होता है वो पहलेक समान लोभके बाद माया और क्रोधको उल्लंधनकर पुन: मानको प्राप्त होता है। इस प्रकार भी लोभका परिवर्तनवार दूसरीबार अतिरिक्त प्राप्त होता है। इस प्रकार भी लोभका परिवर्तनवार दूसरीबार अतिरिक्त प्राप्त होता है। इस प्रकार भी लोभका परिवर्तनवार दूसरीबार अतिरिक्त प्राप्त होता है। इस प्रकार भी लोभका परिवर्तनवार दूसरीबार अतिरिक्त प्राप्त होता है। तह सब परिपार्टियों अति-रिक्त प्राप्त होता है। तह सब परिपार्टियों की यह संदृष्टि ९ ६ ६ होता है। तह सब परिपार्टियों की यह संदृष्टि ९ ६ ६ होता है।

विश्वेषार्थ— संसारमें सकवायी तिर्वञ्जों और मनुष्योंकेकोधादि कवायोंके परिवर्तनकम-कायहाँ निर्देश करते हुए बतळाया है कि छोम, साथा, कोथ, सान इस कमसे कवायोंका स्वभावसे परिणमन होता है। ऐसा चारों कवायोंका एकवार परिणमन हुआ इसे संवृधिद्वारा ११११ इस मकार बतळाया गया है। इस मकार कवायोंके परिवर्तनका यह क्रम जब असंस्थाववार

१. प्रतिषु -मुल्लंबिय इति पाठ.।

- ६ ५८. एवमेदासु समत्तासु तदो जण्णारिसी परिवाडी पारमदि ति जाणावणद्वस्वत्रसुत्तमोइण्णं—
- असंबेज्जेसु बोआगरिसेसु अदिरेगेसु गदेसु कोधागरिसेहिं माया-गरिसा अदिरेगा होइ।
- ६ ५२. एदस्स मुनस्स अवयवत्यपस्वणा मुगमा। संपहि सम्रुदायत्थो बुचवे— तं जहा—पुञ्चुचलोमपरिवाडीसु णिद्विदासु तदो लोमो माया कोघो माणो ११११। पुणो वि लोमो माया कोघो ना होद्युण पुणो मायाए णियन्तिय तत्थंतोग्रहुचमन्छिय पुणो कोधमुल्लंपिय माणं गदो। एवं गदे कोधागरिसोहितो मायागरिसो एगवारमदि-रिचो लद्धो। तस्स संदिद्धी २३२२। पुणो ९६६ एदेण विहिणा असंखेज्जाओ लोमपरिवाडीओ समाणिय तदो एगवारमणंतपस्विदकमेण कोधागरिसोहितो माया-गरिसो विदियवारमदिरिचो ल्ल्मदे २३२२। पुणो वि ताए चेव परिवाडीए एदाओ

हो लेता है तब लित्तम परिवर्तनके समय लोभ और मया होकर कोषको प्राप्त हुए विना पुनः लोभको प्राप्त होता है। तथा अन्तसुंहृत काल तक लोभके साथ रह कर मायाको उल्लंधनकर कमसे कोध और मानको प्राप्त होता है। इस प्रकार वारों कथायों द्वारा अवस्थित परिपारीके कमसे असंस्थातवारोंके ज्यतीत होनेपर लोभका एक परिवर्तनवार अधिक होता है। अवस्थित परिपारीके कमसे असंस्थातवारोंके जयतीत होनेपर लोभका एक पत्ति क्षायों के असंस्थात परिवर्तनवार हुए और अन्तिम परिवर्तनवारके समय लोभका एक अविरिक्त परिवर्तनवार हुआ इसे संवृष्टि द्वारा इस प्रकार दिखलाया गया है—३ २ २ २ । यह एक कम है। दूसरे कमके अनुसार असंस्थात परिवर्तनवारों को होनेके वाद अन्तिम परिवर्तनवार होते समय लोभ, सावा और कोध होकर पुनः लीटकर लोभ हुआ तथा भाषा और कोधको उल्लंधनकर मानको प्राप्त हुआ। इस प्रकार पूर्वों क विधिक्ष वार-वार परिवर्तनवार होते होते हैं। यह सम्बन्ध परिवर्तनवार होते समय लोभ, सावा और कोध होकर पुनः लीटकर लोभ हुआ तथा भाषा और कोधको उल्लंधनकर मानको प्राप्त हुआ। इस प्रकार पूर्वों क विधिक्ष वार-वार परिवर्तनवार होकर असंख्यात लोभ परिपारियों अविरिक्त प्राप्त होती हैं। यहाँ सब मिलाकर विजनी परिपारियों हुई हैं उन्हें संवृद्धि द्वारा इस प्रकार दिखलाया गया है—९ ६ ६ १।

§ ५८. इस प्रकार इन परिपाटियोंके समाप्त होनेपर अन्य प्रकारकी परिपाटी प्रारम्भ
होती है इसका झान करानेके लिए आगेका सुत्र आया है—

\* इस प्रकार लोभसम्बन्धी असंख्यात परिवर्तनवारींके अतिरिक्त हो जाने पर क्रोधसम्बन्धी परिवर्तनवारींसे मायासम्बन्धी परिवर्तनवार अतिरिक्त होता है।

९ ५९ इस सुत्रके जवयवोंकी अर्थ प्रकरणा सुगम है। जब समुज्य अर्थ कहते हैं। यथा—पूर्वोक कोमपरिपाटियोंके समाप्त हो जानेपर उसके बाद कोम, माया, कोभ, मान १ १ १ १ होकर फिर भी कोम, साया, कोभ, मान ६ १ १ १ होकर फिर भी कोम, साया, कोभ होकर पुनः मायामें ठोटकर और उसकर अल्संख्यातवार हो जानेपर फिर कोम, माया, कोभ होकर पुनः मायामें ठोटकर और उसकर अल्संख्यातवार हो जानेपर फिर कोम, माया के उन्हेंचनकर मानको प्राप्त हुआ। ऐसा होनेपर कोमस्त्रक्यी परिवर्तनवारोंसे मायासन्वन्यी परिवर्तनवार एकबार अतिरिक्त प्राप्त हुआ। उसकी संवृष्टि—२ २ २ १ है। पुनः पूर्वोक ५ ६ ६ इस बिधिसे असंख्यात कोम परि-पाटियोंको समाप्त कर उसके बाद एकबार अन्तर प्रकरितक प्राप्त होता है। उसकी संवृष्टि—वारोंसे मायासन्वन्यी परिवर्तनवारोंसे मायासन्वन्यी परिवर्तनवार हुसरी बार अविरिक्त प्राप्त होता है। उसकी संवृष्टि—

९६६ ह लोभागरिसाणमदिरेयपरिवाडीओ समाणिय पुणो लोमो माया कोषो माणो चि एवमसंखेज्जवारे गंतूण तदो मायागरिसो एगवारमहिओ लब्मदे २३२२। एवमणेण विद्याणेण मायागरिसा वि असंखेज्जवारमहिया लद्धा इवंति। एवमेसा विदिय-परिवाडी एदेण सुचेण परूविदा।

६ ६० संपद्दि एदीए परिवाडीए असंखेज्जेसु भायागरिसेसु अहिएसु समहक्रंतेसु तदो अण्णाए परिवाडीए पारंभो होदि चि जाणावणद्रस्रवरिमसचमोइण्णं—

 असंखेडजेहि मायागरिसेर्हि अदिरेगेर्हि गदैहि माणागरिसेर्हि कोघागरिसा अदिरेगा होदि।

६ ६१. एत्थ वि अनयवत्थपरूवणा सुममा ति तप्तर्जिझयूण सप्तदायत्थं चेव वत्तद्वस्तामो । तं जहा---मायागरिसेसु असंखेज्जेसु अदित्तिसु गदेसु लोमो माया कोधो माणो ति ताए चेवावद्विदपरिवाडीए ९ ६ ६ एदाओ लोभागरिसाणमदिरेय-परिवाडीओ समाणिय पूणो लोमो माया कोधो माणो ति असंखेज्ज्जारे गंतुण तत्थ

२ २ २ है। फिर भी उसी परिपाटी के अनुसार इन ९ ६ ६ हो असस्वन्धी परिवर्तन-वारों को अतिरिक्त परिपाटियों को समाप्त कर पुनः हो भा, माया, को ध, मान इस विधिसे असंख्यातवार ज्ञाकर तदनन्तर मायासम्बन्धी परिवर्तनवार एक वार अतिरिक्त प्राप्त होता है। उसकी संवृद्धि २ २ २ है। इस प्रकार इस विधिसे जायासम्बन्धी परिवर्तनवार भी असंख्यातवार अधिक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार यह दूसरी परिपाटी इस सूत्र द्वारा कही। गई है।

विशेषार्थ — पूर्वमें लोभसम्बन्धी परिवर्तनवार अन्य कपायोंसम्बन्धी परिवर्तनवारोंसे अविरिक्त किस विधिसे प्राप्त होते हैं यह बतला आये हैं। यहाँ मायासम्बन्धी परिवर्तनवार क्रोधसम्बन्धी परिवर्तनवार क्रोधसम्बन्धी परिवर्तनवार क्रोधसम्बन्धी परिवर्तनवार क्रोधसम्बन्धी परिवर्तनवारोंसे अविरिक्त केसे प्राप्त होते हैं यह बतलाया गया है। टीकामें इसका जो स्पष्टीकरण किया है उससे मालूम होता है कि जब सब परिपादियोंके अतुसार लोभसम्बन्धी असंक्यात परिवर्तनवार परिवर्तनवार क्रांस मायासम्बन्धी असंक्यात परिवर्तनवारों के अविरिक्त होने तक चलता एहता है। यह इसरी परिपाटी है जो इस सखदारा सुचित को गई है।

५६० अब इस परिपाटीके अनुसार असंख्यात मायासम्बन्धी परिवर्तनवारोंके ज्यतीत हो जानेपर उसके बाद अन्य परिपाटीका प्रारम्भ होता है इस बातका झान करानेके लिए आगोका सत्र आया है—

इस प्रकार मायासम्बन्धी असंख्यात परिवर्तनवारींके अतिरिक्त हो जानेके
 बाढ मानसम्बन्धी परिवर्तनवारींसे क्रोधसम्बन्धी परिवर्तनवार अतिरिक्त होता है।

§ ६१. यहाँ पर भी अवजवार्थ प्ररूपणा सुगम है, इसल्पिए उसे छोड़कर समुज्ययरूप अर्थको ही बतजावेंगे। यथा—मायासम्बन्धो असंस्थात परिवर्तनवारीके अतिरिक्त हो जाने-पर छोभ, माया, कोभ, मान इस प्रकार उसी अवस्थित परिपाटीके अनुसार ६ ६ ६ ६ इन डोमसम्बन्धी परिवर्तनवारीको अतिरिक्त परिपाटियोको समाप्त कर पुतः छोभ, माया

१. ता । प्रतौ परिनामिबताबो इति पाठः ।

माथागरिसाणभदिरेगपाओग्गविसए तहा अहोर्ण माणागरिसेहिंतो कोहागरिसा एगवारमिहया होइ २ २ ३ २, माणादो कोहमागंत्ण पुणो लोभादिसु जहाकमं परिणमिदचादो ।
एवं पुणो-पुणो कीरमाणे माथागरिसेहिंतो कोधागरिसा वि असंखेज्जवारमदिरिचा सम्रवछद्धा हवंति । तदो एवंविहमेगं परिवचं काद्ण पुणो वि णेदव्वं जाव णिरुद्धकालो
समचो नि । असंखेजजवस्समेचो एत्य णिरुद्धकालो चि चेचव्वं । एत्य णिरुद्धकालम्भंतरे लोभागरिसाणं सव्यसमासो संदिद्धीए एसी ४४ । एदे माथागरिसा ३५ । कोधागरिसा एदे ३३ । माणागरिसा च एदे ३२ । अहवा लोहादीण परिवचणसंदिद्धी एवं
वा द्वेयव्या—

एदं सन्वं पि असंखेज्जवस्साउअतिरिक्ख-मणुसे अस्सियूण परूविदं । संपद्दि संखेज्जवस्साउअतिरिक्ख-मणुस्से अस्सियूण जइ बुबइ तो कोइ-माण-माया-छोहाण-मागरिमा अण्णोण्णं पेक्खियूण सरिसा चेव इवंति । किं कारणं ? असंखेज्जपरिवचणवारा

क्रोप, मान इस विधिसे असंस्थातबार जाकर वहाँ मायासम्बन्धी परिवर्तनवारके अविरिक्त प्राप्त होनेके स्थानपर उस प्रकार न होकर अर्थान मायासम्बन्धी अविरिक्त परिवर्तनवार न प्राप्त होकर मानसम्बन्धी परिवर्तनवार परकार जाता हो। उसकी संदृष्टि २ २ २ है, क्योंकि तब मानके बाद (दूसरी बार) अ्रोधको प्राप्त कर पुनः क्रमानुसार डोमाविक्यसे परिणमन करता है। इस प्रकार पुनः पुनः करनेपर मायाके परिवर्तनवारोसे क्रोधके परिवर्तनवार भी असंस्थातबार अधिक प्राप्त होते हैं। तदनन्तर इस प्रकार एक परिवर्तन करके पिर भी विविद्यंत काळके समाप्त होते कि फिर भी उत्त विविद्यंत काळके समाप्त होते तक फिर भी उत्त विधिसे परिवर्तन कराना चाहिए। यहाँ विविद्यंत काळके समाप्त होते कि फिर काला करने समाप्त होते होते कि अपना करने परिवर्तन कराना चाहिए। यहाँ पर विविद्यंत काळके भीतर डोमके परिवर्तनवारों हो छुळ ओड़ संदृष्टिके अनुसार ये २५ मावके परिवर्तनवार है। व्याभ संदृष्टिके अनुसार ये २२ मावके परिवर्तनवार है। व्याभ संदृष्टिके अनुसार ये २२ मावके परिवर्तनवार है। अथवा छोमाविकडो परिवर्तनवार है। अथवा छोमाविकडो परिवर्तनवार है। अथवा छोमाविकडो परिवर्तनवार है। अथवा छोमाविकडो परिवर्तनवार है। अथवा

लो० मा०को० मा० छो० मा०को० मा० को० मा० को० मा० को० मा० को० मा०को० मा० १२२२ ३२२२ ३२२२ ३२२२ १२२२ १४२२ ३२२२ १२२२ ३२२२

यह सभी असंख्यात वर्षकी आयुवाले विर्यक्कों और मनुष्योंको सुख्यकर कहा है। अब संख्यात वर्षको आयुवाले विर्यक्कों और मनुष्योंकी सुख्यताले यदि कहते हैं तो क्रोध मान, माया, क्षोभके परिवर्तनवार एक-दूसरेको देखते हुए सदृश ही होते हैं, क्योंकि

१. ता • प्रतौ परिणामिवत्तादो इति पाठ. ।

सरिसा होद्ण जाव ण गदा ताव लोभादीणमागरिसा अहिया ण होंति त्ति सुच-वयणादो ।

#### # एवमोधेण ।

- ६ ६२. एवमेसा ओघेण चउण्हं कसायाणमित्रक्षप्रवजीगपरूवणा कया । एची आवेशपरूवणा वच्हस्सामा । तत्थ वि तिरिक्ख-मणुसगदीसु ओघपरूवणादो णित्थ णाणचित्रिदि तप्यदुष्पायणद्वमप्यणासुचमाइ—
  - \* एवं तिरिक्खजोणिगदीए मणुसगदीए च।
- ६२. सुगममेदमप्पणासुन्तं, विसेसामावणिवंघणनादो । संपिद्व णिरयगदीए
  अभिक्खस्वजोगविसेसपद्प्पायणद्वस्रविसं पवंघमाह—
- णरयगईए कोहो माणो कोहो माणो त्ति वारसहस्साणि परि-यत्तिकृण सइं माया परिवत्तिद् ।

असंख्यात परिवर्तनवार सदृश होकर जब तक व्यातीत नहीं होते तब तक लोभादिकके अधिक परिवर्तनवार नहीं होते ऐसा यह सूत्रवचन है।

विश्वेषार्थ - पहले यह बतला आये हैं कि जब अपनी-अपनी परिपाटियां के अनुसार कोमके एक-एक कर परिवर्तनवार असंस्थात हो जाते हैं तब एक बार मायाका परिवर्तनवार अधिक कैसे होता है। यह विजय रिवर्तनवार एक कर परिवर्तनवार एक कार अधिक हैं। हो यह यत अधि या होता है। यह यत अधि या होता है। यह यत अधि या होता है। यह यत अधि या वा वा है ति विवर्तनवार अधिक होता है ति विवर्तनवार अधिक होता है। विवर्तनवार अधिक हो जाते हैं तब मायाका परिवर्तनवार अधिक होता है। विवर्तनवार कार्यने अधिक स्थान विवर्तनवार कार्यने विवर्तनवार विवर्तनवार कार्यने हैं।

## \* यह प्ररूपणा ओधसे की गई है।

६६२ इस प्रकार चारों कपायों के पुन: पुन: उपयुक्त होनेकी यह प्रकरणा ओघसे की गई है। इससे आगे आदेशप्रकरणा को बतळावेंगे। उसमें भी तिर्यक्क्षाति और मतुत्र्यगातिमें जोषप्रकरणाचे आदेशप्रकरणामें भेद नहीं है, इसिटए उसका कथन करनेके लिए अर्पणा सुत्रको कहते हैं—

## इसी प्रकार तिर्यञ्चयोनिगतिमें और मनुष्यगतिमें जानना चाहिए।

- § ६२ यह अर्पणासूत्र सुगम है, ओघसे इन दोनों गतियोंमें विशेषताका अभाव इसका कारण है। अब नरकगतिमें पुनः पुनः उपयोगविशेषका कथन करनेके लिए आगेक प्रबन्धको कहते हैं—
- स नरकगतिमें क्रोध-मान पुनः क्रोध-मान इस प्रकार इजारीवार परिवर्तन होकर एकवार मायारूप परिवर्तन होता है।

§ ६४. जहा ओघररूवणाए लोभो माया कोधो माणो ति एदीए अवड्डिदपरि-वाडीए असंज्जेस आगरिसेस गदेस तदो अण्णारिसी परिवाडी होदि तहा एत्थ णित्य, किंतु एत्थ णिरयगदीए कोधो माणो कोधो माणो ति एसा अवड्डिदपरिवाडी । एदीए परिवाडीए वारसहस्साणि परियड्डिट्ण तदो सहं मायापरिवत्ती होह । किं कारणं १ णेरहएस अञ्चंतदोसबङ्गलेस कोह-माणाण चैव पउरं संभगदो । एवं पुणो-पुणो परिवच-माणे मायापरिवत्ता वि संखेअसहस्तमेचा जादा । तदो अण्णो विसरिसपरिवाडीए वियप्पो होदि ति पटुप्पायणद्वमाह—

मायापरिवत्तेहिं संखेज्जेहिं गदेहिं सहं लोहो परिवत्ति ।

६६५. संखेजसहस्सीह मायापित्वचीह पादेक कोह-माणाण संखेजपित्वचण-सहस्साविणामावीह गदेहि तदो सइ छोमेण परिणमदि चि मणिद होदि। कुदो एवं चेव १ णिरयगदीए अञ्चतपापबहुलाए पेजसह्त्वलोहपरिणामस्स सुट्टू दुन्लहत्तादो। एवमेस कमो ताव जाव अप्पणो णिरुद्धभवद्विदीए चिरमसमयो चि । संपिह दोण्हं एदेसि सुचाण संदिद्धिम्रहेण समुदायत्थपह्वणं कस्सामो। तं जहा—णिरयगदीए संखेजवस्साउअभवे असंखेजवस्साउअभवे वा कोहो माणो ११०० पुणो वि कोहो माणो चि २२०० एवंविहेसु संखेजसहस्सपरिवचणवारेसु गदेसु तदो अंतिमवारे

६ ६४ जिस प्रकार ओघपरूपणाकी अपेक्षा लोभ माया, कोथ, मान इस प्रकार अविस्थत परिपाटों के अनुसार असंख्यात परिवर्तनवारों के होनेपर तदनन्तर अन्य प्रकारकी परिपाटी होती है उस प्रकार यहां नहीं है, किन्तु यहां नरकातिमें कोध-मान पुनः कांध-मान यह अवस्थित परिपाटी है। इस परिपाटों से इजारों बार परिवर्तन करके तदनन्तर एक बार मायारूप परिवर्तन हांता है, क्योंकि नारकी जांव अत्यन्त दोषबहुळ होते हैं, इसलिए उनमें क्रोध और मानकों ही प्रचुरता पाई जाती हैं। इस प्रकार पुनः-पुनः परिवर्तन होनेपर मायारूप परिवर्तन से संख्यात हजार बार हो जाते हैं। तब विसदृत्र परिपाटी के अनुसार अन्य विकरन होता है इस वातका कथन करनेके लिए आगेका सुत्र कहते हैं—

भागासम्बन्धी संख्यात इजार परिवर्तनवारोंके होनेपर एकवार लोभसम्बन्धी परिवर्तनवार होता है।

<sup>§</sup>६५ मायासन्बन्धी प्रत्येक परिवर्तनवार क्रोध और मानके संख्यात हजार परि-वर्तनवारोंका अविनामावो है और इस प्रकार मायासम्बन्धी संख्यात हजार परिवर्तनवारोंके होनेके पत्रचात एक बार छोमरूपसे परिणमता है यह उक्त कवनका तात्यर्य है।

शंका-ऐसा किस कारणसे होता है ?

समाधान — अत्यन्त पापबहुळ नरकगतियें प्रेयस्कर छोत्रपरिणाम अत्यन्त दुर्छम है। इस प्रकार यह कम अपनी विविध्वत स्थितिके अन्तिम समय तक चळता रहता है। अब इत रोनों सूत्रोंके समुख्यक्स अस्की संदृष्टि द्वारा प्रकरणा करेंगे। यथा—नरकातिर्में संक्यात वर्षकी आयुवाले मबसे या असंस्थात वर्षकी आयुवाले भवमें कोय-मात ११०० पुत्रा क्रोध-सात २२०० इस प्रकारके संस्थात हवार परिवर्णनवारों के हो जानेपर अन्तिम

कोहो होद्ग माणमुल्लंघिय माया एगवारं परिवचिद्द २ १ ० । पुणो वि पुञ्जुव-विद्दिणा चैव कोहो माणो चि संखेजपरियद्वणवारे गंतृण पुणो पव्छिमे वारे कोहो होद्ग माणमुल्लंघिय मायाए एगवारं परिवचिद २ २ ० । पुणो वि एदेणेव विद्दिणा मायागरिसाणं पि संखेजसहस्सवारेस्र समचेस्र वदो तदणंतरपरिवाडीए कोहो होद्ग माणं मायं च समुल्लंघिय सइं लोमेण परिणमइ २ २ ० १ । पुणो वि एदेण विद्दिणा ३ २ १ ० मायागरिसेस्र संखेजसहस्सवारं परिवचिदेसु पुणो कोहो होद्ग माणं मायं च वोल्डिय एगवारं लोमेण परिणमइ २ २ ० १ । पुणो वि एदेणेव कमेण २ २ १ ० संखेजसहस्समेचमायापरिवचेस्र गदेसु एगवारं लोमो परिवचिद । २ २ ० १ । एवं णेद्व्वं जाव पुव्वणिरुद्धार्डाट्टिव्यिससमयो चि । एत्य सव्वसमासेण संदिद्दी एसा—

३२१० ३२१० ३२१० एस्य कोह-माण-मायाः लोमा-३२१० ३२१० ३२१० गरिसाणं बहाकम सब्बर्षिडी एसी २७ ३२०१ ३२०१ ३२०१ १८६३ । एदेसिमप्पाबद्वजं प्रस्ती

वत्त्रइस्सामो ।

बारमें क्रोध होकर मानको उन्लंधन कर एक बार मायारूप परिवर्गन होता है। उसकी संदृष्टि है— ३२१०। फिर भी पूर्वोक्त विधिसे ही क्रोध, मान इन प्रकार संख्यात हजार परिवर्गनवारों के हो जानेपर पुना अनितम वारमें क्रोध होकर मानको उल्लंधन कर मायारूप्ते एक बार परिवर्गन होता है। इसकी संदृष्टि है— ३२१०। फिर भी इसी पूर्वोक्त विधिसे संख्यात हजार मायारूप्तेच्या परिवर्गनवारों के सामाप्त हो जानेपर उसके अनन्तर जो परिपारी होतो है उसमें कोध होकर तथा मान और मायाका उल्लंधन कर एक बार लोभ रूपते पिएमता है। उसकी संदृष्टि २०१ है। फिर भी इसी विधिसे ३२१० माया परिवर्गनवारों के संख्यात हजार वार परिवर्गत होनेपर पुना क्रांध होकर तथा मान और मायाका उल्लंधन कर एक वार लोभ रूपते पिएमता है। उसकी संदृष्टि २००१ है। फिर भी इसी क्रमसे ३२१० मायाके परिवर्गनवारों के संख्यात हजार वार हो असकी संदृष्टि २००१ है। इसकी संदृष्टि २००१ है। इसकी संदृष्टि २००१ है। इस अकार पहले जास हुई आयुस्थिविक अन्तिम समय तक जानना वाहिए। यहाँ सक्वी समुख्यरूप संदृष्टि यह है—

र २ १० रे २ १० ३ २ १० यहाँ क्रोध, सान, साया और छो भके ३ २ १० ३ २ १० ३ २ १० परिवर्तनवारों का पूरा योग यह है— क्रो० २० सा० १८ सा० ६ छोत्र ३। ३ २ ० १ ३ २ ० १ ३ २० १ इसका अस्पवहृत्य आसी कडेंगे।

विश्वेषार्थ— नरकगितमें कषायोंके परिवर्तनका क्रम क्या है इसका विस्तृत रूपसे विचार यहाँ पर किया गया है। नारको जीव अत्यन्त पापबहुल होते हैं, इसलिए उनमें क्रोध और मानकी बहुलता होती है। हजारों बार जब क्रोध, मान पुनः क्रोध, मान स्प परिणाम हो लेते हैं तब क्रोधके बाद मानरूप परिणाम न होकर एक बार मायारूप परि-

- § ६६. एवं णिरयगदीए अभिक्खम्च वज्ञोगसरूवणिरूवणं काद्ण संपिद्ध देवगदीए
  तथ्यरूवणद्वमुवरिसं पर्वधमादः

  —
- # देवगदीए लोभो माया लोभो माया ति वारसहस्साणि गंतूण तदो सइं माणो परिवत्ति ।
- § ६७. तं जहा—देवगदीए लोभो माया लोभो माया चि एदेसि दोण्हं कसा-याणं वारसहस्साणि गंत्ण तदो सहं माणकसायो परिवचित । कुदो एवं ? पेअसरूवाणं लोभ-मायाणं तत्य बहुलं संभवदंसणादो । तदो लोभ-मायाहि संखेजवारसहस्साणि गंत्ण तदो लोभेण परिणमिय मायापाओग्गविसये तमुन्लंधिय सहं माणेण परिवचित वि सिद्धं । एवमेदेण कमेण पुणो-पुणो कीरमाणे माणपरिवचा वि संखेजसहस्समेचा जादा । तदो अण्णारिसो परिवचो होदि चि जाणावणक्रमाह—

णाम होता है। पुनः इसी क्रमसे हजारों बार कोध, मान पुनः क्रोध, मान इस रूप परिणाम होता है और इस बिधिक वह कोधरूप परिणाम होता है और इस बिधिक जब हजारों बार माबारूप परिणाम हो छते है तब क्रोधरूप परिणामक बाद मान और नावारूप परिणाम होता है। और इस बिधिक जब हजारों बार मान राज्य एक बार छोमरूप परिणाम होता है। नारिक वैजि जीवन के अन्त तक यही क्रम चळता रहता है। यहाँ अंकसंदृष्टि द्वारा इसी तच्यकों समझाया गया है। अंकसंदृष्टि में २ यह संख्या हो जीव १ यह संख्या एक बारकी सूचक है। अंकसंदृष्टि में २ यह संख्या एक बारकी सूचक है। अंकसंदृष्टि में २ मूचके स्वाप्त को अंगेर १ यह संख्या एक बारकी सूचक है। अंकसंदृष्टि में २ मूचके यह स्विचा किया गया है कि जब कोधके वाद छोमरूप परिणाम नहीं होता। यद्यपि उस बार मानरूप परिणाम नहीं होता। यद्यपि उस बार मानरूप परिणाम नहीं होता। यद्यपि उस बार मानरूप अपिणाम नहीं होता। यरिन स्वाप्त स्वार स्वाप्त स्व

- ६६६ इस प्रकार नरकगतिमें पुनः पुनः क्षायोंके उपयोगस्वरूपका कथन करके अब देवगतिमें उसका कथन करनेके लिए आगेके प्रवन्धको कन्नते हैं—
- \* देवगतिमें लोम-माया पुनः लोम-माया इस प्रकार संख्यात इजार वार जाकर तदनन्तर एक वार मानरूप परिवर्तन होता है।
- ६७. यथा—देवगिवमें छोम-माया पुनः छोम-माया इस प्रकार इन दोनों कषायोंके
  संख्यात हजार वारोंको प्राप्त होकर तदनन्तर एकवार मानकषायरूपसे परिवर्तन करता है।

शंका-ऐसा किस कारणसे होता है ?

समाधान—प्रेयस्वरूप छोम और मायाको वहाँ बहुख्तासे बराति देखी जाती है। इसिंखए छोम और मायाके द्वारा संस्थात हजार नारोंको प्राप्त होकर उसके नाद छोमरूपसे पिरणमनकर मायाके योग्य स्थानमें मायाको उल्लंघनकर एकवार मानरूपसे परिवर्तित होता है यह सिद्ध हुआ। इस प्रकार इस क्रमसे पुन-पुनः करनेपर मानके परिवर्तित बार भो संस्थात हजार हो जाते है। तदनन्तर अन्य प्रकारका परिवर्तननार होता है इसका ज्ञान करानेके छिए कहते हैं—

१. ता • प्रती भागकसायो इति पाठ. ।

## माणस्स संखेज्जेसु आगरिसेसु गदेसु तदो सइं कोघो परिवत्तदि ।

§ ६८. माणागितसेषु पादेक्कं लोम-मायाणमागित्सिसहस्ताविणाभावीसु गदेसु सई कोहेण पित्वचित्, देवगदीए अप्यमत्ययरकोहपरिणामस्त पाएण संभवाणुवलंभादो । एवमेसो पित्वचणक्को ताव जाव णिरुद्धाउद्विदिचित्मसमयो चि । एत्थ संदिद्विभुहेण समुदायत्थपस्त्वणाए णिरयगङ्गंगो। णवरि विवक्षासेण कायष्वमिदि । लोभसन्वसमासो एसो २७ । मायासन्वसमासो १८ । माणसन्वसमामो ६ । कोहसन्वसमासो २ ।

§ ६९, एवमेत्तिएण प्रवंधेण 'को वा किन्दि कसाए अभिवस्तमुवजोगमुवजुत्तो' त्ति एदिन्म गाहापच्छिमद्वे पिडवदमिक्स्ययुवजोगपरूवणं काद्ण संपिद्व तिव्वमयमेव-मप्पावद्वजं परूवेमाणो सुत्तपत्रंथमत्तरं भणह—

एदीए परूचणाए एक्सिन्ह भवग्गहले णिरयगदीए संबेज्जवासिगे
 बा असंबेजवासिगे वा अवे लोआगिस्सा धोवा ।

९ ७०. एदीए अणंतरपरूविदाए अभिक्समुबजीगपरूवणाए अप्पाबहुअं वत्तइ-स्सामी ति भणिदं होदि । एक्किन्ह भवन्गहणे एगभवन्गहणमाहरणं कादणे ति वुत्तं

 # मानके संख्यात इजार परिवर्तनवारोंके होने पर एक वार कोधरूप परिवर्तन होता है।

६८. प्रत्येक मानकवायका परिवर्तनवार छोभ और मायाके संख्यात हजार परिवर्तन वारोंका अविनाभावी है, इस क्रमसे मानकवायके संख्यात हजार परिवर्तनवारिक हां जानेपर एकवार कोभक्त्यसे परिवर्तित होता है, क्योंकि देवगतिमें अप्रशस्ततर कोध्यरिक्षामकी प्रायः करपित नहीं है। इस प्रकार प्राप्त हुई आयुक्ते अन्तिम समय वक यह परिवर्तनक्रम होता रहता है। यहाँ पर संदृष्टि द्वारा प्ररूपणा नरकगाविके समान है। इतनी विशेषता है कि विपर्यास-रूपसे प्ररूपणा करनी चाहिए। संदृष्टिमें लोभ कवायका कुळ यांग २० अंकप्रमाण है. माया-कवायका कुळ योग १० अंकप्रमाण है और कोध-कवायका कुळ योग १० अंकप्रमाण है और कोध-कवायका कुळ योग १ अंकप्रमाण है।

विश्वेषार्थ — जिस प्रकार पहले नरकगितमें कोधादि कथायों के परिवानवारों का स्पष्टी-करण कर आये हैं, यहाँ देवगतिमें भी उसी प्रकार जान लेना चाहिए। इतनी चिशेपता है कि वहाँ कोध, मान, माया और लोभ इस क्रमको स्वीकार कर राष्ट्रीकरण किया है। किन्तु यहाँ लोभ, माया, मान और कोध इस क्रमको स्वीकार कर विवेचन करना चाहिए।

५ ६९. इस प्रकार इस प्रबन्ध द्वारा गाधाके 'को वा क्रिक्ट कसाए अभिक्खसुवजोग-सुवजुत्तो' इस उत्तरार्थसे सम्बन्ध रखनेवाळे पुनः पुनः उपयोगका कथन कर अब उसीके विषयभूत अल्पबहुत्वका कथन करते हुए आगेके सुत्रप्रबन्धको कहते हैं—

\* इस प्रक्रपणाके अनुसार एक भनग्रहणमें नरकमतिमें संख्यात वर्षवाले भवमें या असंख्यात वर्षवाले भवमें लोभके परिवर्तनवार सबसे स्तोक हैं।

§ ७०. अनन्तर पूर्व कही गई इस पुनः-पुनः होनेवाळी उपयोगप्ररूपणाके अनुसार
अल्पवहत्त्वको वतळावेंगे यह उक्त कथनका तात्पर्य है। एक्किस्ट अवग्राहणे अर्थात् एक अवग्रहण-

होइ । णिरयमदीए ताव पयदपह्नवर्ण कस्सामी, पच्छा सेसगदीणमिदि जाणावणहुं 'णिरयदीए' ति वृत्तं । तत्त्र वि संखेजविस्सिगे असंखेजविस्सिगे वा भवन्महणे सिस्सी एसा पह्वणा ति पदुष्पायणहुं 'संखेजविस्सिगे वा असंखेजविस्सिगे वा' ति णिहेसो कत्रो । 'छोभागरिसा थोवा' छोभपरिवचणवारा सन्वत्थोवा ति भणिदं होदि । कुदो एदेसिं थोवचिसिंदे वे १ णिरयमदीए छोभपरियहणवाराणं सुद्दू विरलाणमुवलंभादो ।

**\* मायागरिसा संखेज्ञगुणा ।** 

§ ७१. इदो ? एक्केकिम्म लोभपरिवत्ते संखेआसहस्साणं मायापरिवत्तणवाराणम्रवलंभादो । को गुणगारो ? तथ्याओग्गसंखेआसहस्सरूवाणि ।

\* माणागरिसा संखेजगुणा।

§ ७२. एत्य वि कारणमणंतरपह्नविदत्तादो सुगमं । गुणगारी च तप्पाओग्गसंखेळहवमेत्तो ।

कोहागरिसा विसेसाहिया ।

§ ७३. केत्रियमेचो विसेसो ? सगसंखेजदिभागमेचो । लोभ-मायागरिसमेचेण

को आधार बनाकर यह उक्त कथनका तात्पर्व है। सर्व प्रथम नरकातिमें प्रकृत प्ररूपणा करेंगे, तदनन्तर होप गतियोंको अपेश्वा वह प्ररूपणा करेंगे इस बातका झान करानेके लिए सुन्में 'णिरवगरींण' यह वचन कहा है। उसमें भी संख्यात वर्षकी आयुवाछे और असंख्यात वर्षकी आयुवाछे भवमें यह प्ररूपणा समान है इस बातका कथन करनेके लिए सुन्में 'संखेजजबसिसो वा असंखेजजबसिसो वा' यह निर्देश किया है। 'लोभागरिसा थोवा' लोभके परिवर्तनवार सबसे स्तोक है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

शंका-इनका स्तोकपना किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—क्योंकि नरकगतिमें छोमके परिवर्तनवार अत्यन्त विरल पाये जाते है, इससे जानते हैं कि वहाँ छोमके परिवर्तनवार सबसे स्तोक हैं।

\* उनसे मायाकषायके परिवर्तनवार संख्यातगुणे हैं।

जंका---गणकार क्या है ?

समाधान---तत्प्रायोग्य संख्यात हजार अंक गुणकार है।

अनसे मानकषायके पविर्तनवार संख्यातगुणे हैं।

§ ७२. यहाँ पर भी कारणका कथन सुराम है, क्योंकि उसका अनन्तर पूर्व कथन कर आये हैं। और गुणकार तत्थायोग्य संख्यात हजार अंकप्रमाण है।

\* उनसे क्रोधकपायके परिवर्तनवार विशेष अधिक हैं।

§ ७३ शंका--विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान--अपना संख्यातवाँ भागप्रमाण है। मानके परिवर्तनवारोंसे लोभ और

## माणागरिसहिंतो कोहागरिसा विसेसाहिया चि वृत्तं होह ।

६ ७४. एवं णिरयोघो पर्कविदो । एवं सन्वासु पुढवीसु । णविर पदमपुढवीदो अण्णात्य संखेळविस्सियभवग्गहणालावो ण कायन्वो । संपिह देवगदीए पयदप्पाबहुअ-गवेसणद्रमाइ—

- # देवगदीए कोधागरिसा थोवा।
- ९ ७५. ३ । णिरयगदीए स्त्रोमागिरसाणं थोवने प्रह्मविद्कारणमेत्थ वि पह्नवेयव्यं, विसेसामावादो ।
  - # माणागिरसा संखेळगुणा ।
  - § ७६. ६ । एत्थ वि कारणं सुगमं, णिरयगइमायागरिसेहिं वक्खाणिदत्थादो ।
  - \* मायागरिसा संखेजगुणा।
  - § ७७. १८ । सुगममेदं पि सुत्तं, णिरयगदिमाणागरिसेहिं समाणपरूवणत्तादो ।

मायाके परिवर्तनवार मात्र कोथके परिवर्तनवार विदोष अधिक हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है। अर्थात् मानकपायके परिवर्तनवारों को स्त्री अर्थात् मानकपायके परिवर्तनवारों को सात्र को को के परिवर्तनवारों को सिठा हेने पर क्रीधके परिवर्तनवारों को स्त्री परिवर्तनवारों के संस्थातिक मानप्रमाण हैं। इसे अंकसंदृष्टि अच्छी तरह समझा जा सकता है। अंकसंदृष्टि पहुंजे हैं। अपे हैं।

- ६ ७४. इस प्रकार ओपसे नारिकवीं में प्रक्रपण की। इसी प्रकार सव पृथिवियों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पहली पृथिविषे में सिवाय अन्य पृथिवियों में सल्यात वर्षवाल स्वयहण्कर आलाज वर्ष कहना चाहिए। अब देवगतिमें प्रकृत अल्पबहुत्वका अनुस्मान करने के लिए कहते हैं—
  - # देवगतिमें क्रोधकवायके परिवर्तनवार सबसे थोड़े हैं।
- 5 थ. २। नरकगतिमें लोभक्वायके परिवर्तनवारोंके स्तोकपनेका जो कारण कह आये हैं उसे यहाँ भी कहना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विद्यापता नहीं है। तात्यर्थ यह है कि देवगति प्रेयबहुल गति है, इसलिए वहाँ पर कोधक्वायके परिवर्तनवार सबसे योड़े पाये जाते हैं। यहाँ कंकसंदृष्टिमें उनकी संख्या २ प्राप्त होती है।
  - अनसे मानकषायके परिवर्तनवार संख्यातगुणे हैं।
- ६ ७६. ६। यहाँ पर भी कारणका कथन सुगम है, क्योंकि नरकगितमें मायाकशायके परिवर्तनोंके कथनके साथ उस अर्थका व्याख्यान कर आये हैं। तात्ययं यह है कि देवों में क्रोध-कथायका एक-एक परिवर्तनवार तब होता है जब मानकथायके संख्यात हजा परिवर्तनवार हो छेते है। पिछळे चूंणियुक्के प्रसंगसे अंक्ष्यंबृष्टि हारा क्रोधकथायके परिवर्तनवारोंकी संख्या ३ किएत की गई है। यहाँ मानकथायके परिवर्तनवारोंकी संख्या ३ किएत की गई है। यहाँ मानकथायके परिवर्तनवारोंकी संख्या ३ किएत की गई है। यहाँ मानकथायके परिवर्तनवारोंकी संख्या ३ किएत की गई है।
  - अनसे मायाकषायके परिवर्तनवार संख्यातगुणे हैं।
- § ७७. १८ । यह सूत्र भी सुगम है, क्योंकि नरकगतिमें मानकषायके परिवर्तनवारोंके समान इसकी प्ररूपणा है ।

विश्लेषार्थ--यहाँ अंकसंदृष्टिकी अपेक्षा संख्यात इजारकी सहनानी ३ है। पूर्वमें मान-

### \* लोभागरिसा विसेसाहिया।

§ ७८. २७ । केचियमेचो विसेसो ! सगसंखे ॰ मागभृदकोह-माणागरिसमेचो ।

९ ७९. एवं भवणादि जान सम्बद्धिसिद्धि ति चत्रक्वं, विसेसामावादो । संपिद्धि तिरिक्ख-मणुसगदीसु पयदप्पाबङ्कअविद्दाराणद्वमाङ्क—

 क्षतिरिक्ल-मणुसगदीए असंखेज्जबस्सिगे भवग्गहणे माणागित्सा थोवा ।

§ ८० एत्थासंखेजविस्सयभवग्गहणिवसेसणं संखेजविस्सयभवग्गहणे पयदप्पा-बहुअसंभवो णित्य त्ति जाणावणफलं दहुळ्यं, तत्य चटुण्डं कसायाणं परिवत्तणवाराणं सरिसत्तर्दसणादो । एत्य संदिद्रीए माणागरिसाणं पमाणमेदं ३२ ।

### कोहागरिसा विसेसाहिया ।

परिवर्तनवारोंकी संख्या अंकसंदृष्टिमें ६ बतला आये हैं। इसे ३ से गुणा करने पर १८ प्राप्त होते हैं। इसे ध्यानमें रख कर वास्तविक अर्थ जान लेना चाहिए।

\* उनसे लोभकषायके परिवर्तनवार विशेष अधिक हैं।

§ ७८. शंका-विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान-अपने संख्यातवे भागप्रमाण जो कोध और मानकषायके परिवर्तनवार हैं बतना विशेषका प्रमाण है।

विश्रोषार्थ—यहाँ टोकामें 'सगसंखें आगान्तृव' यद आया है। उसका तात्पर्य है कि
लोभकपायके जितने परिवर्तनवार हैं उनके संख्यातवे भागप्रमाण। वह संख्यातवों भाग कितना होगा ऐसा प्रश्न होने पर वतलाया है कि कोध और मानकपायके जितने परिवर्तन-वार हैं उतना है। अंकर्सर्वृष्टिमें यहाँ अपने संख्यातवें भागकों सहनानी ९ का अंक है। पूर्व सूत्रके प्रसंगसे अंक संवृष्टिमें मायाकणायके परिवर्तनवारोकों संख्या १८ हे आये हैं। उसका ९ संख्या संख्यातवां भाग है। यह कोध और मानके परिवर्तनवारों को जितनी सख्या है उतनी है। इन होनों का योग २० है। इसिल्य यहाँ अंक्संवृष्टिमें लोभकपायके परिवर्तन

५ ७९. इसी प्रकार अर्थात् देवगतिको ओधप्ररूपणाके समान भवनवासियोंसे छेकर सर्वायसिद्धि तकके देवोमें कथन करना चाहिए, च्योंकि उक्त प्ररूपणासे हसके कथनमें कोई अन्तर नहीं है। अब तियंश्चाति और मतुष्यगतिमें प्रकृत अल्पवहुत्वका कथन करनेके छिए आगोका सूत्र कहते हैं—

तिर्यश्चगित और मनुष्यगितिमें असंख्यात वर्षवाले भवग्रहणके भीतर मान-

कषायके परिवर्तनवार सबसे थोड़े हैं।

\$ ८० संख्यात वर्षबाळे अवमहणके भीतर प्रकृत अल्पबहुत्व सन्भव नहीं है इस बातका ज्ञान करानेके इस छिए सूत्रमें 'असंकिजबस्सियभवस्माहणे' यह विशेषण जानना प्याहिए, क्योंकि संख्यात वर्षको आयुवाके अस्वे नारों क्यायोंके परिवर्तनवार समान देखे जाते हैं। यहाँ पर अंकसंबृद्धिमें मानकषायके परिवर्तनवारोंका प्रमाण वह २२ है।

# उनसे क्रोधकवायके परिवर्तनवार विशेष अधिक हैं ?

- § ८१. केलिममेचो विसेसो ? तप्याओम्यासंखेऊकवमेचो । किं कारणं ? असंखे-जासु परिवाडीसु कोह-माणागरिसाणमविद्वसरूवेण गदासु तदो सइं माणागरिसेहिंतो कोहागरिसाणमदिरेयभावो होदि चि समणंतरमेव परूवियचादो । तदो माणागरिसाण-मसंखे०भागमेचो एत्थ विसेसो चि चेचव्वं ३३ ।
  - # मायागरिसा विसेसाहिया।
  - § =२. केचियमेचो विसेसो ? कोहागिरसाणमसंखे०भागमेचो ३५।
  - \* लोभागरिसा विसेसाहिया।
  - ६ ८३. केत्रियमेत्रेण ? मायागरिसाणमसंखे भागमेत्रेण ४४ ।

एवं गाहापच्छद्धस्स अत्थे विहासिय समने पढमगाहा समना भवदि ।

§ ८१. शंका-विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान — तत्रायोग्य असंख्यातचे भागमात्र हैं, क्योंकि क्रांध और मानकपायके परिवर्तनवारोंकी अवस्थितरूपसे असंख्यात परिपाटियोंके जानेपर तदन्तर मानके परिवर्तनवारोंकी एक वार अधिकता होती है यह भठ प्रकार पहले हो कथन कर आये है। इसछिए मानकपायके परिवर्तनवारोंका असंख्यातवां भाग यहाँ पर विशेष प्रहण करना पाछिए ३३।

विश्वेषार्थ — अंक संवृष्टिमें विशेषका प्रमाण १ अंक स्वीकार करने पर कोध कथायके कुळ परिवरीनवार ३३ हुए, क्योंकि पूर्वमें मानकपायक परिवरीनवारोकी संख्या ३२ दे आखे हैं।

अनसे मायाकषायके परिवतनवार विशेष अधिक हैं।

§ ८२ शंका-विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान—कोषकपायके परिवर्तनवारोंका असंख्यातवां भाग विशेषका प्रमाण है ३५। विशेषार्थ—पूर्वमें अंकसंदृष्टकी अपेक्षा क्रोधकपायके परिवर्तनवार ३३ वतला आये

विश्वापाय — पुत्रमं अकर्षशृष्टका अपक्षाक्राधकाषायक पारवतनवार २२ वतला आय हैं। उनका अंख्यातवाँ भाग २ अंक प्रमाण स्वीकार कर छेनेपर मायाकपायके परिवर्तन-वारोंकी कुछ संख्या २५ प्राप्त होती है।

अनसे लोभकषायके परिवर्तनवार विशेष अधिक हैं।

९ ८२ जंका — कितने मात्रसे अधिक हैं 
१

समाधान-सायाकषायके परिवर्शनवारोंके असंख्यातवें भागमात्रसे अधिक है ४४।

विश्वेषार्थ — पूर्वमें अंकसंदृष्टिमें मायाकषायके परिवर्तनवार ३५ वतला आये हैं। उनका असंख्यातवां भाग ९ अंक प्रमाण स्वीकार करनेपर लोभकषायके कुळ परिवर्तनवारोंकी संख्या ४४ प्राप्त होती है।

> इस प्रकार प्रथम गाथाके उत्तरार्धका व्याख्यान समाप्त होने पर प्रथम गाथाका व्याख्यान समाप्त हुआ।

- \* एतो विदियगाहाए विभासा।
- ५८४. एचो पढमगाडाविहासणादो अणंतरिमदाणि विदियमाहाए विहासा
   अहिकीरिद ति भणिदं होइ।
  - #तंजहा।
  - ६ ८५. सुगममेद पुच्छावक्कं ।
  - \* एकम्मि भवग्गहणे एककसायम्मि कदि च उवजोगा ति ।
- ६८६. एदस्म ताव गाहापुरुवद्वस्स अत्यविद्यासणे कस्सामी ति भणिदं होइ। एद्मिम गाहापुरुवद्वं णिरयादिगदीमु संखेअवस्मियमसखेअवस्सियं वा भवन्गहणमाहारं काद्ण तत्थेगेगस्स कमायस्स केत्तिया उवजोगा होति, किं संखेआ असंखेआ वा ति पुण्छाणिहेसेण उवस्मिमञ्चपरुवणा संग्रिटया ति गहेयन्त्रं। संपिह एवंविहत्यविसेसपिड-बद्धस्सेदस्स गाहापुरुवद्वस्स णिरयगइसंबंधेणत्यविद्यासणं कुणमाणो सुत्तपबंधमुत्तरं भण्ड—
  - एकस्मि ऐरहयभवग्गहणे को हो वजोगा संखेजा वा असंखेजा वा ।
- ८७. एकम्मि णेरहयभवग्गहणे णिरुद्धे तत्थ कोहोवजोगा केचिया होति चि
  संखेजा वा अमंखेजा वा होति चि भणिदं। त जहा—दसवस्ससहस्सप्यदुढि कोहोव-
  - इससे आगे अब इसरी गाथाकी विभाषा करते हैं।
- ९ ८४. 'एत्तो' अर्थान् प्रथम गाथाका विशेष विवेचन करनेके बाद अब दूसरी
  गाथाका विशेष विवेचन अधिकृत है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।
  - **\* वह कैसे** ?
  - 🞙 ८५. यह पुच्छावाक्य सुगम है।
  - \* एक भवग्रहणके भीतर एक क्यायके कितने उपयोग होते हैं।
- § ८६. सर्व प्रथम इस गाथाके पूर्वार्थका विशेष विवेचन करेंगे यह उक्त कथनका ताल्पर्य है। नरकादि गतियोमें संस्थात वर्षवाल और असंस्थात वर्षवाल अवमहणको आधार बना कर वहाँ एक-एक कपायक कितने उपयोग होते हैं क्या संस्थात उपयोग होते हैं या असंस्थात उपयोग होते हैं या असंस्थात उपयोग होते हैं या असंस्थात उपयोग होते हैं इस प्रकार इस गाथाक पूर्वार्थमें प्रच्छाके निर्देश द्वारा आगेकी समस्त प्ररूपण संगृहीत की गाई है ऐसा यहाँ पर प्रहण करना वाहिए। अब इस प्रकारके अर्थावरोधसे सम्बन्ध रखनेवाले गाथाके इस पूर्वार्थके अर्थका नरकगतिके सम्बन्धसे विशेष व्याख्यान करते हुए आगेके सुत्रप्रवन्धको कहते हैं —
- मारिकवींके एक भवग्रहणके मीतर क्रोधकपायके उपयोग संख्यात अथवा
   असंख्यात होते हैं।
- ९ ८७. तरिकविके एक भवग्रहणके विविद्यात होतेपर उसमें क्रोधसम्बन्धी उपयोग कितने होते हैं ऐसी पुच्छा होने पर संस्थात अथवा असंस्थात होते है यह कहा है। यथा—

१ ता॰प्रतौ अ [अ] बिहासणं आ॰प्रतौ अविहासणं इति पाठः।

जोगा संखेजा होर्ण लब्यंति जाव तप्पाबोग्गसंखेजविस्सयमवग्गहणं ति । पुणो तर्थुकस्ससंखेज्जमेना कोहोवजोगा होर्ण तत्ते प्यहृढि उवित्मसन्वभविवयपेसु संखेजजविस्सएसु असंखेज्जविस्सएसु असंखेज्जविस्सएसु असंखेज्जविस्सएसु असंखेज्जविस्सएसु असंखेज्जविस्सार्थे अस्ति । कि कारणं ? तप्पाओग्ग-संखेज्जवस्साणं सन्वोवजोगे एगपुंजं कार्ण पुणो सित्स-बेमागे किरय तत्थेगभागं वेन्णुकस्ससंखेज्जमेना कोहोवजोगा रूमित । सेसेगभागो वि माणादिउवजोगा होति । एदेण कारणेण एदं अवग्गहणं संखेज्जोवजोगाणं पज्जवसाणनेण गहियं । एदस्स तप्पाओग्गसंखेजजवस्समेन्त्रभवग्गहणस्स पमाणाणिण्णयमुवि कस्सामो । एवमेसा कोहोवजोगाणं पस्वणा कया । संपिह माणोवजोगाण पयदस्थगबेसणहमाह ।

#### \* माणोवजोगा संखेळा वा असंखेळा वा ।

९ ८८. 'एकम्मि णेरहयभवग्गहणे' हदि अहियारसंबंधो एत्थ कायव्वो ।
सेसं छुगमं ।

#### **\* एवं सेसाणं पि ।**

§ ८९. जहा कोइ-माणाणं पयदपरूवणा कया एव माया-छोभाणं वि वत्तव्यं, विसेसामावादो । एवं णिरयगदीए पयदपरूवणं कादण सेसासु वि गदीसु एसो चैव कमो अणुगंतव्यो ति पदप्पायणद्वमप्यणास्त्तमाइ—

दस हजार वर्षसे लेकर तत्प्रायांग्य संख्यात वर्षप्रमाण आयुवाल भवमें क्रोधकषायके उपयोग संख्यात ही प्राप्त होते हैं। पुनः वहाँ क्रोधकषायके उपयोग उत्कृष्ट संख्यातप्रमाण प्राप्त होकर तदनन्तर आगेके सब संख्यात वर्षप्रमाण आयुवाले और असंख्यात वर्षप्रमाण आयुवाले भवके भेदोंमें असंख्यात ही क्रोधसम्बन्धी उपयोग होते हैं।

#### शंका-इसका क्या कारण है ?

समाधान—वाद्यायोग्य संख्यात वर्षोक भीतर प्राप्त हुए सब कथायं।सम्बन्धी उपयोगोंका एक पुट्ज करके पुनः उसके परस्पर समान दो भाग करके उनमेंसे एक भागको प्रहण कर उत्कृष्ट संख्यातप्रमाण क्रोधकथायसम्बन्धी उपयोग होते हैं। शेप एक भागभमाण उपयोग भी मानादिकथायसम्बन्धी होते हैं। इस कारणसे इस भवको, संख्यात उपयोगोंकी यहाँ परिसमाप्ति हो जाती है, यह वत्रकानेके छिए प्रहण किया है। इस ताद्यायोग्य संख्यात वर्ष- प्रमाण भवके प्रमाणका निर्णेश आपे करेंगे। इस प्रकार यह क्रोधके उपयोगोंको कथन किया। अब मानसम्बन्धी उपयोगोंके प्रकृत अर्थका अनुसन्धान करनेके छिए आगोका सूत्र कहते हैं—

# मानकषायके उपयोग संख्यात भी होते हैं और असंख्यात भी होते हैं।

§ ८८ नारियोंके एक भवका अधिकार होनेसे 'एक्किन्स भवसाहणे' इस पदका यहाँ पर सम्बन्ध कर लेना चाहिए। शेष कथन सुगम है।

### # इसी प्रकार शेष कषायोंकी अपेक्षा भी जानना चाहिए ।

§ ८९. जिस प्रकार कोध और मानकषावकी प्रकृत प्ररूपणा की है उसी प्रकार साथा और छोभ कषायोंकी भी करनी चाहिए। इस प्रकार नरकगितमें प्रकृत विषयकी प्ररूपणा करके शेष गतियोंमें यही कम जानना चाहिए इस तथ्यका कथन करनेके छिए अर्पणासूत्रको

### # एवं सेसास वि गदीस ।

- ५ ९०. सुगममेदमप्पणासुन्, एकम्ब्रि अवग्गहणे कोहादीणप्रवजीगा संखेजा असंखेजा वा नि एटेण मेदाभावादी। संपिद्ध एत्थेव सिण्णियासिवसेसपरूवणं कृणमाणी सुन्तपवंधसूनरं भण्ड---
- श्रीत्यगदीए जिस्ह को होवजोगा संखेळा तिस्ह माणोवजोगा
   श्रीयमा संखेळा।
- § ९१. एदेण सुत्तेण णिरयगदीए कोइस्स संखेडजोवजोगाणं णिरुमणं काद्ण तत्थ माणोवजोगा कि सखेजा असखेजा वा चि मम्मणा कीरदे। तं कथं १ जिम्ह णिरहय-भवग्गहणे कोहोवजोगा सखेजा तत्थ माणोवजोगा णियमा संखेजा चैव भवंति, कोहोवजोगेसु संखेजेसु संतेसु तत्तो विसेसहीणाणं माणोवजोगाणं तहामावसिद्धीए
  वाहाणवरुंमादो।

#### \* एवं माया-लोभोवजोगा।

५ ९२. जडा कोहोवजोगेसु संखेओसु माणोवजोगा णियमा संखेआ जादा एवं माया-छोभोवजोगा च णियमा संखेआ ति वत्तव्वं, तेसु संखेओसु संतेसु तत्तो संखेआ-

### कहते हें—

- इसी प्रकार शेष गतियोंमें भी कथन करना चाहिए ।
- ६ ९०. यह अर्पणास्त्र सुगम है, क्योंकि एक अवमें क्रोधादि कपायोंके उपयोग संख्यात या असंख्यात होते हैं इस प्रकार इस कथनसे यहाँके कथनमें कोई अन्तर नहीं हैं। अब इसी गतिमें सिन्नकों विशेषका कथन करते हुए आगोके सुत्रप्रवन्धको कहते हैं—
- मनस्कातिमें जिस भवमें क्रीधकवायके उपयोग संख्यात होते हैं उस भवमें मानकपायके उपयोग नियमसे संख्यात होते हैं।
- ९९. इस सूत्र द्वारा नरकगतिमें क्रोधकषायके संख्यात उपयोगोंको विवक्षित कर वहाँ मानकषायके उपयोग क्या संख्यात होते हैं या असंख्यात होते हैं इस विषयका अनुसन्धान किया गया है।

#### इंका-वह कैसे ?

समाधान— नारिकयोंके जिस भवमें क्रोधके उपयोग संख्यात होते हैं वहाँ सान-कषायके उपयोग नियमसे संख्यात होते हैं, क्योंकि क्रोधकषायके उपयोगोंके संख्यात होते पर उनसे विशेष हीन मानकषायके उपयोगोंके संख्यात सिद्ध होनेमें कोई बाधा नहीं पाई जाती।

#### # इसी प्रकार मायाकवाय और लोम कवायके उपयोग जानने चाहिए।

९९. जिस प्रकार क्रोधकणायके उपयोगोंके संख्यात होने पर मानकपायके उपयोग नियमसे संख्यात होते हैं उसी प्रकार माया और लोभकषायके उपयोग नियमसे संख्यात होते हैं ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि उनके संख्यात होने पर उनसे संख्यातगुणे हीन इन उपयोगों- गुणहीणाणमेदेसिं तहाभावसिद्धीए णिच्वाहमुबलंभादी ।

- अर्मिह माणोवजोगा संखेळा निम्ह को होवजोगा संखेळा वा
   अर्सखेळा वा
- § ९३. जम्ह णेरहयभवम्महणे माणांवजांगा संखेजा तम्ह कोहोवजांगा संखेजा चेचे चि णात्थ णियमो, किंतु सखेजा वा असंखेजा वा होति । किं कारणं १ उकस्स-संखेजमेचेसु माणांवजांगेसु जादेसु तचो विसेसाहियाणं कोहोवजांगाणमसंखेजच-दंसणादो । उकस्ससंखेजादो पृण हेद्वा तप्पाजोग्मसखेजमेचेसु जादेसु होण्हं पि अप्पप्पणो पडिमागेण सखेजाणपुवजांगाणपुवलंमादो ।
  - \* मायोवजोगा लोहोवजोगा णियमा संन्वेजा।
- § ९४. कुदो ? माणोवजीगेसु सखेळेसु संतेसु तत्तो संखेळगुणदीणाणमेदेसि तडाभावसिद्धीए णाडयत्तादो ।
- अपन्हि मायोवजोगा संन्वेजा तम्हि कोहोवजोगा माणोवजोगा संन्वेजा वा असंन्वेजा वा ।
- ५९५. इदी मायोवजोगेस उक्तस्तसखेजमेनेस जादेस तत्ता संखेजगुणाणं कोइ-माणोवजोगाणससंखेजनुबलंभादो, तत्तो सखेजगुणांणमदाणमोदिरिय हेडा के संख्यातकर होतेकी सिद्धि निर्वाधकरूपे पाई जाता है।
- नारिकयोंके जिस भवमें मानकपायके उपयोग संख्यात होते हैं उस भवमें कोधकपायके उपयोग संख्यात अथवा असंख्यात होते हैं।
- ९९२. नारिकयोंके जिस भवमें मानकपायके उपयोग संख्यात होते है उस भवमें क्रोभकपायके उपयोग संख्यात हो होते हैं यह नियम नहीं हैं। किन्तु संख्यात या असंख्यात होते हैं

शंका-इसका क्या कारण है ?

समाधान—मानकषायके उपयोग उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण हो जाने पर उनसे विहोष अधिक क्षोधकषायके उपयोग असंख्यात देखे जाते हैं। परन्तु उत्कृष्ट संख्यातसे नीचे तत्प्रायोग्य संख्यातप्रमाण अपयोगोंके होनेपर दोनोंके ही अपने-अपने प्रतिभागके अनुसार संख्यात उपयोग पाये जाते हैं।

- मायाकषायके उपयोग और लोभकषायके उपयोग नियमसे संख्यात होते हैं।
- § ९४. क्योंकि मानकषायके उपयोगोके संख्यात होनेपर उनसे संख्यातराणे हीन उक्त दोनों कपायोंके उपयोगोंका संख्यात सिद्ध होना न्यायशाम है।
- मारिक्योंके जिस भवमें मायाकशयके उपयोग संख्यात होते हैं उस भवमें क्रोधकपायके उपयोग और मानकशयके उपयोग संख्यात अथवा असंख्यात होते हैं।
- § ९५. क्योंकि मायाकषायके उपयोगोंके उत्कृष्ट संख्यातप्रमाण होनेपर उनसे संख्यात-गुणे क्रीच और मानकषायके उपयोग असंख्यात पाये जाते हैं। तथा वहाँसे संख्यातगुण हीन

सम्बत्थ मायोवजोगेहिं सह कोह-माणोवजोगाणं संखेजपमाणच्वलंभादो च ।

- \* लोभोवजोगा णियमा मंखेजा।
- ६ ९६. इदो ? मायोवजोगेसु संखेजेसु सतेसु तत्तो संखेजगुणहीणाणमेदे(सं तहामावसिद्धीए णिप्पडिवंधस्रवलंमादो ।
- अत्थ लोभोवजोगा संबेजा तत्थ कोहोवजोगा माणोवजोगा मायोवजोगा भजियव्वा ।
- १.७. लोभस्स सखेजावजोगेसु णिरुद्वेसु कोहादिकमायाणध्रुवजांगा संखेजा वा असंखेजा वा होति ति भजियव्वा । किं कारण १ आदीदो प्पहुिंड सव्वेसि संखे-जोवजोगेसु गच्छमाणेसु पुत्रवमेव कोधस्स असंखेजोवजोगा पाग्मित, तदो माणस्स, तदो मायाए, सव्यवच्छा लोभस्स । एदेण कारणेण लोहोवजोगेसु सखेजेसु सतेसु सेसकसायाणध्रुवजोगा रांखेजानंखेज्जवियपोहिं भयणिज्जा ति णित्य संदेहो । एवं ताव कोहादिकसायाणं संखेज्जोवजोगिणरुंभणं कादृण तत्य सेसकसायोवजोगाणं संखेज्जासंखेज्जभागविचारं कादृण संपिंड तिर्मि चेवासंखेज्जोवजोगिणरुंभणस्रुहेण सर्णणयासविडाणद्वमवरिम प्रवंभमाइ—
- \* जत्थ णिरयभवग्गहणे को होवजोगा असंस्वेज्जा तत्थ सेसा स्थान उतरकर नीचे सर्वत्र मायाकपायके उपयोगांक साथ क्रोध और मानकषायके उपयोग संख्यातप्रमाण हो पाये जाते हैं।
  - \* लोभकषायके उपयोग नियमसे संख्यात होते हैं।
- ९६ क्योंकि मायाकषायके उपयोगोंके संख्यात हाने पर उनसे संख्यातगुणे हीन इनकी उक्त प्रकारसे सिद्धि विना किसी बाधाके हो जाती है।
- \* नारिक्योंके जिस भवमें लोमक्षायके उपयोग संख्यात होते हैं वहाँ कोधकषायके उपयोग, मानकषायके उपयोग और मायाकषायके उपयोग भजनीय होते हैं।
- § ९७ लोभकगायक संख्यात उपयोगोंक होनेपर क्रोधादि क्यायोंके उपयोग संख्यात या असंख्यात होते हैं, इसलिए ये भजनीय हैं, क्योंकि प्रारम्भसे लेकर सभी क्यायोंक संख्यात उपयोग हो जानेपर सबसे पहले क्रोधकगायक असख्यात उपयोग शारम्भ होते हैं, उसले क्यायोंक साम्यात उपयोग शारम्भ होते हैं, उसले क्यायोंक साम्यात संख्यात लियोंक लिये हुए उपयोग प्रारम्भ होते हैं। उस कारणसे लामक उपयोगोंक संख्यात होने पर शेष क्यायोंके उपयोग संख्यात और असख्यातहए विकल्पोंक द्वारा भजनाय होते हैं इसमें सन्देह नहीं हैं। इस प्रकार सर्वेष्ठय क्यायोंक संख्यात उपयोगोंक संख्यात आसंख्यात क्यायोंक संख्यात उपयोगोंक संख्यात असल्यात क्यायोंक संख्यात उपयोगोंको विवाहत कर सन्तिकर्षक क्यायोंक असंख्यात उपयोगोंको विवाहत कर सन्तिकर्षक क्यायोंक असंख्यात उपयोगोंको विवाहत कर सन्तिकर्षक क्यायोंक असंख्यात उपयोगोंको विवाहत कर सन्तिकर्षक क्यायोंक क्यायोंक लिये हैं
  - # नारिक्योंके जिस भवमें कोधकषायके उपयोग असंख्यात होते हैं वहाँ शेष

#### सिया मंखेडजा सिया अमंखेडजा ।

- ५ ९८. कृदो एवं क्षोहस्स जहण्णपित्तासंखेजजमेत्रेषु उवजोगेषु जादेषु तदो विसेसाहियमद्वाणं गंत्ण माणस्स असंखेजजोवजोगाणं पारंमदंसणादो । माया-स्रोभाणं पि तत्तो संखेजजाणमद्वाणमप्पपणो पिडमागेण गंत्ण तदो असंखेजजोवजोगितसय-सम्रुप्पतिदंसणादो । तम्हा जत्य कोहोवजोगा असंखेजजा तत्य सेसोवजोगा सिया संखेजजा निया असंखेजजा ति सिद्धमिकदं ।
- # जत्थ माणीवजोगा असंखेजा तत्थ कोहोवजोगा णियमा असंखेजा।
- ५ ९९. इदो ? कोइस्स असंखेज्जोवजोगेसु पारद्वेसु तत्तो विसेसाहियमद्वाणं गंतूण माणस्सासंखेज्जोवजोगाणं पारंभदंसणादो ।
  - # सेसा भजियव्वा।
- ९ १००. क्ट्री ? मायालोभोवजोगाणं णिरुद्धविसयसंखेजजाणमसंखेजजाणं च संभवे बाहाणुवलंभादो ।
- अत्थ मायोवजोगा असंखेजा तत्थ को होवजोगा माणोवजोगा
   णियमा असंखेजा।

# कषायोंके उपयोग संख्यात भी होते हैं और असंख्यात भी होते हैं।

§ ९८. शंका-ऐसा किस का गसे है ?

समाधान — कोधकषायके जधन्य परीतासंक्यातप्रमाण उपयोगों के होने पर उससे विशेष अधिक स्थान जाकर मानकषायके असंख्यात उपयोगों का प्रारम्भ देखा जाता है। माया और क्षोन्नों के भी उससे अपने अपने प्रतिमागके अनुसार संख्यातगुणे स्थान जाकर असंख्यात उपयोगों के विषयको उत्पत्ति देखी जाती है। इसिंछए जहाँ क्रांपकपायके उपयोग असंख्यात देश हैं क्षेपकपायके उपयोग असंख्यात देश हैं भी असंख्यात भी हैं और असंख्यात भी हैं यह विना विरोधके सिद्ध हुआ।

- जिस भवमें मानकपायके उपयोग असंख्यात होते हैं वहाँ कोधकपायके अवयोग नियमसे असंख्यात होते हैं।
- ६९९. क्योंकि क्रोधकषायके असंख्यात उपयोगोंका प्रारम्भ होनेपर वहाँसे विशेष अधिक स्थान जाकर मानकषायके असंख्यात उवयोगोंका प्रारम्भ देखा जाता है।
  - अ श्रेष कषायोंके उपयोग मजनीय हैं।
- § १००. क्योंकि वहाँ पर सायाकवाय और ठोमकपायके उपयोगोंके संख्यात या असंख्यात होनेमें कोई बाधा नहीं पाई जाती।
- # जिस भवर्में मायाकषायके उपयोग असंख्यात होते हैं वहाँ क्रोध और मानकषायके उपयोग नियमसे असंख्यात होते हैं।

- § १०१. इदो ? तेसिं तप्णांतरीयत्तादो ।
- # लोभोक्जोगा भजियस्या।
- § १०२. किं कारणं ? मायोवजोगेसु जहण्णपरितासंखेज्जमेत्तेसु जादेसु तत्तो संखेजजगुणमद्भाणम्वरि गंतुण लोभस्सासंखेजजोवजोगाणमृष्पत्तिदंसणादो ।
- # जत्य जो होवजोगा असंखेजा तत्थ को ह-माण-मायोवजोगा णियमा अमंखेळा ।
- ६ १०३, जत्य णिरयभवग्गहणे लोभोवजोगा असंखेज्जा जादा तम्मि णिरुद्धे सेसकसायोवजोगा णियमा असंखेज्जा होति, तेसिमसंखेजजनाभावे णिरुद्रलोभकसायस्य वि असंखेजजीवजीगाणमणप्यचीदो । एवं ताव णिरयगदीए सव्वेसि कसायाणं संखेजजा-संखेजजोवजोगाणं पादेक्कं णिरुंभणं कादण सण्णियासविही परुविदो । संपृष्टि एसी चेव सण्णियामविसेसो देवगदीए विवजाससरूबेण जोजेयव्वो ति पटप्पायणहमिदमाह—
- \* जहा णेरहयाणं कोहोवजोगाणं वियप्पा तहा देवाणं लोभोव-जोगाणं वियएपा ।
- \* जहा णेरहयाणं माणोवजोगाणं वियप्पा तहा देवाणं मायोव-जोगाणं वियप्पा।

§ १०२· क्योंकि मायाकषायके उपयोगोंके जघन्य परीतासंख्यातप्रमाण होनेपर वहाँसे संख्यातगुणे स्थान आगे जाकर छोभकषायके असंख्यात उपयोगोंकी उत्पत्ति देखी जाती है।

# जिस भवमें लोभकषायके उपयोग असंख्यात होते हैं वहाँ क्रोध, मान और

मायाकषायके उपयोग नियमसे असंख्यात होते हैं। § १०३. नारिकयोंके जिस भवमें छोभकषायके उपयोग असंख्यात हो जाते हैं वहाँ शेष कषायों के उपयाग नियमसे असंख्यात होते हैं, क्यों कि यदि वे असंख्यात न हों तो विवक्षित कोमकवायक भी असंख्यात उपयोगोंकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार नरकगतिमें सभी कषायोंके संख्यात और असंख्यात उपयोगोंमेंसे प्रत्येकको विवक्षित कर सन्निक्षंविधि कही। अब इसी सन्निक्षंविशेषको देवगतिमें विपरीतरूपसे लगा लेना चाहिए इस बातका कथन करनेके लिए इस प्रबन्धको कहते हैं

# जिस प्रकार नारकियोंके कोधकषायके उपयोगोंके सन्निकर्षविकल्प होते हैं

उसी प्रकार देवोंके लोभकषायके उपयोगोंके सन्निकर्षविकल्प होते हैं।

# जिस प्रकार नारकियोंके मानकषायके उपयोगोंके सन्निकर्षविकल्प होते हैं उसी प्रकार देवोंके मायाकषायके उपयोगोंके सन्निकर्षविकल्प होते हैं।

<sup>§</sup> १०१ क्योंकि वे उनके अविनाभावी है। अर्थात क्रोध और मानके उपयोग असंख्यात होनेपर तत्प्रायोग्य स्थान जाकर ही मायाके उपयोग असंख्यात होते हैं. इसिछए मायाके उपयोग असंख्यात होने पर कोध और मानके उपयोग असंख्यात होंगे ही यह नियम है ऐसा इनमें अविनाभाव है।

लोभकषायके उपयोग भजनीय हैं।

- अहा णेरहयाणं मायोवजोगाणं वियप्पा तहा देवाणं माणोव-जोगाणं वियप्पा ।
- अहा णेरहयाणं लोओवजोगाणं वियप्पा तहा देवाणं कोहोव-जोगाणं वियप्पा।
- ६ १०४. एदेसिं सुनाणमत्थपरूजणा सुगमा । संपद्दि तिम्बस-मणुसगदीसु णित्थ एसो सण्णियासमेदो, तत्थ संखेज्जविस्तये भवन्माइणे सन्वेतिमविसेक्षेण संखेज्जविज्ञोगणियमदंसणादो । असंखेज्जविस्तये वि सन्वेतिमसंखेज्जोवजोगत्तेण णाणना-मावादो । कि कारणं ? अबहिदयिवाडीए सन्वेतिमसंखेज्जेसु आगरिसेसु लोभ-मायादि-कमेण गदेस सहं विस्तिसपिवाडीए तत्थप्पितिणयमदंसणादो ।
- १०५. एवमेचिएण पवंधेण गाडापुच्यद्वस्स अन्यविहासणं कारृण संपि
   गाडापच्छिमद्भमवलंविय अदीदकालसंवंधेण भवण्याबहुअं परुवेमाणो तदवसरकरणहु माह—
  - # जेसु ऐरहयभवेसु असंखेळा को होवजोगा माण-माया-लो भोव-
- अजिस प्रकार नारकियोंके मायाकषायके उपयोगोंके सन्निकर्ष विकल्प होते हैं उसी प्रकार देवोंके मानकषायके उपयोगोंके सन्निकर्षविकल्प होते हैं।
- \* जिस प्रकार नारकियोंके लोभकपायके उपयोगोंके मन्निकर्षविकल्प होते हैं उसी प्रकार देवोंके क्रोधकपायके उपयोगोंके सन्निकर्षविकल्प होते हैं।
- ६९८. इन सूत्रोंके अर्थका कवन सुगम है। अब तिर्वञ्चगति और मतुष्यगतिम यह सिम्कर्षमेर नहीं है, क्योंकि वहाँ संस्थात वर्षकी आयुवालं भवमहण्के भीतर सभी कषायोंके सामान्यपरे संस्थात उपयोगोंका नियम देखा जाता है। असंस्थात चर्यकी आयुवाले भवमें भी सभी कषायोंके असंस्थात उपयोगरूपसे नानात्वका अभाव है, क्योंकि अवस्थित परिपाटीके द्वारा लोभ, माया आदिके कमसे सभा कषायोंके असंस्थात परिवर्तन वार्रिके होने पर एकबार विसदृश परिपाटीके आअयसे वहाँ नानापनेकी उत्पत्तिका नियम हेखा जाता है।

विश्वेषां — विर्वेक्षगति और मतुष्यातिमें लोभ, माया, काथ और मान इस क्रमसे यह जीव बारों क्यायों में असंस्थात वार तक पुनः-पुनः उपयुक्त होता रहता है, इसिल्प तो संस्थात वर्षकी आयुवाले भवमें वारों कथायों के संस्थात वर्षकी आयुवाले भवमें वारों कथायों के संस्थात वर्षकी आयुवाले भवमें भी वारों कथायों के असंस्थात वर्षकी आयुवाले भवमें भी वारों कथायों के असंस्थातवार सदृश उपयोग परिवर्तनिक वाद ही एक बार विसदृश परिपाटी से उपयोग परिवर्तनिक वाद ही एक बार विसदृश परिपाटी से उपयोग स्थान के साम के ही ना सम्भव है। इसिल्प वहाँ भी बारों कथायों के असंस्थात सदृश उपयोगों को स्थान के साम का साम के साम का के साम के साम का का साम के साम के साम के साम के साम के साम के स

५ १०५. इस प्रकार इतने प्रबन्धके द्वारा गायाके पूर्वार्धके अर्थका स्पष्टीकरण करके अब गाथाके उत्तरार्धका अवल्यन लेकर अतीत कालके सम्बन्धसे भवके अल्पबहुत्वको कहते हुए उसका अवसर करनेके लिए कहते हैं—

# नारिकयोंके जिन भवोंमें क्रोधकषायके उपयोग तथा मान, माया और

## जोगा वा, जेसु वा संखेजा, एदेसिमहण्हं पदाणमप्पाबहुद्धं।

§ १०६. एत्य णिरयगदीए ताव ययदपरूवणं वचहस्सामो चि जाणावणहुं णिरहयभवाणमहियरणभावेण णिहेसो क्ञी 'जेसु णेरहयभवेसु' चि । ते च अहुमेद-मिण्णा । तं जहा—कोहस्स असंखेजोवजीगिगा, माणस्सासंखेजोवजीगिगा, माणास्स असंखेजोवजीगिगा, लोभस्स असंखेजोवजीगिगा, कोहस्स संखेजोवजोगिगा, माणास्स संखेजोवजीगिगा, माणाए संखेज्जोवजीगिगा, लोमस्स संखेजोवजोगिगा चेदि । एदेसि-महुण्हं पदाणमदीदकालमंबंधेणप्याबहुज कायव्यमिदि सुचस्स सम्बुखयत्थी ।

### \* तत्थ उवसंदरिसणाए करणं ।

- § १०७. किसुनमंदरिसणाकरणं णाम ? उनसंदरिसणाकरणं णिदरिसणकरणं णिणणयकरणमिदि एपट्टो । कोहादिकसायाणं सखेजोवजोगिगाणमसंखेजोवजोगिगाणं च भवाणं विसयविभागजाणावणद्वसुवसंदरिसणास्त्रहेण कि पि अदृषदं पयदप्याबहुअ-साहणं वजहस्सामो चि एसो एदस्स सचस्य भावत्यो ।
- \* एक्स्मिम वस्से जात्तियाओं को होवजोगद्धाओं तत्तिएण जहण्णा-संग्वेजयस्स भागों जं भागलद्धमेत्तियाणि वस्साणि जो भवो तस्हि लोभकपायके उपयोग असल्यात होते हैं अथवा जिन भवेंमें ये सब उपयोग संख्यात होते हैं, उन आठों पदोंका अल्पवहत्व इस प्रकार है।
- ५ १०६. यह। नरकगतिमें सर्व प्रथम प्रकृत प्ररूपणाको बतलाते हैं इस बातका ह्वान करानेक लिए नारिकरों के भवोका 'जेसु णेरइयमेवसुं इस प्रकार अधिकरणरूपसे निर्देश किया है। और वे भव आठ प्रकारक है। यथा—कांच कपार्यक असंख्यात उपयोगवाले भव, नामाकपायके असंख्यात उपयोगवाले भव, लोभ कषायके असंख्यात उपयोगवाले भव, लोभ कषायके असंख्यात उपयोगवाले भव, नामाकपायके असंख्यात उपयोगवाले भव, मान कषायके संख्यात उपयोगवाले भव, माना कषायके संख्यात उपयोगवाले भव, माना कषायके संख्यात उपयोगवाले भव। इन आठों पढ़ोंका जतीत कालके सम्बन्धस्य अल्पवतुत्व करना चाहिए इस प्रकार सुनका समुरूचलरूप अर्थ है।
  - # प्रकृतमें अब उनका निर्णय करते हैं।
  - § १०७ जंका--- उपसंदर्भनाकरण पदका क्या अर्थ है ?

समाधान—उपसंदर्भनाकरण, निदर्भनकरण और निर्णयकरण ये तीनों एक अर्थके बाची अब्द हैं।

क्रोधादि कपायोंके संख्यात उपयोगवाले और असंख्यात उपयोगवाले भवोंके विषय-विभागका क्षान करानेके लिए उपसंदर्भनाद्वारा प्रकृत अल्पबहुत्वकी सिद्धि करनेवाले कुछ अर्थपदको कहेंने यह इस सूत्रका भावार्थ है।

 एक वर्षके मीतर क्रोध कपायके जितने उपयोगकाल होते हैं उनके द्वारा अपन्य असंख्यातको माजित किया, जो भाग उपलम्ध आया उतने वर्षप्रमाण जो

## असंखेजाओ को होवजोगद्धाओ ।

५ १० ८. एदेण सुत्तेण कोहस्स संखेजोवजोगिगाणमसंखेज्जोवजोगिगाणं च भवगगहणाणमुवसंदिरसणं कयं होह । तं कयं १ एगवस्सन्भंतरे संखेजसहस्समेतीओ कोहोवजोगद्वाओ होंति । अंतोम्रहुत्तन्भंतरे जह एगा कोहोवजोगद्वाओ होंति । अंतोम्रहुत्तन्भंतरे जह एगा कोहोवजोगद्वाओ होंति । अंतोम्रहुत्तन्भंतरे जह एगा कोहोवजोगद्वाओ हांति । प्रणो एदािंह एगवस्सन्भंतर कोहोवजोगद्वाहिं जहण्णासंखेजअस्स भागो घेत्रच्यो । संखेज-सहस्समेत्ताणमुवजोगाणं जह एगवस्सपमाणं लम्भइ तो जहण्णपरितासंखेजअसेताण-मुवजोगाणं केत्त्रियमेत्ताणि वस्साणि लहामो ति एवं तेगसियं कार्ण पमाणेण लल्जाणाव्याज्ञाले अंतिह्याए जहण्णपरित्तासंखेजअस्ताण-मुवजोगाणं केत्रियमेत्ताणि वस्साणि लहामो ति एवं तेगसियं कार्ण पमाणेण लल्जाणाव्याज्ञाले । पुणो एत्त्रियाणि वस्साणि जो मवो मागलद्वमेत्ताणि वस्साणि घेत्रण जो मवो ति पणिदं होति । तम्झ अलंखेजाओ कोहोवजोगद्वाओ । कि कारण १ एग-वस्सन्भंतरे जह संखेजसहस्समेत्तीओ कोहोवजोगद्वाओ लल्क्मंति तो अणंतरणिहिङ्ग-मागलद्वमेत्तवस्से केत्त्रियमेत्तीओ लहामो ति तेगसियं कार्ण जोइदे जहण्णपरित्ता-संखेजमेत्त्री कोहोवजोगद्वाओ कोहोवजोगद्वाओ स्त्र उत्तर संखेजसहस्समेत्तीओ लहामो ति तेगसियं कार्ण जोइदे जहण्णपरित्ता-संखेजमेत्रीओ कोहोवजोगद्वाओ केहिवमेत्तीओ केहिवमेत्तीओ कोहोवजोगद्वाओ केहिवमेत्तीओ कोहिवजोगद्वाओ केहिवमेत्तीओ केहिवमेत्तिण कोहिवमेत्त्री केति ते अणंतरित्ति संखेजनेत्त्री केहिवमेत्तीओ केहिवमेत्तिण कोहिव अस्ति तो अणंतरित्ति संखेजमेत्त्री केति वस्ति स्तर्य केति वा अणंतरित्ति संखेजनेत्री केति वा स्वर्य केति वा स्वर्य केति वा स्वर्य केति स्वर्य केति केति केति स्वर्य केति केति स्वर्य केति केति स्वर्य केति स्वर्य केति केति स्वर्य क

### भव होता है उसमें कोधके असंख्यात उपयोगकाल होते हैं।

§ १०८. इस सूत्र द्वारा क्रोधकषायके संख्यात उपयोगवाले और असंख्यात उपयोगबाले भवोंका निर्णय किया गया है।

शंका—वह कैसे ?

समाधान-एक वर्षके भीतर क्रोध कषायके संख्यात हजारप्रमाण उपयोगकाल होते है, क्योंकि अन्तर्महर्त कालके भीतर यदि कोधकषायका एक उपयोगकाल प्राप्त होता है तो एक वर्षके भीतर कितने उपयोगकाल प्राप्त होंगे इस प्रकार त्रैराशिक विधिसे संख्यात हजारप्रमाण उपयोगकालोंकी उत्पत्ति देखी जाती है। फिर एक वर्षके भीतर प्राप्त हुए क्रोधकषायके इन उपयोगकालोंके द्वारा जघन्य परीतासंख्यातको भाजित करना चाहिए-संख्यात हजार उपयोगोंका यदि एक वर्षप्रमाण काल प्राप्त होता है तो जघन्य परीता-संख्यातप्रमाण उपयोगोंके कितने वर्ष प्राप्त होंगे इस प्रकार त्रैराशिक कर फलराशिसे गुणित इच्छाराशिमें प्रमाणराशिसे भाजित करने पर जघन्य परीतासंख्यातके संख्यातवें भाग प्रमाण अंक प्राप्त होते हैं। पुनः इतने वर्षोंका जो भव है अर्थात पूर्वोक्त त्रैराशिक करने पर जो भाग लब्ध आया उतने वर्षोंका जो भव है यह उक्त कथनका तात्पर्य है, उस भवमें कोध कवायके असंख्यात उपयोगकाळ होते हैं, क्योंकि एक वर्षके भीतर क्रोधकवायके यदि संख्यात इजारप्रमाण उपयोगकाल प्राप्त होते हैं तो अनन्तर प्राप्त हुए जिस भागका निर्देश कर आये हैं तत्प्रमाण वर्षोंके भीतर कोधकवायके कितने उपयोगकाल प्राप्त होंगे इस प्रकार त्रैराशिक करके देखने पर कोधकवायके जघन्य परीतासंख्यातप्रमाण उपयोगकाल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार इस सूत्रके द्वारा कोधकवायके संख्यात उपयोगवाछे और असंख्यात उपयोगवाले भवोंके विषयविभागका सम्यक प्रकारसे निर्णय कर दिया गया है. क्योंकि वजोगिमाणं भवाणं विसयविभागो सम्मधुवसंदर्शिक्षो होदि, सुपुरिह्विसयादो उबरिमाणं सञ्वेसिमेवासंसेजोयबोगियक्तंसणादो। तक्तो हेट्टिमाणं च सञ्वेसि संसेजो-वजोगियक्वरुंभादो।

५ १०९. संपद्दि सेसकसायाणं पि एवं चैव संखेजासंखेजोवजोगिगाणं भवाणं विसयविभागो उवसंदरिसियच्वो चि पदुष्पायणद्वश्चवरिमसुचमाह—

\* एवं माण-माया-लोभोवजोगाणं।

5 ११०. जहा कोहस्स जहण्णपरिनासंखे अमेनोबजोगाणं विसओ परूपिदो एवमेदेसिं पि कसायाणं कायच्यं, अप्यप्णो एगवस्तीवजोगेहिं जहण्णपरिनासंखे अयस्स भागं केत्रण तथ्य भागळ द्वमेनवस्सेहिं तदुष्पति वि विसेसामादो । संपिह एदस्से-वश्यस्त सुहायनोहण हुमेन्य संदिद्विष्ठहेण किं नि परूपणं कस्सामी । तं कर्यं ? तत्य कोहस्स एगवस्तीयजोगा एदे १८, माणाए एग-

सूत्रमें निर्दिष्ट किये गये भवसे आगेके सभी भव असंख्यात उपयोगवाले देखे जाते हैं। तथा उससे पूर्वके सभी भव संख्यात उपयोगवाले उपलब्ध होते हैं।

विशेषार्थ — नारिक्यों के कितनी आयुक्ते किस अब तक क्यों तो क्रोध कथायके संख्यात उपयोगकाल होते हैं और आगेक सब अवामें क्यों असंख्यात उपयोगकाल होते हैं इस बातका इस सुन्न द्वारा सम्यक्त मकारसे निर्णय किया गया है। सामान्य नियम यह है कि एक अन्तर्सहुनके भीतर क्षोधार कथायोंका एक उपयोगकाल होता है, इसलिए एक वर्षके भीतर संख्यात हजार उपयोगकाल हुए। इस नियमके अनुसार इन उपयोगकालोंका जबन्य परीतासंख्यातमें भाग देने पर जितने वर्ष प्राप्त होंगे उतने वर्षका जो अब होता है उससें नियमसे असंख्यात उपयोगकाल सुष्टित हो जाते हैं। स्पष्ट है कि इस अवले कम आयुवाले नारिक्योंके जितने अब होते हैं उनमें क्रोध कथायके असंख्यात उपयोगकाल ही प्राप्त होते हैं असे सहित आगेके जितने अब होते हैं उनमें क्रोध कथायके असंख्यात उपयोगकाल ही होते हैं।

े १०९, अब झेष कवायोंके संस्थात उपयोगवाले और असंस्थात उपयोगवाले भवोंका विषय विभाग इसी प्रकार निर्णीत करना चाहिए इस बातका कथन करनेके लिए

आगेका सूत्र कहते हैं-

 # इसी प्रकार मान, माया और लोमकवायके उपयोगवाले भवोंका विवय-विभाग जानना चाहिए।

§ १९० जिस प्रकार कोच कवायके जयन्य परीतासंस्थातप्रमाण उपयोगोंका विषय कहा उसी प्रकार इन कवायोंका भी करना चाहिए, क्योंकि एक वर्षके भीतर प्राप्त होनेवाळे अपने-अपने उपयोगों अर्थान उपयोगकाळोंके द्वारा जयन्य परीतासंस्थातको साजित कर वहाँ जो एक भाग कथ्य आवे तत्रसाण वर्षोंके द्वारा मान, माया और ळोग कवायके जयन्य परीतासंस्थातप्रमाण उपयोगकाळोंको उत्पत्ति होनेको अपेक्षा उक्त कवनसं इस कथनमें कोई भेद नहीं है। अब इसी अर्थका सुख्यपूर्वक ज्ञान करानेके ळिय वहाँपर संदृष्टि द्वारा इक्ष कथन करेंगे।

शंका-वह कैसे ?

समाधान--- प्रकृतमें कोधकषायके वर्षके भीतर प्राप्त हुए उपयोग ये हैं--- २७, मान-

वस्सोवजोगा ६, लोभस्स एनवस्सोवजोगा २ । एदेसि भजमाणजहण्णपित्वासंखेजभेचोवजोगपमाणं संदिद्वीए अङ्कुचरसयमेचिमिद गहेयव्यं १०८ । पुब्बुचसलागाहिं
तेरासियकमेणेदमोविद्वियं जहाकममुप्पाइदवस्साणि कोहस्स ४, माणस्स ६, मायाए
१८, लोभस्स २६ । एत्य कोहस्स लद्धवस्साणि योवाणि, माणस्स संखेजजागन्यिः
याणि, मायाए संखेजजुणाणि, लोभस्स संखेजजुणाणि । तदो कोहस्स लहण्णपित्तासंखेजजमेचोवजोगियवस्सेहिंतो संखेजजमाण-अहियमेचवस्साणि जाव ण गदाणि ताव
माणस्स जहण्णपित्वासंखेजजमेचोवजोगा ण सर्वति । माणवस्सीहेंतो संखेजजुणमेचवस्साणि जाव ण गदाणि ताव मायाए जहण्णपित्वासंखेजजमेचोवजोगा ण संमवित्व ।
माणवस्सोहेंतो संखेजजुणमेचचस्साणि जाव ण गदाणि ताव लोभस्स जहण्णपित्वासंखेजजमेचोवजोगा ण होति विचेचल्यं । तेसिमेवा संविद्वी—

| वलकान वावजाना च हावि । व वचच्च । वावन वा वादश |
|-----------------------------------------------|
| ००००१००००००००००००००००००००००००० एदे कोहभवा     |
| ०—००००१०००००००००००००००००००००००                |
| भागभवा ।                                      |
| o                                             |
| ma manager (                                  |

§ १११. एत्थ एगंकादो उवरिमसन्त्रसुण्णहाणाणि असंखेज्जोवजोगिगा भवा

क्षायके एक वर्षके भीतर प्राप्त हुए उपयोग ये हैं—१८, मायाकषायके एक वर्षके भीतर प्राप्त हुए उपयोग ६ हैं अतर लोभक्षायके एक वर्षके भीतर प्राप्त हुए उपयोग ६ हैं। इनकी भक्ष्यमान राग्ति जयन्य परीतासंख्यातप्रमाण उपयोगकाल हैं, संहिष्टमें उसका प्रमाण एक सी आठ १०८ प्रहण करना चाहिए। अब पूर्वोक झलाओं के द्वारा नैराग्निकविष्येस इसे भावित करने पर कमसे उत्पक्त हुए वर्ष क्रोधकषायके १, मानकषायके ६, मामाकषायके १८ और लोभक्षायके १६ होते हैं। यहाँ क्रोधकषायके प्राप्त हुए वर्ष सबसे थोड़े हैं, उनसे मानकषायके वर्ष संख्यातयों मान अधिक हैं, उनसे मानकषायके वर्ष संख्यातयों हैं। यहाँ क्राधकषायके प्राप्त हुए वर्ष सबसे थोड़े हैं, उनसे मानकषायके वर्ष संख्यातयों हैं। इसलिए क्रोधकषायके जयन्य परीतासंख्यातप्रमाण उपयोगनावों व वर्षों संख्यातयांण हैं। इसलिए क्रोधकषायके जयन्य परीतासंख्यात प्रमाण उपयोग नहीं होते हैं। मानकषायके वर्षों संख्यातपुणे अधिक वर्ष यक्ष तक कहा वर्षों संख्यातपुणे अधिक वर्ष यक्ष तक उत्तर परीतासंख्यात प्रमाण उपयोग नहीं होते हैं तथा मायाकषायके वर्षों संख्यातपाण उपयोग नहीं होते हैं तथा मायाकषायके वर्षों संख्यातपाण परीतासंख्यातपाण वपयोग नहीं होते हैं तथा मायाकषायके वर्षों संख्यातपाण परीतासंख्यातपाण वपयोग नहीं होते हैं तथा मायाकषायके वर्षों संख्यातपाण परीतासंख्यातपाण वपयोग नहीं होते हैं तथा स्वाचकष्ट वर्षों संख्यातपाण परीतासंख्यातपाण वपयोग नहीं होते हैं तथा स्वच्यातपाल वर्षों संख्यातपाण वपयोग नहीं होते हैं तथा स्वच्यातपाण परीतासंख्यातपाण वपयोग नहीं होते हैं राम स्वच्यातपाल स्वच्यातपाल स्वच्यातपाल परीतासंख्यातपाण वपयोग नहीं होते हैं राम स्वच्यातपाल संख्यातपाल स्वच्यातपाल स्वच्यात्य स्वच्यातपाल स्वच्यातपाल स्वच्यातपाल स्वच्यातपाल स्वच्यातपाल स्वच्यातपाल स्वच्यातपाल स्वचच्यातपाल स्वच्यातपाल स्वचच्यातपाल स्वचच्यातपाल स्वचच्यातपाल स्वचच्या

§ १११. यहाँ पर संदृष्टिमें एक अंकसे आगेके सब अन्यस्थान असंख्यात उपयोगवाले

१. ता • प्रतौ --कमेण णे (ए) दमोबट्टिय इति पाठः।

चि गहेयच्या । कोहस्स असंखेजोबजोगिगा मवा पुट्यमेव पारभंति, तदो माणस्स, तदो मायाए, सट्यपच्छा होमस्स असंखेज्जोबजोगिगा भवा पारभंति । एगंकादो हेट्टिम-सव्यसुण्णद्वाणाणि संखेज्जोबजोगिगा भवा पुट्यमेव समप्यंति, तदो पच्छा माण-माया-होहाणं संखेज्जोबजोगिगाभवा अप्यपण्णो पायोग्गमदाणं गंत् प्रदास सम्पर्धति चि चेचच्यं । एवमेचिएण प्वधेण उवसंदिरसणा-क्रियां मार्गिण संखेज्जोबजोगिगभवा अप्यपण्णो पायोग्गमदाणं गंत् प्रदास सम्पर्धति चि चेचच्यं । एवमेचिएण प्रवधेण उवसंदिरसणा-क्रियं समाण्यि संपित एदम्हादो साहणादो प्यदप्याबहुअपहृत्यण्यस्वर्यां प्रवधेमार प्रस्तेमार प्रवस्ता समाणिय संपित एदम्हादो साहणादो प्यदप्याबहुअपहृत्यम्

\* एदेण कारणेण जे असंखेजलो भोवजो गिगा भवा ते भवा थोवा।

५११२. जेण कारणेण सन्वपच्छा एदेसि पारंभो तेणेदे सन्वरबोवा ति भणिदं होइ । तेसि पमाणं केतियं १ एगवस्सन्भंतरलोमोवजोगोई जहण्णपरिनासंखेझ भागे हिदे तत्य भागलद्धसंखेजजरूवमेत्रवस्सेहिं परिद्याणतेत्रीसं सागरोवमपमाणा होद्ण पुणो अदीदकालप्पणाणं अणंता ति चेत्रव्या, पादेकमणंतवारमेदेसु भववियप्पेसु एगावीवस्स समुप्पत्तिदंसणादो । तदो एदे सन्वे संभय अणंतसंखाविष्ठण्णा होदण सन्वरबोवा ति

भवों को सूचित करते हैं ऐसा प्रहण करना चाहिए। क्रोधकपायके असंस्थात उपयोगवाले भव् पहले ही प्रारम्भ हो जाते हैं। तदनन्दर मानकपायक, उनक बाद मायाकपायक और सबके बाद लोभकपायक असंस्थात उपयोगवाले भव प्रारम्भ होते हैं। एक अंकसे पूर्वके सक प्रन्यस्थान संस्थात उपयोगवाले भवं के सुक्क है ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए। क्रोध-कपायके संस्थात उपयोगवाले भवं पहले ही समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद मान, माया और लोभकपायक संस्थात उपयोगवाले भवं अहले ही समाप्त हो जाते हैं। उसके वाद मान, माया और लोभकपायक संस्थात उपयोगवाले भवं अहले असे स्थान वक जाकर क्रमसे समाप्त होते हैं ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए। इस अकार इतने प्रवन्धक हारा उपसंदर्शनाकरणको समाप्त कर अब इस साधनके अनुसार प्रकृत अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिए आंगेके

\* इस कारणसे लोमकषायके जो असंख्यात-उपयोगवाले भव हैं वे सबसे बोडे हैं।

§ ११२. जिस कारणसे लोभकषायके असंस्थात उपयोगवाले भवोंका सबके बाद प्रारम्भ होता है, इसलिए ये सबसे थोड़ हैं यह उक्त कथनका ताल्यव है।

जंका--- उनका प्रमाण कितना है ?

समाधान--एक वर्षके भीतर प्राप्त हुए छोमक्वायके उपयोगोंके द्वारा जबन्य परीता-संस्थातके भाजित करने पर वहाँ छब्ध हुए एक भागप्रमाण जो संस्थात वर्ष उनसे होन तेतीस सागरोपसप्रमाण होकर पुनः अतीत काळकी सुख्यतासे वे अनन्त हैं ऐसा यहाँ प्रहणकरना चाहिए, क्योंकि पृथक-पृथक अनन्तवार भेदवाछे भवविकल्पोंमें एक जीवकी उत्पत्ति देखी जाती है।

ता०प्रती० जबरिमखब्बसुम्बद्धाणां असंखेल्बोक्जोरिया बवा एदाणि दसवस्ससहस्याणि तदो समयुक्तरादिकसेण गीव्हरक्षं आव तेषि सागरोबमाणि ति पृथ्यनेव इति पाठ. ।

२. ता॰बा॰प्रत्योः ---पष्णाए इति पाठः ।

## णिहिद्वा ।

- # जे असंखेजमायोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेजगुणा।
- ५११२. (कॅ कारणं १ तत्तो पुन्यमेव एदेसि गारं मदंसणादो । जह वि एत्य हेड्डिममविवयपा उविरमभविवयपाणमसंखेज्जद्दभागमेत्ता चेव तो वि णासंखेज्जगुणच-मेदेसि विरुज्जादे, हेड्डिमभविवयपोग्र पादेक्षमसंखेज्जपिवाडीओ वोलाविय पुणो उविरमभविवयपोग्र समयाविरोहेण संकंतिणियमदंसणादो । तेणुविसमसविवयपा दोण्डं पि समाणा होद्ण पुणो हेड्डिमवियपो अस्सिय्ण पुन्विक्लेडिंतो एदे असंखेज्जगुणा चि घेत्तन्त्वं ।
  - # जे असंखेजमाणोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेजगुणा।
  - ६ ११४. एत्थ वि कारणपरूवणा सुगमा, अर्णतरादीदपवंधेणेव गयत्थत्तादी ।
  - जे असंखेजको होवजोगिगा भवा ते भवा असंखेजगुणा ।
     ११५, एत्थ वि कारणं अणंतरप्रकविदमेव ।
  - # जे संखेजको होवजोगिगा भवा ते भवा असंखेजगणा।

इसलिए ये सब मिलकर अनन्त संस्थारूप होकर सबसे स्तोक है यह निर्देश किया है।

- # जो मायाकवायके असंख्यात-उपयोगवाले भव हैं वे भव असंख्यातगुणे हैं।
- ५ ११३. क्योंकि उनसे पहळे हो इनका प्रारम्भ देखा जाता है। यद्यपि यहाँ पर अधस्त्त अविकल्प उपरिम भविकल्पों असंस्थावन मागामाण हो हैं तो मो ये असंस्थावन पुणे हैं यह विरोधको नहीं प्राप्त होता, स्योंकि अधस्त्र भविकल्पों में प्रवक्त्यपुष्ट असंस्थात परिपाटियोंको विवाहर पुनः उपरिम विकल्पों आगमके अनुसार संक्रात्मिका नियम देखा जाता है। इसिल्प उपरिम भविकल्प दोनोंके समान होकर पुनः अधस्त्रन भविकल्पोंका आग्रयकर लोभक्यायके असंस्थात उपयोगवाले अवोंसे ये असंस्थातगुणे हैं ऐसा यहाँ प्रहण करान वाहिए।

विश्वेषार्य — मायाकवायके असंस्थात उपयोगवाले भव पहले प्रारम्भ हो जाते हैं और लोभकवायके असंस्थात उपयोगवाले भव बादमें प्रारम्भ होते हैं। इसलिए मायाकपायके असंस्थात उपयोगवाले सभी भवविकल्प लोभकवायके असंस्थात उपयोगवाले असे विकल्पोसे असंस्थात उपयोगवाले असे विकल्पोसे असंस्थात उपयोगवाले सभी भवविकल्पोसे असंस्थात उपयोगवाले भवविकल्पोसे असंस्थातग्राणे हो जाते हैं यह उक्त कवनका तात्पर्य है।

- # जी मानकषायके असंख्यात-उपयोगवाले भव हैं वे भव असंख्यातगुणे हैं।
- § ११४. यहाँ भी कारणका कथन सुगम है, अनन्तर पूर्व कहे हुए प्रबन्धसे ही उसका झान हो जाता है।
  - जो क्रोधकपायके असंख्यात-उपयोगवाले मब हैं वे भव असंख्यातगुणे हैं।
- - # जो कोधकषायके संख्यात-उपयोगवाले मव हैं वे मव असंख्यातगुणे हैं।

५ ११६. असंखेज्जोबजोगिगभवाणमसंखेज्जदिमागपमाणवादो णेदेसिमसंखेजजगुणचं घढदि चि णासंकणिज्जं, तहामावे संते वि हेड्डिमभवपरिवचिहिंतो उवरिमभवपरिवचिहिंतो उवरिमभवपरिवचिहिंतो उवरिमभवपरिवचिहिंतो उवरिमभवपरिवचिहिंतो उवरिमभवपरिवचिहिंतो उवरिमभवपरिवचिहेतो उवरिमभवपरिवचिहेतो उवरिमभवपरिवचिहेता उवरिमभवपरिवचिहेता उवरिमभवपरिवचिहेता उवरिम्भभवपराम् संखेज्जोवजोगिगभवपराम एका जादा । पुणो वि एदेणेव विहिणा दसवस्ससहस्सम्म असंखेज्जावारमुर्याज्जय तदो एगवारं समयुच्चरस्यससहस्साउजभविम्म उववण्णो । पुणो वि एदेणेव विहिणा उप्पाहजमाणे समयुच्चरस्यविम्म विदयवार स्ववण्णो । पुणो वि एदेणेव विहिणा उप्पाहजमाणे समयुच्चरस्यविम्म विवयवार असंखेजजाता । एवं संजादेसु पुणो एगवारं इसमयुच्चरम्भविम विदयवारं दुसमयुच्चरम्भविम उववण्णो । एवं णेदच्वं जाव दुसमयुच्चरम्भविम उववण्णो । एवं णेदच्वं जाव दुसमयुच्चरस्यविप्य असंखेजा जादा ति । एवं तिसमयुच्चरम्भविम समयाविरोहेणा संखेजवारमुप्यज्ञिय पुणो एगवारं तिसमयुच्चरास्थिजवज्ञीनिगभवं पचो चि । तदो उक्कस्ससंखेजोवजोगिगभविम्म समयाविरोहेणासंखेजवारमुप्यज्ञिय पुणो एगवारं जहण्णपिनासंखेजभेवोवजोगिगभविम्म समयाविरोहेणासंखेजवारमुप्यज्ञिय पुणो एगवारं जहण्णपिनासंखेजभेवोवजोगिगभविम्म समयाविरोहेणासंखेजवारमुप्यज्ञिय पुणो एगवारं जहण्णपिनासंखेजभेवोवजोगिगभविम्म समयाविरोहेणासंखेजवारमुप्यज्ञिय पुणो एगवारं जहण्णपिनासंखेजभेवोवजोगिगभविम्म सम्याविरोहेणासंखेजवारमुप्यज्ञिय पुणो एगवारं जहण्णपिनासंखेजभेवोवजोगिगभविम्म सम्याविरोहणासंखेजवारमुप्यज्ञिय पुणो एववारं जहण्णपिनासंखेजभेवोवजोगिगभविम्म सम्याविरोहणासंखेजवारमुप्यज्ञिय पुणो एववारं जहण्यास्यवच्यास्यप्रस्थात्रम्य प्रमायस्य प्यास्य प्रमायस्य प्यास्य प्रमायस्य प्यास्य प्रमायस्य प्य प्रमायस्य प्रमायस्य प्रमायस्य प्रमायस्य प्रमायस्य प्रमायस्य प्य

<sup>§</sup> ११६ झंका—कोधकवायके संख्यात उपयोगवाळे भव असंख्यात उपयोगवाळे भवोंके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं. इसळिए ये असंख्यातगणे नहीं हो सकते १

भवम्मि असंखेजवारम्प्यजिय तदो विदियवारं समय तरमवन्मि सम्प्रजदि । एवमेत्थ वि असंखेजवारमुववण्णो । एवं समयु तरादिकमेण उवरिमासंखेजीवजीगिगमवेस वि जिरंतरम्प्रपायणविहिं कादण जेटव्वं जाव तेत्रीसं सागरोविमयचरिमभवे ति । एदमेगं भवपरिवत्तं काद्रण एवंविद्दा अणंता भवपरिवत्ता णेदव्या, अदीदकालप्पणाए भवपरि-वचाणं तप्यमाणचीवलंभादो । जेणेत्व हेड्रिममवपरिवचेहिंतो उवरिममवपरिवचा असंखेजगणहीणा जादा तेणासंखेजकोहोवजीगिगमवाणस्वरि तस्सेव संखेजीवजीगिग-मवा असंखेजगणा चि मणिदा ।

- # जे संखेजमाणीवजीगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया।
- ६ ११७. केतियमेची विसेसी ? कोइस्स संखेजीवजीगिगमवाणमसंखेजमाग-मेत्रो । किं कारणं ? कोइस्स संखेजीवजीगिगभवेडिंतो विसेसाहियमद्वाणं विसर्हकरिय एदेसिमवद्भिदत्तादो ।
  - # जे संखेजमायोवजोगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया।
- ६ ११८. एत्य वि सयगुणनारो जह वि संखेजरूबमेत्तो तो वि विसेसाहियत्तमेदं ण विरुज्यदे. हेड्रिममवपरिवचेहिंतो उवरिममवपरिवचाणमसंखेलगणहीणचे संते वि सयगणगारस्य तत्थ पाइण्णियाभावादो ।

फिर भी इसी विधिसे पूर्वोक भवमें असंख्यात वार उत्पन्न होकर तदनन्तर दूसरी वार एक समय अधिक भवमें उत्पन्न होता है। इस प्रकार इस भवमें भी असंख्यात बार उत्पन्न हुआ। इस प्रकार एक समय अधिक आदिके क्रमसे उपरिम असंख्यात-उपयोगावाले भवोंमें भी निरन्तर उत्पन्न करानेकी विधि करके तेतीस सागरोपमप्रमाण अन्तिम अवके प्राप्त होने तक ज्यान कराते हुए से जाना चाहिए। यह एक भवपरिवर्तन करके इसी प्रकार अनन्त भव परिवर्तन कराने चाहिए, क्योंकि अतीत काळकी मुख्यतासे भवपरिवर्तन तत्प्रणाम उपलब्ध होते हैं। चुँकि यहाँ अधस्तन भव परिवर्तनोंसे उपरिम भवपरिवर्तन असल्यातगुणे हीन हए. इसलिए कोधकवायके असंस्थात उपयोगवाले भवोंसे उसीके संस्थात-उपयोगवाले भव असंख्यातगणे हैं यह कहा है।

# जी मानकषायके संख्यात-उपयोगवाले भव हैं वे भव विशेष अधिक हैं।

§ ११७. शंका-विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान-कोघकषायके संख्यात-उपयोगवाडे भवोंहे असंख्यातवें भागप्रमाण है. क्योंकि क्रोधकषायके संस्थात उपयोगवाले भवसे विशेष अधिक अध्वानको विषयकर ये अवस्थित हैं।

- # जो मायाकवायके संख्यात-उपयोग्नवाले मव हैं वे भव विशेष अधिक हैं।
- ६ १९८, यहाँपर भी अपना गणकार यद्यपि संख्यात अंकप्रमाण है तो भी इनका विशेष अधिक होना विरोधको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अधस्तन मवपरिवर्तनोंसे उपरिम भवपरिवर्तन असंख्यातगुणे हीन होनेपर भी अपने गुणकारकी वहाँ प्रधानता नहीं है।

# जे संखेजलो भोवजोगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया।

§ ११९. केलियमेत्रो विसेसा ? पुष्त्रिक्तानमसंकेजमागमेत्रो । एवमेदेसि-महण्डं पदाणं णिरयगइपडिनद्वाणं सकारकमत्त्रावहुत्रं पक्षिय संपष्टि देवगदीए वि एसो चेव अप्पावहुआलावो विलोमकमेण बोजेयव्यो ति पदुष्पायणहमुप्पणासुत्तमाह—

जहा ग्रेरइएसु नहा देवेसु । जबिर को हादो आढवेयञ्बो ।

§ १२०, जहां णेरहएसु पयदप्पाषडुवाळावो कत्रो तहा देवेतु वि कायच्वो । णवरि विसेसो कोहादो आढवेयच्वो चि । कोहादो आढविय पच्छाणुष्ठध्वीए जाजयच्या चि भणिदं होड । संपिह एदस्सेव जोजणकमप्यदंसणङ्गं उवरिमं चनाइ—

#### **\* तं जहा ।**

- ६ १२१. सुगमं ।
- असंखेजको होवजोगिगा भवा ते भवा थोवा ।
- जे असंखेलकाणोवजोतिमा भवा ते भवा असंखेलगणा ।
- \* जे असंखेजमायोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेजगुणा।
- अ जे असंखेळलो भोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेळगणा ।
- जो लोभकपायके संख्यात-उपयोगवाले भव हैं वे भव विशेष अधिक हैं।
- § ११९. ग्रंका—विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान—पहले जो विशेषका प्रमाण बवलाया है उनके असंख्यावर्षे भागप्रमाण है। इस प्रकार नरकातिसे सम्बन्ध रक्कनेवाले इन आठ पहोंके अल्पबहुत्वका सकारण कथन करके अब विलोमक्रमसे देवगतिमें भी वही अल्पबहुत्व आलाप योजित कर लेना चाहिए इस बातका कथन करनेके लिए अर्पणासुत्रको कहते हैं—

# जिस प्रकार नारिकयोंमें प्रकृत अन्यबहुत्व है उसी प्रकार देवोंमें है। इतना विशेष है कि देवोंमें क्रोधकषायसे प्रारम्भ करना चाहिए।

§ १२०. जिस प्रकार नारिकयोंमें प्रकृत अल्पबहुत्वका कथन किया है उसी प्रकार देवोंमें भी करना चाहिए। इतनी विशेषवा है कि कोमक्वायसे अल्पबहुत्वका प्रारम्भ करना चाहिए। कोभक्यायसे आरम्भ कर परचावानुपूर्वीचे योजना करनी चाहिए वह उक क्यनका तात्य है। अब इसी विषयके योजनाक्रमको दिखकानेके क्षिये आगोके तुत्रप्रस्थकों कहते हैं—

#### **# वह कैसे** ?

§ १२१ यह सूत्र सुगम है।

- जो क्रोधकवायके असंख्यात उपयोगवाले भव हैं वे भव सबसे स्तोक हैं।
- # जो मानकषायके असंख्यात उपयोगवाले भव हैं वे भव असंख्यातगुणे हैं।
  - जो मायाकवायके असंख्यात उपयोगवाले मव हैं वे मव असंख्यातगुणे हैं।
- जो लोभकषायके असंख्यात उपयोगवाले मव हैं वे भव असंख्यातगुणे हैं।

- जे संखेजको भोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेजगुणा ।
- # जे संखेजमायोवजोगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया।
- # जे संखेजमाणीवजीगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया।
- # जे संखेजको घोवजो गिगा भवा ते भवा विसेसाहिया।
- § १२२. सुगमत्वाकात्र किंबिङ्कच्यमस्ति । णविर भवपरिवचे भण्णमाणे दसवस्ससङ्कस्तमार्दि काद्ण समयुचरादिकमेण णेदव्यं जाव एकचीससागरोविमयमवे चि । एत्थ विरिक्ख-मणुसगदीसु पयद्प्वाबङ्कअमगणा ण संभवह, तत्थ सव्वेसिं कसायाणं संखेआसंखेओवजोविगमवाणं समाणचेण पयदमेदाणुवळंभादी ।
  - \* विदियगाहाए अत्थविहासा समत्ता।
- "उबजोगवग्गणाओं कम्हि कसायम्हि केत्तिया होंति' ति एसा सञ्जा विश्वाहा पुरुद्धासूनों।
- १ १२४. एसा सच्या वि तिदयगाहा सपुन्वद्ध-पच्छदा पुच्छासुत्तमिद भणिदं
  होदि। किमेदेण पुच्छिजदे ? कोहादिकसायविसयाणस्वजोगवग्गणाणं पमाणमोवादेसेहिं
  - जो लोभकषायके संख्यात-उपयोगवाले भव हैं वे भव असंख्यातगुणे हैं।
  - # जो मायाकवायके संख्यात-उपयोगवाले अव हैं वे अव विशेष अधिक हैं।
  - जो मानकवायके संख्यात उपयोगवाले भव हैं वे भव विशेष अधिक हैं।
  - # जो क्रोधकवायके संख्यात उपयोगवाले भव हैं वे भव विशेष अधिक हैं।
- \$ १२२ सुगम हानेसे यहाँपर कुछ बक्तस्य नहीं है। इतनी विशेषता है कि भव-परिवर्तनका कथन करनेपर दस हजार वर्षसे छेकर एक समय अधिक आदिके क्रमसे इकतीस सागरोपस भव तक छे जाना चाहिए। यही विश्वकारि और सनुष्यगतिमें प्रकृत अल्पबहुन्व प्रकृपणा सम्मव नहीं है, क्योंकि उनमें सभी कषायोंके संस्थात-उपयोगवाले और असंस्थात-चपयोगवाले भवेंकि समान होनेसे प्रकृत भेद नहीं पाया जाता।
  - # इस प्रकार दसरी गाथाकी अर्थविमापा समाप्त हुई ।
- § १२२. यह उपसंहारवाक्य मुगम है। अब अवसर प्राप्त तीसरी सूत्रगाथाके अर्थका व्याख्यान करते हुए आगेके सूत्रप्रवन्धको कहते हैं—
- \* 'उवजोगवम्गणाओ कम्झि कसायम्झि केचिया होंति' इस प्रकार यह समस्त गावा प्रच्छावत्र है।
- § १२४ पूर्वार्थ और उत्तरार्थके साथ यह समस्त ही तीसरी गाथा पृच्छासूत्र है यह उक्त कथनका तालर्थ है।
  - गंका-इसके द्वारा क्या पुच्छा की गई है ?

पुञ्जिज्ञदे । तत्थ गाहापुञ्चदेण 'उवजोयबम्मणाओ कन्द्रि कसायम्हि केलिया होति' ति ओषेण पुञ्जाणिदेसो कओ । पञ्जदेण वि 'कदिन्दसे च गदीए केवडिया बम्मणा होति' ति आदेसविसया पुञ्जा णिहिंद्वा ति दहुच्वा, गदिमम्मणाविसयस्सेदस्स पुञ्जाणिदेसस्स सेसासेसमम्मणाणं देसामासयमावेणावद्वाणदंसणादो ।

**# तस्स विहासा ।** 

५ १२५. तस्सेदस्स तदियगाहासुचस्स कोहादिकसायाणमुवजोगवग्गणापमाण-विसयपुच्छाए वावदस्स अत्थविहासा एचो कीरदि चि वृत्तं होह ।

क्षतंजहा।

§ १२६. सुगममेदं पुच्छावकं।

 अवजोगवग्गणाओ बुविहाओ—कालोवजोगवग्गणाओ आवोव-जोगवग्गणाओ य ।

५१२७. उवजोगो णाम कोहादिकसाएई सह जीवस्स संपत्रोमो । तस्स वन्गणाओ वियप्पा मेदा चि एयट्टो । जहण्णोवजोगद्वाणप्यहुडि जाव उक्कस्सोव-जोगद्वाणे चि णितंतस्मवद्विदाणं तिव्यप्पाणमुवजोगवग्गणाववएसो चि वुचं होइ । सो च जहण्णुकस्सभावो दोहि पयारेष्टिं संभवर —कालदो भावदो च । तस्य कालदो

समाधान-इसद्वारा ओघ और आदेशसे क्रोबादिविषयक उपयोगवर्गणाओंका प्रमाण

पूछा गया है।

वहाँ गावाके पूर्वीर्ध द्वारा 'किस क्यायमें कितनी उपयोगवर्गणाएं होती हैं' इस प्रकार ओषसे प्रच्छानिर्देश किया गया है तथा गावाके उत्तरार्ध द्वारा भी 'किस गतिमें कितनी वर्गणाएं होती हैं' इस प्रकार आदेशविषयक प्रच्छा निर्देष्ट की गई है ऐसा जानना लाहिए, क्योंकि गतिमार्गणाविषयक इस प्रच्छा निर्देशमें शेष समस्त मार्गणाओंका देशामर्थक-भावसे अवस्थान देखा जाता है।

# अब उसकी विभाषा करते हैं।

§ १२५. कोधादि कवार्योको उपयोगावर्गणाओंको प्रमाणविषयक पुरुछामें ज्याप्रत हुए
उस इस तीसरे गाथासत्रको आगे अर्थविमाणा करते हैं यह उक्त कथनका तालर्थ है।

# बह कैसे ?

§ १२६. यह प्रच्छावाक्य सुगम है।

 उपयोगवर्गणाएँ दो प्रकारकी हैं— कालोपयोगवर्गणाएँ और भावोपयोग-वर्गणाएँ।

५ १२०. क्रोधादि क्यायोंके साथ जीवके संप्रयोग करनेको उपयोग कहते हैं। उनकी वर्गणाएँ जर्थात् विकल्प, भेद इन सबका एक अर्थ है। जमन्य उपयोगस्थानसे लेकर उत्कृष्ट उपयोगस्थान तक निरन्तर अवस्थित हुए उपयोगके विकल्पोंकी उपयोगवर्गणा संज्ञा है यह उत्कृष्ट अक कथनका ताल्प्य है। वह जमन्यभाव और उत्कृष्टभाव हो प्रकारसे सम्भव है-कालकी

जहण्णोवजोगकारूपहुँ बाबुकस्तोवजोगकारू ति णिरंतरस्विद्धाणं वियपाणं कार्लावजोगवग्गणा ति सण्णा, कार्लविद्याओ उवजोगवग्गणाओ कार्लवजोग-वग्गणाओ ति गहणादो । सावदो तिन्वसंदादिभावपरिणदाणं कराष्ट्रदयहुगणणं जहण्णिवपपपपहुँ बाबुकस्सविपप्पो ति छवहिकसेणावद्वियाणं भावोवजोगवग्गणा ति ववएसो, सावविद्येतिदाओ उवजोगवग्गणाओ सावोवजोगवग्गणाओ ति विवस्थि-यत्तादो । एवंविहाओ दुविहाओ उवजोगवग्गणाओ एरवाहिकयाओ ति एसी एदस्स सुत्तस्य मावरूपो । संपद्धि काओ ताओ कार्लोवजोगवग्गणाओ काओ वा भावोवजोग-वग्गणाओ ति विवस्थि-

\* कालोवजोगवरगणाओं णाम कसायोवजोगद्धहाणाणि ।

६ १२८. कसायाणमुबजोगो तस्स अद्धा कालपरिच्छत्ती कसायोवजोगदा । तिस्से ट्राणाणि जदण्णुकस्सादिवियप्या कालोवजोगवग्गणाओ णाम । कोहादिकसायोव-जोगजदण्णकालमुकस्सकालादो सोहिय सुद्धसेसम्म एगरूवे पश्चित्रे कसायोवजोगद-ट्राणाणि होति । तेसिं कालोवजोगवग्गणावयसो ति सत्तत्वसंगहो ।

भावोवजोगवग्गणाओ णाम कसायोदयहाणाणि ।

§ १२९, कसायाणमुदयङ्काणाणि कसायोदयङ्काणाणि । ताणि भावोवजोग-वग्मणाओ । एतदुक्तं भवति—कोहादिकसायाणमेकेकस्स कसायस्स असंखेजलोग-

अपेक्षा और भावकी अपेक्षा। उनमेंसे काळको अपेक्षा जयन्य उपयोगकाळसे छेकर उन्क्रष्ट उपयोगकाळ तक निरन्तर अवस्थित हुए विक्तांकी काळोपयोगावर्गणा सङ्गा है, क्योंकि काळ- विषयक उपयोगकांणार्थ काळोपयोगकांणार्थ है। भावकी अपेक्षा तीज और मन्द्र आदि भावोंसे पिरणत हुए तथा जयन्य विकल्पसे छेकर उन्क्रष्ट विकल्प तक छह इद्धिकससे अवस्थित हुए क्याय-उदयस्थानोंकी आवोपयोगवर्गणा संझा है, क्योंकि भावविद्याह उपयोगनांणां मावोपयोगवर्गणा है है, क्योंकि भावविद्याह उपयोगनांणां मावोपयोगवर्गणा संझा की गई है। इस प्रकार दो प्रकारकी उपयोगवर्गणां वहाँपर अधिकळ है यह इस सुत्रका भावाय है। अब वे काळोपयोगवर्गणां स्वा है और भावोपयोगवर्गणांण क्या है इस प्रकार विशेषस्थते क्ष्य करनेके छिए आगे दो सुत्र आवे हैं—

कषायके उपयोगसम्बन्धी अद्वास्थानोंकी कालोपयोगवर्गणा संज्ञा है।

६ १२८. जो कवायोंका जयवाग है उसकी 'अद्धा' अर्थान् काळसर्वादा वह कवायो-पयोगाद्वा है। उसके अक्टन्य और उत्कृष्ट आदि भेदरुष स्थानीकी काळोपयोगवर्गणा कहते हैं। कोधादिकवायोंके उपयोगस्तम्बन्धी अचन्य काळको उत्कृष्ट काळमेंसे पटानेपर जो क्षेप रहे उसमें एक केन सिळानेपर कवायसम्बन्धी उपयोग अद्धास्थान होते हैं। उनकी काळोपयोग-वर्गणा संक्षा है यह दस सुरुका समुक्वास्था अप्योग अद्धास्थान होते हैं। उनकी काळोपयोग-

क्वायोंके उदयस्थानोंकी भावोपयोगवर्गणा संज्ञा है।

५ १२९ कपायोंके उदयस्यान कपायोदयस्यान कहलाते हैं। उनकी माथोपयोगवर्गणा संज्ञा है। इसका यह लालर्य है—कोबादि कपायोंनेंसे एक-एक कपायके असंख्यात ओक-

मेचाणि उदयङ्काणाणि अस्य । ताणि पुण माणे थोवाणि, कोई विसेसाहियाणि, मायाए विसेसाहियाणि, लोमे विसेसाहियाणि । एदाणि सव्वाणि समुदिदाणि सग-सगकसायपडिवदाणि भावोवजोगवग्गणाओ णाम, तिच्व-मंदादिमावणिवंघणचादो चि ।

- एदासिं दुविहाणं पि वन्गणाणं परूवणा पमाणमप्पावहुचं च वत्तव्वं।
- ५ १२०. एदासिमणंतरणिहिङ्काणं दुविहाणं पि वन्गणाणं काल-भावोवजोग-विसयाणमेचो परुवणादीहिं तीहिं अणियोगहारेहिं अणुगमो कायच्यो, अण्णहा तिव्यसयसम्मण्णाणाणुवचचीदो चि एसी एदस्स मुचस्स पिंडत्यो। एदाणि च सुगमाणि च चुण्णसुचयारेण ण वित्यसिदाणि, तदो एदेसिं पञ्जबद्वियपरुवणं वचहस्सामो। तत्य ताव कालोवजोगवन्गणाणं परुवणदाए ओघादेसीहिं चडण्डं पि कसायाणमिय कालोवजोगवन्गणाओ। पमाणाणुगमेण चडण्डं कतायाणं मज्झे तत्य एकेकस्स कसायस्स कालोवजोगवन्गणाओ अंतोम्रहचमेचीओ होति।
- § १३१. अप्याबहुअं दुविइं—सत्थाण-प्रत्थाणमेएण । सत्थाणे ताव पयदं— सन्वत्थोवा कोइस्स जहण्णकालोवजीगवग्गणा । उकस्सकालोवजोगवग्गणा संसेख-गुणा । अहवा सन्वत्थोवा कोइस्स जहण्णकालोवजोगवग्गणा । वग्गणाविसेतो संसेखनाणो । किं कारणं ? जहण्णकालोवजोगवग्गणश्रकस्सकालोवजोगवग्गणाए सोहिय

प्रमाण उदयस्थान हैं। परन्तु मानमें ने सबसे स्तोक हैं, उनसे क्रोयमें विशेष अधिक हैं, उनसे मायामें विशेष अधिक है और उनसे छोममें विशेष अधिक हैं। अपने अपने क्षाय-स्वयन्थी थे सब सिळकर भावोपयोगवर्गणा कहछाते हैं, क्योंकि ये वीत्रभाव और मन्द्रभाव आदिके निसिक्ति होते हैं।

# इन दोनों ही प्रकारकी वर्गणाओंकी प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पवहुत्व कहना चाहिए।

§ १३०. अनन्तर पूर्ष कहो गहें काळोपयोग और साबोपयोगको विषय करनेवाळी इन दोनों ही प्रकारको वर्गणाळीका आगे प्ररूपणा आदि तीन अनुयोगद्वारीका आध्य कर अनुसान करना चाहिए, अन्यया तद्विपयक सम्यक्कान उत्तर नहीं हो सकता, इस प्रकार यह इस सुत्रका समुख्यकर अर्थ हैं। किन्तु वे सुगम हैं, इसळिए चृणिसूत्रकारने इनका विस्तार नहीं किया। इसळिए इनकी पर्यायार्थिक अर्थान् अळग-अळग प्ररूपणा करेंगे। सर्वेष्ठयम उनसेसे काळोपयोगवर्गणाकी प्ररूपणा करनेपर कोच और आदेशसे चारों ही कथायोंकी काळोपयोगवर्गणाई है। प्रमाणानुस्तरको अपेका चारों कपायोंकी काळोपयोगवर्गणाई अन्यद्विद्विप्रमाण होतों हैं।

\$ १३१ अल्पबहुत्व हो प्रकारका है—स्वस्थान अल्पबहुत्व और परस्थान अल्पबहुत्व। स्वस्थान अल्पबहुत्व। स्वस्थान अल्पबहुत्व। प्रकारका है—कोधको अयन्य काळापयोगावर्गणा सबसे अल्प है। उससे उत्तक्ष्य काळापयोगावर्गणा संस्थातगुणी है। अथवा कोधको अयम्य काळापयोगावर्गणा सबसे स्तोक है। इससे वर्गणाविश्वेय संस्थातगुणा है, क्वॉकि उत्तक्ष्य काळापयोगावर्गणामेसे अयम्य काळापयोगावर्गणामेसे अयम्य काळापयोगावर्गणामेसे अयम्य काळापयोगावर्गणामेसे उत्तम्य इसके प्रवास वर्षी अवस्थातगुणा है।

हुद्रहेसस्स तब्बवएसावरुंबणादो । वग्गणात्री विसेसाहियाओ, जहण्णकालीवजीग-वग्गणाणं पि एत्थ पवेसदंसणादो । एवं माण-माया-छोहाणं पि सत्याणप्पावहुअं कायव्वं ।

- § १३२. संपिष्ट परस्थाणप्पाबहुए मण्णमाणे सव्यत्थोवाओ माणस्स कालोव-जोगवन्मणाओ । कोइस्स कालोवजोगवन्मणाओ विसेसाहियाओ । मायाए कालोव-जोगवन्मणाओ विसेसाहियाः । लोइस्स कालोवजोगवन्मणाः विसेसाहियाः । विसेसो प्रण सव्यत्याविलयाए असंखेअदिमागमेचो । एवमेसा ओचेण परत्थाणप्पाबहुअपरूवणा कया । तिरिक्ख-मणुसगदीसु वि एवं चेव वचव्यं, विसेसामावादो ।
- § १३३. आदेसेण णेरह० सम्बत्धोवाओ होमस्स कालोवजोगवग्गणाओ । मायाए कालोवजोगवग्गणाओ संखेजगुणाओ । माणस्स कालोवजोगवग्गणा० संखेज-गुणा० । कोहस्स कालोवजोगवग्गणा० संखेजगुणा० । एवं देवगदीए वि । णवरि कोहादो आदविय पच्छाणुप्वचीए णेदन्वमिदि ।
- § १३४. संपिष्ट भावोवजोगवन्गाणाणं परूचणे भण्णमाणे चउण्हं पि कसायाण-मित्य भावोवजोगवन्गणाओ । पमाणं वृषदे—चउण्डं पि कसायाणं पादेकमसंखेज-लोगमेत्तीओ भावोवजोगवन्गणाओ होंति । अप्यावहुअं,दुविहं—सत्थाण-परत्थाणमेदेण । सत्थाणे पयदं । सच्यत्थोवा कोइस्स जहण्णभावोवजोगवन्गणा । किं कारणं १ सच्य-

उससे क्रोधकी कालोपयोगवर्गणारें बिज़ेष अधिक हैं, क्योंकि जबन्य कालोपयोगवर्गणाओं का भी इनमें प्रवेश देखा जाता है। इसी प्रकार मान, माया और लोभकपायका भी स्वस्थान अल्पबहत्य करना चाहिए।

- § १३२. अब परस्थान अल्पबहुत्बका कथन करनेपर मानकपायकी कालोपयोगवर्गणाएं सबसे थोड़ी हैं। उत्तसे क्रोधकपायकी कालोपयोगवर्गणाएं विहोष अधिक हैं। उत्तसे माया-कषायकी कालोपयोगवर्गणाएं विहोष अधिक हैं। विहास माया-कषायकी कालोपयोगवर्गणाएं विहोष अधिक हैं। विहास क्षेत्र अविकिक असंस्थावते भागममाण है। इस प्रकार यह ओघसे बिपस्थान अल्पबहुत्बम्हरूपणा को। विषेक्ष और मतुष्याविमें भी इसी प्रकार कथन करना चाहिए, क्योंकि ओघसे इनमें उक्त अल्पबहुत्बक्ष अपेक्षा कोई भेद नहीं है।
- § १२२. आदेशसे नारिक्योंमें लोभकवायको कालोपयोगवर्गणाएँ सबसे स्तोक हैं। उनसे मानकवायकी कालोपयोगवर्गणाएँ संस्थातगुणी हैं। उनसे मानकवायकी कालोपयोगवर्गणाएँ संस्थातगुणी हैं। उनसे मानकवायकी कालोपयोगवर्गणाएँ संस्थातगुणी हैं। इसी प्रकार वंदगणाएँ संस्थातगुणी हैं। इसी प्रकार देवाविमें भी कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि क्रोथसे आरम्भ कर परचादालुपूर्वीसे जानना चाहिए।
- § ११४. जब भाषोपयोगवर्गाणांकांका कवन करनेपर चारों ही कवार्योक्ती भाषोपयोग-वर्गणाएं हैं। प्रमाणका कथन करते हैं—चारों ही कवार्योमेंसे प्रत्येककी असंख्यात छोकप्रमाण भाषोपयोगवर्गणाएं होती हैं। रवस्थान और परस्थानके मेवसे अल्पवहुत्व दो प्रकारक हैं। स्वस्थानका फकरण है। क्रीथकवायकी अपच्य आवीपयोगवर्गणा सबसे स्लोक हैं, 'क्योंकि स्वस्थानका फकरण है। क्रीथकवायकी अपच्य आवीपयोगवर्गणा सबसे स्लोक हैं, 'क्योंकि

जहण्णकसायुरयट्टाणस्सेकस्स चेव गहणादो । वग्गणाविसेसो असंखेळगुणो । को गुणगारो १ असंखेळा लोगा । वग्गणात्रो विसेसाहियात्रो, जहण्णवग्गणाए वि एत्यंतन्भावदंसणादो । एवं माणादीणं पि वत्तव्वं ।

§ १३५. परत्थाणे पयदं । सञ्चत्थोवाणि माणस्स कसायुदयद्वाणाणि । कोइस्सकसायुदयद्वाणाणि विसेसाहियाणि । मायाए कसायुदयद्वाणाणि विसेसाहियाणि । स्त्रोमस्स कसायुदयद्वाणाणि विसेसाहियाणि । विसेसो पुण सञ्चत्थानंसेजा स्त्रोगा । एसा ओषेण मावीवजोगवग्गणाणं दुविहप्याबहुअपरूवणा कयो । एत्तो आदेसपरूवणा वि चद्गिदिपडिबद्वा एवं चैव णेदञ्बा, विसेसामावादो ।

#### \* तदो तदियाए गाहाए विहासा समत्ता।

§ १३६. सुगममेदं पयदत्थोवसंहारवकं । एवमेदं समाणिय संपिंह चउत्थगाहाए जहावसरपचमत्थविद्यासणं ऋणमाणो सचपवंधम्रचरं भणड—

#### **\* चउत्थीए गाहाए विहासा।**

§ १३७. एचो चउत्थीए गाहाए अत्यविहासा अहिकया चि बुत्तं होइ । का सा चउत्थी गाहा चि सिस्साहिप्पायं मणेणासंकिय तिण्णदेसकरणद्वमाह—

\* 'एकम्हि द् अणुभागे एककसायम्मि एककालेण। उवजुत्ता का

सबसे जमन्य एक हो कपाय उदयस्थानका महण किया है। उससे वर्गणाविज्ञेष असख्यात-गुणा है। गुणकार क्या हे ? असंख्यात लोकप्रमाण है। उससे पर्गणाणे विज्ञेष अधिक हैं, क्योंकि जमन्य वर्गणाका भी इसमें अन्वभीव देखा जाता है। इसी प्रकार मानादि क्यायोंकी अपेक्षा भी उक्त अल्पबहुत्व कहना चाहिए।

§ १३५. परस्थान अल्पबहुत्वका प्रकरण है। मानकषायक कथाय-उदयस्थान सबसे स्तोक हैं। उनसे क्रोथकपायके कथाय उदयस्थान विदोण अधिक है। उनसे मायाकपायके कथाय उदयस्थान विदेश अधिक है और उनसे क्रायक्षाय उदयस्थान विदेश अधिक है और उनसे क्रायक्षाय उदयस्थान विदेश अधिक हैं। विदेशका प्रमाण सर्वत्र असंस्थात छोकप्रमाण है। यह ओपसे भावोपयोग वर्गणाओं के दो प्रकारक अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा की। बागे चारों गतियों से सम्बन्ध रखनेवाळी आदेशप्ररूपणा भी इसी प्रकार जाननी चाहिए, क्यों कि पूर्वांक प्ररूपणा है। स्ता क्राय जाननी चाहिए, क्यों कि पूर्वांक प्ररूपणा है। स्ता क्राय जाननी चाहिए, क्यों कि पूर्वांक प्रस्पणासे इसमें कोई अन्तर नहीं है।

#### # इस प्रकार तीसरी गाथाकी अर्थविभाषा समाप्त हुई ।

§ १३६, प्रकृत अर्थका उपसहार करनेवाला यह वचन सुगम है। इस प्रकार इसको समाप्त कर अब चौथी गाथाके अवसरपाप्त अर्थका विशेष व्याख्यान करते हुए आगेके सूत्र-प्रवत्थको कहते हैं—

### अब चौथी गाथाकी अर्थविभाषा अधिकृत है।

§ १३०. आगे चौथी गाथाको अर्थावभाषा अधिकार प्राप्त है यह उक्त कथनका तार्त्य है। वह चौथी गाथा कौनसी है इस प्रकार शिष्योंके अभिप्रायको मनसे सोचकर उसका निर्देश करनेके लिए कहते हैं—

# एक क्षायसम्बन्धी एक अनुमागमें एक कालमें कौन सी गति उपयुक्त

### च गदी विसरिसमुवजुज्जदे का च ॥ ति ।

§ १३८. एसा सा चउत्थी गाहा चि बुचं होह। एत्थ 'हिर'सहो गाहासुच-सरूवावहारणफळो। एसा च गाहा पुच्छाग्रुहेण संगहियासेसपयदत्थपरूवणादो तदो पुच्छासुचिमिद जाणावणहमाह—

# एवं सञ्वं पुञ्छासुत्तं।

§ १३९. एदं सब्बमणंतरिणदिद्वगाहासुत्तं सपुव्वपच्छद्धं पुच्छासुत्तमिदि भणिदं होदि ।

\* एत्थ विहासाए दोण्णि उवएसा ।

§ १४०. एत्थ एदम्मि गाहासुने विहासिज्जमाणे दोण्णि उनएसा अवलंबेयच्या, परमगुरुसंपदायापरिचारोणेव वक्खाणपउत्तीए णाहयत्तादो नि भणिदं होदि ।

\* एक्केण उक्एसेण जो कसायो सो अणुभागो ।

९१४९. एक्केण उवएसेण अथवाइज्जंतेणुवएसेणे ति बुत्तं होह । कुदो एदं णब्बदे १ पवाइज्जंतोवएसस्स सणामणिदेसेण पुरदो भणिस्समाणतादो । तत्थ जो कसायो सो अणुमागो ति भणंतस्साहिष्पायो ण कसायादो विदिश्ति अणुभागो अत्थि,

होती है तथा कौन सी गति विसदृशरूपसे उपयुक्त होती है।

 $\S$  १२८ यह वह चौथी गाथा है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। गाथासूत्रके स्वरूपका अवधारण करनेके प्रयोजनसे यहाँ 'इटि' शब्द आया है। यह गाथा प्रच्छासुखसे समस्त प्रकृत अर्थका संग्रह कर कथन करती है, इसिंखर यह प्रच्छासूत्र है इस बातका ज्ञान करानेके छिए कहते हैं—

\* यह सब प्रच्छासत्र है।

§ १३९ अपने पूर्वार्ध और उत्तराध सहित अनंतर पूर्व कहा गया यह समस्त गाथासूत्र प्रच्छासूत्र है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

इस गाथाकी अर्थविभाषामें दो उपदेश पाये जाते हैं।

१४०. एत्य अर्थात् इस गाथासूत्रका व्याख्यान करते समय दो उपदेशोंका अवलम्बन लेना चाहिए, क्योंकि परम गुरुसम्प्रदायका त्याग किये विना ही व्याख्यानकी प्रवृत्तिका होना न्यायप्राप्त है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

# एक उपदेशके अनुसार जो कषाय है वही अनुभाग है।

९४९ एक उपदेशके अनुसार अर्थात् अप्रवाद्यमान उपदेशके अनुसार यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

शंका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान— भवाद्यमान उपदेशका अपने नामकै साथ चूर्णिसूत्रकार आगे स्वयं कथन करेंगे इससे उक्त तथ्य जाना जाता है।

प्रकृतमें 'जो कषाय है वही अनुभाग है' ऐसा कहनेका यह अभिप्राय है कि अनुभाग

१. ता • प्रतौ -पउसीए विरोहाभावादो इति पाठः ।

तत्तो पुधभृदस्स तस्साणुवरुद्धीदो । अणुभागो कारणं कसायपरिणामो तक्रजमिदि ताणं मेदो ण बोत्तुं जुत्तो, कज्जे कारणोवयारेण ताणमेयत्तव्श्ववगमादो । संपष्टि एदस्सेय अत्थस्स पदंसणद्वमिदमाह—

# कोघो कोघाणुभागो।

१४२. क्रोध एव क्रोधानुमामी नान्यः कश्चिदित्यर्थः ।

\* एवं माण-माया-लोभाणं।

§ १४३. यथा क्रोध एव क्रोधानुभाग इति समर्थितमेवं मान एव मानानुभागो, मायैव मायानुभागो, लोभ एव लोभानुभाग इति वक्तव्यं, कार्यकारणयोरमेदो-पचारात ।

 तदो का च गदी एगसमएण एगकसायोवजुत्ता वा दुकसायोव-जुत्ता वा तिकसायोवजुत्ता वा चदुकसायोवजुत्ता वा ति एदं पुच्छासुर्त्त ।

§ १४४. जदो एवं कसायो चेवाणुमागो चि समस्थिदं तदो 'एकिम्ब दू अणु-मागे' इच्चादिपुच्छासुचस्स एवमणुगमो कायच्वो। तं जहा—िणस्यादिगदीणं मज्झे का च गदी एगसमएण एगकसायोवजुत्ता वा होदि चि एसा पटमा पुच्छा, 'एकिम्ब

कषायसे जुदा नहीं हैं, क्योंकि कषायसे पृत्रकृ वह पाया नहीं जाता।

ग्रंका---अनुभाग कारण है और कषाय परिणाम उसका कार्य है इस प्रकार इनमें भेट हें ?

समाधान—ऐसा कहना ठीक नहीं, कार्यमें कारणका उपचार करके उन दोनोंमें अपुराक्पना स्वीकार किया गया है। अब इसी अर्थको दिखलानेके लिए कहते हैं—

क्रोधकपाय ही क्रोधानुभाग है।

§ १४२, क्रोधकषाय ही क्रोधानुभाग है, अन्य कुछ नहीं यह इस सूत्रका अर्थ है।

# इसी प्रकार लोम, मान और मायाकषायकी अपेक्षा कहना चाहिए ।

§ १४२. जिस प्रकार कोधकपाय ही कोधानुभाग है इस प्रकार समर्थन किया है इसी प्रकार मानकपाय ही मानानुभाग है, मायाकपाय ही मायानुभाग है और छोभकपाय ही छोभानुभाग है ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कार्य और कारणमें अभेदका उपचार किया गया है।

\* इसलिए कौन गति एक समयमें एक कपायमें उपयुक्त है, दो कपायोंमें उपयुक्त है, तीन कपायोंमें उपयुक्त है अथवा चारों कपायोंमें उपयुक्त है इस प्रकार यह एच्छाद्वत्र है।

\$ १४४- यतः कवाय ही अनुभाग है इसका उक्त प्रकारसे समर्थन किया है, अतः 'एकम्हि दु अणुभागे' इत्यादि ष्टच्छासूत्रका इस प्रकार अनुगम करना चाहिए। यथा— नरकादि गतियोमिसे 'कौन सी गति एक समयभे एक कवायमें उपयक्त है' यह प्रथम प्रच्छा द अणुमागे एककसायम्ह एककालेण उवजुत्ता का च गदी' ति एत्थेदिस्से णिवदत्त-दंसणादो । संपिंह 'विसरिसमुवजुजदे का च।' चि गाहासूचावयवमस्सियण दकसायोव-जुत्ता वा. तिकसायोवजुत्ता वा, चदकसायोवजुत्ता वा का गदी होदि ति एदेसि तिण्हं पुच्छाणिद्देसाणमणुगमो कायच्यो, एगकसायोवजोर्गाववजासस्वस्त्रणो विसरिसोवजोगो त्ति गहणादो । एवविहपुच्छापिडवद्धत्थपदुष्पायणहमेदं गाहासुत्तमोहण्णमिदि जाणा-वणद्रमेदं पुच्छासुत्तमिदि भणिदं । संपिंह एवंविहपुच्छाणं णिण्णयविहाणह्रमुत्तरो सत्तपबंधो---

- \* तदो णिदरिसणं।
- § १४५. तदो पुच्छाणुगमादो अणंतरिमदाणि णिदरिसणं णिण्णयकरणं वत्त-इस्सामी ति वृत्तं होह।
  - # तं जहा |
- णिरय-देवगदीणप्रेदे वियप्पा अत्थि, सेसाओ गदीओ णियमा चदकसायोवजुत्ताओ ।
- § १४६. एदे अणंतरपरूविदा पुच्छावियप्पा तद्त्तरवियप्पा च णिरय-देव-गदीणमत्थि । किं कारणं ? णिरयगदीए ताव कोधकसायीवज्ञत्तजीवरासी अद्धा-माहप्पेण सव्वबहुओ होदण णिरंतररासित्तमणुहवड । एवं देवगदीए वि लोभोव-

है, क्योंकि 'एक कपायसम्बन्धी एक अनुभागमें एक कालमे कीन सी गति उपयुक्त हैं' इस प्रकार इस सूत्रवचनमें यह अर्थ निबद्ध देखा जाता है। अब 'विसरिसमुबजुः जदे का च' इस प्रकार गाथासूत्रके इस अंशका आश्रय कर दो कषायों में उपयुक्त, तीन कषायों में उपयुक्त अथवा चार कषायोंमें उपयुक्त कौन-कौन सी गति होती है इस प्रकार इन तीन पुच्छा निर्देशों का अनुगम करना चाहिए, क्योंकि यहाँपर गाथामें आये हरा 'विसद्ध उपयोग' पदका अर्थ एक कषायके उपयोगसे विषयीम अर्थात् भिन्न प्रकारके छक्षणवाला उपयोग प्रहण किया गया है। इस प्रकारको प्रच्छासे सम्बन्ध रखनेवाले अर्थका कथन करनेके लिए यह गाथासत्र आया हैं इस बातका झान करानेके लिए यह पृच्लासूत्र है इस प्रकार कहा है। अब इस प्रकारकी पूच्लाओंका निर्णय करनेके लिए आगोका सुत्रप्रबन्ध है—

- अब आगे निर्णय करते हैं।
- § १४५. 'तदो' अर्थात् एच्छाओंके अनुगमके अनन्तर अब इनका 'णिदरिसणं' अर्थात् निर्णय करके बतलावेंगे यह उक्त कथनका तात्पर्य है।
  - क्ष वह कैसे ?
- # नरकगति और देवगितमें ये विकल्प होते हैं, शेष गतियाँ नियमसे चारों कषायोंमें उपयक्त होती हैं।
- § १४६ ये अनन्तर पूर्व कहे गये पुच्छा विकल्प और उनके उत्तरस्वरूप कहे गये विकल्प नरकगति और देवगतिमें हैं, क्योंकि नरकगतिमें तो क्रोधकषायमें उपयुक्त हुई जीव-राजि कालके माहात्म्यके कारण सबसे अधिक होकर निरन्तर राजिपनेका अनुभव करती है।

जुक्जीवरासीए णिरंतरभावो दहुच्चो । तदो दोण्डमेदेसिम्रुभयत्य णिरंतररासिचादो एगकसायोवजुक्ताणं युवभावं काद्ण सेसकमायिहं सह दु-ति-चदुसंजोगा वक्तव्या ति । एदेण कारणेण णिरय-देवगदीओ एनकसायोवजुक्ताओ दुकसायोवजुक्ताओ तिकसायोव-जुक्ताओ चदुकसायोवजुक्ताओ वा होंति कि सिद्धं । सेसगदीओ णियमा एवं अणिदे तिरिक्ख-मणुसगदीओ णियमेण चदुकसायोवजुक्ताओ होंति कि घेक्तव्यं । कि कारणं १ तत्थ कउण्हं पि कसायरासीणं युवभावोवल्यादो । एवमेदं परुविय संपिद्द णिरय-देवगदीस चउण्हं पि वियप्पाणं संभवे तत्थ कदमेण कसाएण कदमो वियप्पो सहु-प्यजदि कि एदस्सत्थस्य कुडीकरणद्रभ्रविये प्रवृत्तिस्य स्व

\* णिरयगईए जह एको कसायो णियमा कोहो।

१४७. इदो १ कोहोनजोगकालस्य तत्व सव्ववहुचोनएसेण सव्वस्य णेर्ह्य रासिस्स तत्वेवावद्वाणे निरोहाभावादो । ण सेसकसायोनजोगद्वासु नि नहासंभवासंका
 कायच्या, तहाविहसंभवस्स पुव्युचकालप्याबहुअसुचेण वाहियचादो ।

\* जदि दुकसायो कोहेण सह अण्णदरो दुसंजोगो।

५ १४८. दोण्डं कसायाणं समाहारेण जिलदो उवजोगो दुकसायो चि भण्णदे। सो कथग्रुप्पजदि चि भणिदे 'कोहेण सह अण्णदरो दुसंजोगो' चि णिहिंद्वं। कोहरासिं

इसी प्रकार देवगितमें भी छोभकषायमें उपयुक्त हुई जीवराशिको निरन्तर जानना चाहिए। इसिंछिए कमसे थे दोनों राशियों नरकगित और देवगितमें निरन्तर राशि होनेसे एक कषायमें उपयुक्त हुए जीवोको भ्रुव करके शेष कषायोंके साथ दो संयोगी, तीन संयोगी और चार संयोगी भंग कहना चाहिए। इस कारणसे नरकगित और देवगित एक कषाय-उपयुक्त, दो कपाय-उपयुक्त, तीन कषाय-उपयुक्त अथवा चार कषाय-उपयुक्त होती हैं यह सिद्ध हुआ। शेष गतियाँ नियमसे ऐसा कहने पर तिर्यक्षगित और मनुष्यगित नियमसे चार कषायों अपयुक्त होती हैं ऐसा महण करना चाहिए, क्योंकि इत दो गितयों चारों ही कपायराशियों भ्रयस्पस पाई जाती है। इस प्रकार उक्त चूर्णसूत्रको व्यास्था करके अब नरकगित और देवगिति यारों ही विकल्प बनता है इस अर्थको स्पष्ट करने कि एक चरिम मबस्थका उपयुक्त हरते हैं—

### नरकगतिमें यदि एक कषाय है तो नियमसे क्रोधकषाय होती है।

९ १४० क्योंकि क्रोघकणायके उपयोग कालका वहाँ सबसे अधिक उपदेश होनेके कारण समस्त नारकराशिका क्रोघकणायमे अवस्थान होनेमें कोई विरोध नहीं पाथा जाता। पर इससे शेप कलायोंक उपयोग कालोंमें भी उस प्रकारसे सम्भव होनेकी आर्थका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस प्रकारका सम्भव पूर्वेमें कहे गये अल्य-बहुत्व सुनसे वाधित हो जाता है।

\* यदि दो कषार्योका संयोग है तो क्रोधके साथ अन्यतर एक कषाय इस प्रकार दो कषार्योका सयोग होता है।

§ १४८. दो कषासोके समाहारसे उत्पन्न हुआ उपयोग दो-कषाय ऐसा कहा जाता है। वह कैसे उत्पन्न होता है ऐसी पृच्छा होने पर 'कोहेण सह अण्णहरो दुसजोगो'

धुवं कार्ण तेण सह माणादीणमण्णदरं घेच्ण दुसंजीगे कीरमाणे सम्रुप्पजह चि भिषदं होता तं कथं ? कोह-माणीवजुत्ता वा. कोह-मायीवजुत्ता वा. कोह-स्रोमीव-जुना वा ति एवमेदे तिष्णि दसंजीगमंगा ३ । संपष्टि तिकसायीवजुन्तवियप्पपटप्पा-यणद्रमाह---

- \* जदि तिकसायों कोहेण सह अण्णदरों तिसंजोगी ।
- § १४९. तिण्डं कसायाणं संजोगो तिकसायो चि वृचदे । सो कथम्रप्पजड चि भणिदे कोहेण सह सेसकसायाणमण्णदरदोकसाए वेच्ण तिसंजोगे कीरमाणे सम्रूपजिद त्ति भणिदं। तं कथं ? कोह-माण-मायोवजुत्ता वा. कोह-माण-लोभोवजुत्ता वा, कोह-माया-लोभोवजुत्ता वा ति । एवमेत्थ वि तिष्णि चैव भंगा ३ । संपहि चदुकसाय-पद प्यायणद्र माह---
  - # जिंद चेजकसायों सब्दे चेंद कसाया ।

§ १५०, सुगममेदं, सब्वे चैव कोहादिकसाए वेचुण चढुकसायोवजुचवियप्पु-प्पत्तीए विसंवादाभावादो । एवमेत्थ एको चेव भंगो होदि । एवं णिरयोघो पह्नविदो ।

यह निर्देश किया है। क्रोधराशिको ध्रव कर उसके साथ मानादिकमेंसे अन्यतर क्यायको बहुण कर दोका संयोग करने पर दिसंयोगी भंग उत्पन्न होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। शंका-वह कैसे ?

समाधान—कोध और मानमें उपयुक्त हुए जीव, अथवा कोध और सायामें उपयुक्त हुए जीव अथवा क्रोध और छोभमें उपयुक्त हुए जीव इस प्रकार ये तीन द्विसंयोगी भंग ३ होते हैं।

्र. अब तीन कषायों में उपयुक्त हुए जीबों के विकल्पोंका कथन करनेके छिए आ गैका

सूत्र कहते हैं--

# यदि तीन कवायोंका संयोग है तो क्रोधके साथ अन्यतर दो कवाय इस प्रकार तीन क्यायोंका संयोग होता है।

§ १४९. तीन कषायोंका संयोग तीन-कषाय ऐसा कहा जाता है। वह कैसे उत्पन्न होता है ऐसी पुच्छा होनेपर कोधके साथ शेष कषायों में से अन्यतर दो कषायों को ग्रहणकर तीनका संयोग करने पर उत्पन्न होता है ऐसा कहा है।

शंका-वह कैसे ?

समाधान--कोध, मान और मायामें उपयुक्त हुए जीव, अथवा कोध, मान और लोममें उपयुक्त हुए जीव अथवा कोघ, माया और लोममें उपयक्त हुए जीव । इस प्रकार यहाँ पर भी तीन ही भंग ३ होते हैं।

अब चार कवार्योंके कथन करनेके लिए कहते हैं-

\* यदि चार कषायोंका संयोग है तो सभी कषायें होती हैं।

§ १५ ० यह सूत्र सुराम है, क्योंकि सभी कोधादि कवायोंको शहण कर चार कवायोंमें उपयक्तरूप विकल्पकी उत्पत्तिमें विसंवाद नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर एक ही भंग होता एवं चेव सत्त्रसु पुढवीसु णेदव्यं, विसेसामावादो। संपिंह देवगदीए वि एसा चेव परूवणा स्रोमादो आढविय विवजाससरूवेण णेदव्या ति जाणावणद्रमिदमाइ—

- जहा णिरयगदीए कोहेण तहा देवगदीए लोभेण कायव्वा ।
- § १५१. जहा णिरयगहमन्गणाए कोहेण धुवमावमावण्णेण सह सेसकसाए ढोएद्ण एग-दु-ति-चदुकसायोवजुत्तवियप्पष्ठ्वणा कया एवं देवगदीए वि लोभेण सह पयदप्रुवणा णिव्वामोहमणुमिगयव्या चि वृत्तं होह । एवं ताव अपवाहअंतोवएस-मस्सियुण गाहासुत्तत्यमेकेण पयारेण विहासिय पयदत्थोवसंहारवकमाह—
  - एक्केण उवएसेण चडत्थीए गाहाए विहासा समता भवदि ।
- ५ १५२. सुगममेदसुवसंहारवक्कं । संपिंह विदियोवएसमस्सियुण गाहासुत्तत्थं विद्यासिदकामो स्रचपक्षंत्रसूत्तरं भणडः—
  - \* पवाइज्जंतेण उवएसेण चउत्थीए गाहाए विहासा।
- § १५२. एचो पवाइअंतोनएसमवलंबिय एदिस्से चउत्थीए सुचगाहाए अत्थ-विद्यासणा कीरदि चि बुच होह। को बुण पवाइअंतोवएसो णाम १ बुच्चदे—वुचमेदं सच्वाइरियसम्मदो चिरकालमञ्जोच्छिणसंपदायकमेणागच्छमाणो जो सिस्सपरंपराए
- है। इस प्रकार ओषसे नरकगितमें कथन किया। इसी प्रकार सातों पृथिवियोंमें कथन करना वाहिए, क्योंकि विवक्षित ओष प्रक्षणासे उसमें कोई भेद नहीं है। अब देवातिमें भी ठोमसे आरम्भकर परेवादायुर्वीसे यही प्रक्ष्पणा कहनी चाहिए इस वातका कथन करनेके ळिए यह सुत्र कहते हैं—
- अजिस प्रकार नरकगितमें कोधके साथ कथन किया है उसी प्रकार देव-गितमें लोमके साथ कथन करना चाहिए ।
- § १५१. जिस प्रकार नरकगित मार्गणामें भ्रुवपनेको प्राप्त हुए क्रोथके साथ शेष कथायोंका आश्रय कर एक, दो, तीन और चार कथायोंमें उपयुक्त हुए जीवोंके विकल्पोंका कथन किया है उसी प्रकार देवगितमें भी छोभके साथ प्रकृत प्ररूपणा निःसंशयरूपसे जान छेनी चाहिए यह उक्क कथनका तात्यर्थ है। इस प्रकार सर्व प्रथम अप्रवाद्यमान उपदेशके अनुसार गाथासूत्रके अर्थका एक प्रकारसे ज्याख्यान करके अब प्रकृत अर्थका उपसंहार वाक्य कहते हैं—
  - \* एक उपदेशके अनुसार चौथी गाथाकी व्याख्या समाप्त होती है।
- १ ९५२. यह उपसंहार वाक्य सुगम है। अब दूसरे उपदेशका आश्रय कर गाथासूत्रके
  अर्थका विशेष व्याख्यान करते हुए आगेके सूत्र प्रवन्यको कहते हैं—
  - \* प्रवाह्ममान उपदेशके अनुसार चौथी गाथाका विशेष व्याख्यान करते हैं।
- ९ १५३ आगे प्रवाह्ममान उपदेशका आळन्बन लेकर इस चौथो सूत्रगाथाके अर्थका विशेष व्याख्यान करते हैं यह एक कथनका ताल्पर्य है।

शंका-प्रवाद्यमान उपदेश किसे कहते हैं ?

समाधान-वह कहा है कि जो सब आचार्योंके द्वारा सम्मत है, चिरकालसे अनुटित

पवाह्य पण्णिवज्जदे सो पवाइज्जतीवएसो चि मण्णदे । अथवा अजमंतुभयवंताण-भ्रुवएसो एत्यापवाइजमाणो णाम । णागहत्यिखवणाणभ्रुवएसो पवाइजंतओ चि चेचन्त्रो ।

- \* 'एक्कम्मि दु अणुभागे त्ति' जंकसायउदयहाणं सो अणुभागो पाम ।
- ५ १५४. एतदुक्तं भवति, पुव्विन्ल्यस्वणाए जो कसायो सो चेवाणुभागो चि विविक्ख्यं, कज्जकारणाणमञ्चिदिरंगण्यावलंबणादो कज्जे कारणोवयारादो च । एत्य वुण अण्णो कसायो अण्णो च अणुभागो चि विविक्ख्यं, कज्ज-कारणाणं मेद-ण्यावलंबणादो । ण च कज्जे चेव कारणं होइ, विप्यिटसेहादो । तदो एविदाहिप्पाएण पयद्वा एसा परूवणा चि चेचच्यं । संपि सुचत्यविवरणं कस्सामो । 'एकस्टि दु अणुभागे चि' एदेण गाहासुचावयं निर्मेद सद्यर्ग परामरसिय तदो जं कसायउदयद्वाणं सो अणुभागो चि तस्य अन्यावयं विदेशो कसायउदयद्वाणं सहयद्वाणामसंखेजलोगभेयभिण्णं तमेत्याणुभागो चि विविक्खयमिदि एसो एदस्स भावत्यो ।
  - "एगकालेगे ति" कसायोवजोगद्धहाणे ति भणिदं होदि ।

सम्प्रदाय कमसे चळा था रहा है, और जो लिष्य परम्पराके द्वारा प्रवाहित किया जाता है प्रक्रापित किया जाता है वह प्रवाहमान उपदेश कहा जाता है। अथवा आये में भु भगवानका उपदेश फहतों अपवाहमान उपदेश है और नागहस्तिक्षमालमाक उपदेश प्रवाहमान उपदेश है कीर नागहस्तिक्षमालभाका उपदेश प्रवाहमान उपदेश है किया वहाँ महण करना चाहिए।

- #'एक अनुभागमें' यहाँपर जो कपाय उदयस्थान है उसकी अनुभाग संज्ञाहै।
- § १५४ इसका यह तालयं है कि पिछली प्ररूपणामें जो कषाय है वही अनुभाग है ऐसी विवक्षा को थी, ब्यॉकि वहाँ कार्य और कारणमें अभेदनयका अवलम्बन लिया गया था। पीर कार्यमें कारणका उपवार किया गया था। परन्तु यहाँ पर कपाय अन्य है और अलुआना अन्य है यह विवक्षा की गई है, क्योंकि यहां कार्य और कारणमें भेदिवपकाका अवलम्बन लिया गया है। और कार्य हो कारण नहीं होता, क्योंकि इन दोनोंके एक होनेका जिपेख है। इसलिए इह प्रकारके अभियायसे यह प्ररूपणा प्रवृत्त हुई है ऐसा यही प्रवृत्त करना वाहिए। अब सूत्रके अर्थका विवरण करते हैं— 'पक्तिवृद्ध जुणभागे' इस प्रवृत्त हारा गाया सूत्रके अर्थक स्वका विवरण करते हैं— 'पक्तिवृद्ध जुणभागे' इस प्रवृत्त हारा गाया सूत्रके अर्थक स्वत्त प्रवृत्त कारण करने विवर्ष कर स्वत्त कारण करने विवर्ष कर स्वत्त कारण करने कर स्वत्त कारण स्वत्त के स्वत्त स्वत्त कारण स्वत्त के स्वत्त स्वत्त कारण स्वत्त के स्वत्त स्वत्त अल्लाम है वह अनुभाग है इस प्रवृत्त अल्लाक अल्लाम के स्वत्त को क्रियक स्वत्त कारका स्वत्त के स्वत्त को क्षेत्र स्वत्त को कारण कर हम स्वत्त स्वत्त के स्वत्त के स्वत्त के स्वत्त का कारण स्वत्त का कर स्वत्त का स्वत्त का स्वत्त स्वत्त का स्वत्त का कारण स्वत्त स्वत्त का कारण स्वत्त का कारण स्वत्त स्वत्त का स्वत्त का स्वत्त का स्वत्त का स्वत्त स्वता स्वत्त का स्वत्त स्वत्त स्वत्त स्वत्त का स्वत्त स्वत्य स्वत्त स्वत्य
  - # 'एगकालेण' इस पदका अर्थ कवायोपयोगाद्वास्थान है ऐसा कहा गया है।

५ १५५. एगकालेणे चि एत्थतणकालसहो समदायवाचओ चि पुव्यिन्छ-परूवणाए वक्खाणिदो । एत्थ पुण तहा ण घेप्पर, किंतु एसो कालसहो कालोवजोग-वग्गणाणं वाचओ । तदो 'एगकालेणे चि' बुचे एगेण कसायोवजोगढद्वाणेणे चि मणिदं होदि ।

**\* एसा सण्णा** ।

५ १५६. एसा अणंतरपरूविदा सण्णा प्वाइअंतोवएसेण णायव्या ति भणिदं होत्र ।

# तदो पुच्छा।

- ५ १५७. एदं सण्णाविसेसमवलंविय तदो गाहासुत्ताणुसारेण एसा पुच्छा कायच्या ति वृत्तं होह । केरिमी सा पुच्छा ति आसंकाए उत्तरमाह—
- \* 'का च गदी एक्किक कसायउदयङ्घाणे एककिह वा कसायउव-जोगद्धङ्खाणे भवे।
- ५ १५८. णिग्यादिगदीणं मज्झे का णाम गदी कोहादीणमण्णदरकसायपडिबर्दे एकस्टि चेव कसायुदयद्वाणे एकस्टि चेव वा कसायोबजोगद्धद्वाणे एगसमएणुवजुत्ता भवे किमेवंविदसंभवो अत्थि वा ण वेचि पुच्छिदं होदि । संपिह 'विसरिसम्बज्जबरे का च' चि एदं चरिमावयवमस्सियुणविसरिसोवजोगविसयं विदियं पुच्छावकसाह—

# यह संज्ञा है।

§ १५६. अनन्तर पूर्व कही गई यह संज्ञा प्रवाद्यमान उपदेशके अनुसार जानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

\* इसके बाद पुच्छा करनी चाहिए।

§ १५७. इस संक्वाविशेषका अवलम्बन लेकर अनन्तर गाथासुत्रके अनुसार यह पृच्छा करनी चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है। वह पृच्छा किस प्रकार की है ऐसी आशंका होनेपर उत्तरका कथन करते हैं—

# एक कथाय उदयस्थानमें अथवा एक कथाय उपयोगाद्धास्थानमें कौन गति होती है।

§ १५८. नरकादि गिवयों में से कौन गति कोधादिक में से अन्यतर कथाय-सम्बन्धी एक ही कथाय उदयस्थान में अथवा एक ही कथायोष्योगाद्धास्थान में एक समय में उपयुक्त होती है। क्या इस प्रकारका सम्मव है अथवा नहीं है यह इस प्रच्छाका तार्त्य है। अब विस-रिस्सुव जुज्जदे का वे इस प्रकार इस अन्तिम अंशका आभय कर विसद्श उपयोगिवयक इसरे प्रच्छावास्त्रको कहते हैं—

१९५५ एगकालेण' इस पदमें आया हुआ काल शब्द समवायवाचक है ऐसी पिछली प्ररूपणामें कह आये हैं। परन्तु यहाँ पर उस प्रकार प्रहण नहीं करना है, किन्तु यह काल अच्छ साव कोल हो। वर्षाण निर्माण करने पर उसका अर्थ एक कथायोपयोगाद्वास्थान होता है यह उक कथायका तार्य है।

- अथवा अधेगेसु कसायउदयहाषेसु अणेगेसु वा कसायउवजोगद्ध हाणेसु का च गदी।
- े १५९. अणेगेसु कसायउदयद्वाणेसु अणेगेसु वा कसायोवजोगढद्वाणेसु एग-समयम्मि उवजुत्ता भवे इदि पुच्छाहिसंबंधो अहियारवसेणेत्य वि जोजेयव्वो ।
  - **# एसा पुरुक्ता ।**
- ९१६०. एसा अणंतरपक्रविदा दुविहा पुच्छा एदिम्म गाडासुने पडिनद्वा नि भणिदं होति । एवमेदिम्म उवदेसे पुच्छामेदस्रुवसंदितिसय संपिष्ट एदिस्से पुच्छाए णिण्णयक्तणङ्गिदमाङ—
  - \* अयं णिहं सो ।
    - ६ १६१. सगमो ।
    - # तसा एक्केक्रिम कसायुदयहाणे आवित्याए असंखेज्जदिभागो ।
- § १६२. सो च दुविहो णिहेसो—कसायुदयद्वाणविसयो कसायोगजोगढद्वाण-विसयो च । तत्थ ताव कसायुदयद्वाणेसु तसजीवे अस्सियूण पयदपस्वणद्वमेदं सुत्तमोइण्णं । तं जहा—तसकाइया जीवा एकेकम्मि कसायुदयद्वाणे उक्षस्सेण आविल-
- # अथवा अनेक कषाय उदयस्थानोंमें अथवा अनेक कषाय-उपयोगाद्वास्थानोंमें कौन गति उपयुक्त होती हैं।
- § १५९. अनेक कथाय-उदयस्थानों से अथवा अनेक कथायाययोगाद्वास्थानों से एक समयमें उपयुक्त कौन गति होती है इस प्रकार अधिकारके वज्ञसे यहाँ पर भी पुच्छाका सम्बन्ध कर छेना चाहिए।
  - # यह प्रच्छा है।
- § १६० यह अनन्तर पूर्व कही गई दो प्रकारको पुच्छाएँ इस गाथासूत्रसे प्रतिबद्ध है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। इस प्रकार इस उपदेशमें पुच्छाभेदको दिखलाकर अब इस प्रच्छाका निर्णय करनेके लिए इस सुत्रको कहते हैं—
  - \* यह निर्देश है।
  - § १६१. यह सूत्र सुगम है।
- \* त्रसजीव एक-एक कवाय उदयस्थानमें अवलिके असंख्यावर्वे भागप्रमाण होते हैं।
- ६६२. यह निर्देश दो प्रकारका है—कवाय-उदयस्थानविषयक और कवायोपयोगा-द्वास्थानविषयक। वहाँ सर्व प्रथम कवाय-उदयस्थानोंमें असजीवाँका आश्रयकर प्रकृत विषयको प्रस्पात करने के लिए यह पुत्र जावा है। यवा—असकाविक जीव एक-एक कवाय-उदयस्थानों उत्कृष्टरूपसे जाविक असंक्यात के माण्यक्र प्रकृत कवाय-उदयस्थानों उत्कृत के लिए के असंक्यात के माणकाण होते हैं। इस वचनसे असजीव नियमसे अनेक कवाय-उदयस्थानों गृहते हैं इस वावका जान हो जाता है, क्योंकि आविक्षेत्र

याए असंखेजिदभागमेत्रा इदंति । एदेण तसजीवा णियमा अणेगेसु कसायुदयद्दाणेसु अच्छंति ति जाणाविदं । किं कारणं ? आविष्टियाए असंखेजिदमागमेत्रजीवाणं जह एगं कसायुदयद्दाणसुवलन्मदे तो जगपदरासंखेजमागमेत्रस्य तसजीवरासिस्स केलियाणि कसायुदयद्दाणाणि लहामो ति तेरासियं काद्ण जोहदे असंखेजसेहिमेत्राणं कसायुदयद्दाणाणाणमागमणद्रमणादो । जह वि एत्थ सच्वेतु कसायुदयहाणेसु तसजीवाणं सरिस-मावेणावद्दाणमंभवो णित्य तो वि समकरणं काद्ण तेरासियविहाणमेदमणुगतव्यं । जेणेवमेत्तियमेत्रेसु कमायुदयद्दाणेसु एककालेण तसजीवगासी अच्छिद तेण पदमपुच्छाए संभवमोसारिय 'विमरिसम्वयुज्जदे का च' ति एदिस्से विदियपुच्छाए चेव संभवो पदरिसिजो होह । एवं णिरयादिवादी एवं कसायुदयद्दाणे आविष्टाण असंखेजदिमागमेत्रा जीवा होति ति एदेण मेदाभावादो । एवं कसायुदयद्वाणेसु पयदप्रविद्यां जीवाहीं ति ति एदेण मेदाभावादो । एवं कसायुदयद्वाणेसु पयदप्रविद्यं कार्ण संपदि कसायुवयानेमा जीवाहीं ति ति एदेण मेदाभावादो । एवं कसायुदयद्वाणेसु पयदप्रविद्यं कार्ण संपदि कमायुवजोगद्वाणेसु पयदप्रविद्या

\* कसायउवजोगद्धहाणेसु पुण उक्कस्सेण असंखेजाओ सेटीओ।

§ १६३. एकेकम्मि कसाए उवजोगद्धद्वाणे तसजीवा उक्कस्तेणासंखेजिदभागमेचा अच्छिति चि वृत्तं होदि । किं कारणं १ अंतोद्वहुचमेचकसायोवजोगद्धद्वाणेसु
सन्त्रो तसजीवरासी जहापविभागमवचिद्वदि चि कादण तेरासियकमेण जोइदे असंखेज-

असंख्यातचे भागप्रमाण जीवोंका यदि एक कषाय-उदयस्थान प्राप्त होता है तो जगप्रतरके असंख्यातवे भागप्रमाण जसजीवराष्ट्रिक कितने कषाय-उदयस्थान प्राप्त होंगे उस प्रकार वैदाशिक करके देखनेपर असंख्यात जगभेणिष्रमाण कषाय-उदयस्थानोका आगमन देस जाता है। यदिए यदाँपर समस्य कथाय-उदयस्थानोमें अस्य जाता है। यदिए यदाँपर समस्य कथाय-उदयस्थानोमें अस्य जाता जाता चाहिए। यदाः इस प्रकार इतनेमात्र कथाय-उदयस्थानोमें एक काल्ये जस जीवराशि रहती है, इस्तिष्ट प्रथम पृष्का यदौ
मात्र कथाय-उदयस्थानोमें एक काल्ये जस जीवराशि रहती है, इस्तिष्ठ अस्य प्रकार इतनेमात्र कथाय-उदयस्थानोमें एक काल्ये जस जीवराशि रहती है, इस्तिष्ठ अस्य प्रकार विद्वारी
पृष्काको हो यद्दौ सम्यावना दिखलाई है। इसी प्रकार नक्षादि गतियोमेसे प्रत्येक गतिको
विवक्षित कर प्रकृत प्रकरणा पूरी जाननी चाहिए, क्योंकि एक-एक कथाय-उदयस्थानमें
आविलके असंख्यातवे भागप्रमाण जीव होते है इस प्रकार इस कथनको अपेक्षा कोई भेद
नहीं है। इस प्रकार कथाय-उदयस्थानोमें श्रकत विषयको निर्देश करके सब कथायोगयोगाद्वास्थानोमें प्रकृत अर्थक कथक कथन करनेके लिए कहते हैं—

 किन्तु कपायोपयोगकालस्यानोंमें उत्कृष्टरूपसे असंख्यात जगश्रेणिश्रमाण होते हैं।

९ १६२. एक-एक कथाय-उपयोगाद्वास्थानमें त्रस जीव उत्क्रष्टकरसे असंख्यातवें भाग-मात्र होते हैं यह उक्त कथनका तालवें हैं, क्योंकि अन्तर्सुहुर्त प्रमाण कथाय-उपयोगाद्धा-स्थानोंमें समस्त त्रसजीवराशि यथा प्रविभागके अनुसार रहती है यह विधि करके त्रैराशिक- सेडिमेचाणं जीवाणमेकिम्म कसायुवजोगद्वद्वाणे समुवलंभादो । जह वि सच्चेमु कसायोवजोगद्वद्वाणेसु समयविभागेण तसजीवरासीए अवद्वाणसंभवो णार्थ तो वि समकरणविद्वाणेणेदं तेरासियमणुगंतच्वं । एत्य वि णिरयादिगदीणं पादेकिणरंभणं काद्ण पयदपक्षणा समयाविगोहेणाणुगंतच्वा । तदो एत्य वि सो चेव भावत्यां अणेगेसु कसायोवजोगद्वद्वाणेसु णियमा सच्या गदी उवजुलदि चि । संपिह एदस्स चेव भावत्यस्स फुडीकरणद्वम्रसस्त भणडः—

- एवं अणिदं हो इ सन्वगदीओ णियमा अणेगेसु कसायुदयहाणेसु
   अणेगेसु च कसायुदयहाणेसु ति ।
- ५ १६४. कुदो पुज्बुत्तेण णाएण तहाआविसद्वीए णिव्वाहमुवलंसादो । एवसेदं परुविय संपद्दि पयद्विसये जीवप्पावहुअषद् प्यायणद्वमुविसं पर्वधमाइ—
  - # तदो एवं परूवणं कादृण णवहि पदेहि अप्पाबहुद्धं।
- ५ १६५. एवं कसायुदयहाणेसु उवजोगदहाणेसु च जीवाणमवहाणकमं परुविय तदो पयदविसये तमजीवाणमप्यावहुअभिदाणि कस्पामो ति भणिद होदि। तं कथं कीरदि चि भणिदे 'णवहिं पदेहिं' कायव्यभिदि णिहिङ्क । काणि ताणि णवपदाणि १

क्रमसे देखनेपर एक-एक क्याय-उपयोगाद्धाश्यानमें असंख्यात अगश्रेणिप्रमाण जीय उपलब्ध होते हैं। यद्यपि उक्त सभी क्याय-उपयोगाद्धाश्यानोंमें ममान प्रविभागसे अपजोवराशिका अवस्थान सम्भव नहीं है तो भी ममोकरण विधानके अनुसार यह जैराशिक जानना चाहिए। यहाँपर भी नरकादि गतिवोंमेसे अवक गतिको विवक्षित कर आगमानुसार प्रकृत प्ररूपणा जानना चाहिए। इसिल्य यहाँपर भी नदी तात्र्य है कि अनेक क्याय-उपयोद्धाश्यानोंमें नियमसे सब गतियाँ प्रयुक्त होती हैं। अब इसी भावार्थक। स्पष्टीकरण करतेके लिए आगोका सुन्न कहते हैं—

- # इस प्रकार पूर्वोक्त कथनका यह तात्पर्य है कि सभी गतियाँ अनेक कषाय उदयस्थानोंमें और अनेक कथाय-उपयोगकारुस्थानोंमें नियमसे हैं।
- ९ १६४. क्योंकि पूर्वोक्त न्यायसेठ स प्रकारसे सिद्धि निर्योध पाई जाती है। इस प्रकार इसका क्यन करके अब प्रकृत विषयमें जीव-अल्पाबहुत्वका कथन करनेके लिए आगेका प्रवन्ध कहते हैं—
  - इस प्रकार उक्त कथन करके नौ पदों द्वारा अन्यबहुत्व करना चाहिए ।
- ९ १६५. इस प्रकार कथाय-उदयक्षानों में और उपयोगाद्वास्थानों में जीवों के अवस्थात-क्रमक कथन करके वदननार प्रकृत विश्वयमें इस समय अवजीवोंका अल्पबहुत्त करते हैं यह उक्त कथनका तारपर है। बद्ध कैसे किया जाता है पेसी पुच्छा होनेपर नौ पदें के द्वारा करना चाहिए यह निर्देश किया है।

शंका-वे नी पद कीन हैं ?

१ भा•प्रतौ णिम्बाहणुबलभादो इति पाठः ।

माणादीणमेक्केकस्स कसायस्स जहण्णुकस्साजहण्णाणुक्स्समेयभिण्णकसायुदयहाणपिडवदाणं तिण्हं पदाणं कसायोगजोगद्धाणेहिं तहा चैव तिहाविहत्तेहिं संजोगेण
सम्रुप्पण्णाणि णवपदाणि होति । तं जहा—कोहादीणमुक्त्स्सकसायुदयहाणे कसायोगजोगदाए च पिडवद्रमेक्कं पदं । तेसिं चेवुक्त्स्सकसायुदयहाणे जहण्णकसायोगजोगदाए
च विदियं । उक्त्स्सकसायुदयहाणे अजहण्णाणुक्त्सकसायोगजोगदासु च तिदयं ।
जहण्णकसायुदयहाणे उक्त्स्सक्तायोगजोगदाए च चउत्थं । जहण्णकसायुदयहाणे
जहण्णकसायुदयहाणे उक्त्स्सक्तायोगजोगदाए च चउत्थं । जहण्णकसायुदयहाणे
जहण्णकसायोगजोगदाए च पंचमं । जहण्णकसायुदयहाणे अजहण्णाणुक्त्सक्तायोगजोगदाए
जोगद्वहाणेसु च छट्टं । अजहण्णाणुक्त्सक्तायुदयहाणेसु उक्त्सक्तायोगजोगदाए
च अजहण्णाणुक्तस्यक्तायोवजोगदाए च अहमं ।
अजहण्णाणुक्तस्यकसायोगजोगदाण्च जगमिति ।
प्रतिपेति प्रतिप्रद्वपहाणेसु अजहण्णाणुक्तस्यक्तायोगदाणेसु च णवमिति ।
प्रतिपेति प्रति प्रतिप्राणेसु अजहण्णाणुकस्यक्तायोगदाणेसु च णवमिति ।

### क्षतं जहा ।

१६६. सुगममेदं पुच्छावक्कं। एवं च पुच्छाविसईकयस्स अप्पाबहुअस्स
माणादिकसायपिवाडीए एसो णिदेसो।

अक्रस्सए कसायुदयद्वाणे उक्कस्सियाए माणोवजोगद्धाए जीवा
 थोवा।

ममाधान—मानादि कषायंभिसे एक-एक कषायक जघन्य, उत्कृष्ट और अजधन्या-नुत्कृष्ट इस प्रकारसे भेदरूप कषाय-उदयस्थानांसे सम्बन्ध रखतेबाढे तीन पदि तथा उसी प्रकार तीन रूपसे विभक्त हुए कषाय-उपयोगाद्वास्थानांक संयोगासे उत्पन्न हुए नी पद होते हैं। यथा—कोधादिक उत्कृष्ट कषाय-इदयस्थानां और कषाय-उपयोगाङाङस्थानां प्रतिबद्ध एक पद है। उन्हींके उत्कृष्ट कषाय-इदयस्थानां और अजधन्य।तुकृष्ट कपाय-उपयोगकाङस्थानां प्रतिबद्ध होसरा पद है। जावन्य कषाय-उदयस्थानां और अजधन्य।तुकृष्ट कपाय-उपयोगकाङस्थानां प्रतिबद्ध वीधा पद है। जावन्य कषाय-उदयस्थानां और जावन्य कपाय-उपयोगकाङस्थानां प्रतिबद्ध वांचायां पद है। जावन्य कषाय-उदयस्थानां और अजधन्यानुतकृष्ट कषाय-उपयोगकाङस्थानां प्रतिबद्ध वांचायां पद है। जावन्य कषाय-उदयस्थानां और अजधन्यानुतकृष्ट कषाय-उपयोगकाङस्थानां अतिवद्ध अञ्चल्य हुए कषाय-उपयोगकाङस्थानां भाविबद्ध वांचायां पद है। अजधन्यानुतकृष्ट कषाय-उपयोगकाङस्थानां भाविबद्ध सातां पद है। अजधन्यानुतकृष्ट कषाय-उदयस्थानां भाविबद्ध सातां पद है। अजधन्यानुतकृष्ट कषाय-उदयस्थानां भाविबद्ध सातां पद है। अजधन्यानुतकृष्ट कषाय-उपयोगकाङस्थानां भाविबद्ध सातां पद है। अजधन्यानुतकृष्ट कषाय-उदयस्थानां भाविबद्ध सातां पद है। अधन्य-अपयोगकाङस्थानं भाविबद्ध सातां पद है। अधन्य-अपयोगकाङस्थानां भाविबद्ध सातां पद है। अधन्य-अपयोगकाङस्थानं भाविबद्ध सातां पद है। अधन्य-अपयोगकाङस्थानं भाविबद्ध सातां पद है। अधन्य-अपयोगकाङस्थानं भाविबद्ध सातां है। अधन्य-अपयोगकाङस्थानं है। इस अधार इस नी पदां के द्वारा अपयोग्व अधन्य।

#### # वह कैसे ?

- ९ १६६. यह पुच्छावाक्य सुगम है। इस प्रकार पुच्छाके विषयभृत हुए अल्पबहुत्वका मानादि कषायोंके क्रमसे यह निर्देश है।
  - # उत्कृष्ट कषाय-उदयस्थानोंमें और उत्कृष्ट मानोपयोगकालमें जीव सबसे थोड़े हैं।

§ १६७. उक्कस्सकसायोदयद्वाणं णाम उक्कस्साणुआगोदयजणिदो कसाय-पिणामो असंखेळले।यमेयनिण्णाणमञ्ज्ञवसाणद्वाणाणं चरिमञ्ज्ञवसाणद्वाणमिदि वृणं होदि । 'उक्कस्समाणोवजोगद्वाए' ित वृजे माणकसायपस उक्कस्सकालोवजोग-वग्गणाए गहणं कायव्वं । तदा एदेहिं होहिं उक्कस्सपदेहिं माणकसायपिवदिहिं अण्णोण्णसंजुलेहिं पिणदा तसजीवा थोवा चि सुन्तत्वसंबंधे । छुदौ एदेसि थोवनमवन्यस्म (ग, दोण्हं पि उक्कस्समावेण परिणमंत जीवाणं सुद्धृ विरलाण्यवप्तादो । किं माणमेदेसिं ? आवल्लियाए असंखेजदिमगो । जह ित उक्कस्समाणोवजोगद्वाए असंखेजदिमन जीवाणमवद्वाणसंभवो तो वि उक्कस्सकसायुदयद्वाणे णिरुद्धे तत्वाव-लियाए असंखेजदिमायां चो च जीवागमे होति . प्यारंतगासंभवादो ।

\* जहण्णियाए माणोवजोगद्धाए जीवा असंखे**जगुणा** ।

५ १६८. एत्य उक्कस्तए कतायुदयहाणे ति अहियारसंबंधो कायव्यो । तेण उक्कस्तए कतायुदयहाणे जहण्णियाए माणोवजोगद्वाए च परिणदा जोवा पुविव-

५ १६०. उत्कृष्ट अनुभागके उदयसे उत्पन्न हुए तथा असंख्यात लोकप्रमाण अध्यवसान स्वानोंमेंसे अन्तिम अध्यवसानस्थानरूप कथाय परिणामकी उत्कृष्ट कथाय-उदयस्थान संज्ञा है। 'जत्कुष्ट मानोपयोगाद्वामें' ऐसा कहनेपर मानकथायको उत्कृष्ट कालोपयोगावर्गणाका प्रष्ट्रण करना चाहिए। इसलिए मानकथायसे सम्बन्ध रखनेवाले और परस्पर संयुक्त हुए इन होनों उत्कृष्ट पर्यस्पे परिणत हुए ज्ञसजीव सबसे थोड़ हैं ऐसा सूत्रके अर्थका सम्बन्ध करना चाहिए।

शंका-इसका स्तोकपना किस प्रमाणसे जाता जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि दोनों ही पदोंके उत्कृष्टभावसे परिणत हुए जीव बहुत विरस्त होते हैं ऐसा परमागमका उपदेश हैं

शंका-इनका प्रमाण क्या है ?

समाधान—इनका प्रमाण आविलके असंख्यात वें भागमात्र है। यदापि मानकपायके उत्कृष्ट उपयोगकालमें असंख्यात जनश्रीणप्रमाण त्रसञीबोंका अवस्थान सन्भव है तो भी उत्कृष्ट कवाय-उदयस्थानसे युक्त उसमें आविलके असंख्याव मागप्रमाण हो जीवराशि होती है. क्योंकि यहाँ अन्य प्रकार सन्भव नहीं है।

विश्वेषार्थ — यहाँ उदयस्थानका अर्थ कपायपरिणाम और उपयोगाद्धाका अर्थ कपाय-परिणामका काल लिया है। ये दोनों जिन जीवोंके उत्कृष्ट होते हैं उनकी संख्या आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाणसे अधिक नहीं पाई जाती यह उक्त कथनका तात्पर्य है। आगे भी इसी प्रकार तात्पर्य घटित कर लेना चाहिए।

# उनसे जधन्य मानकथायसम्बन्धी उपयोगकालमें स्थित हुए जीव असंख्यात गुणे हैं।

§ १६८- इस सुत्रमें 'उत्कृष्ट कषाय उद्यस्थानमें' अधिकारवश इस पदका सम्बन्ध कर केना चाहिए। इससे उत्कृष्ट कषाय-उदयस्थानमें और मानकषायक अधन्य उपयोगकालमें न्छेहितो असंखेअगुणा ित सुत्तत्यो । एसो वि रासी आविष्ठियाए असंखेआदिभागमेचो चैव । किंतु उक्कस्समाणोवजोगद्वाए परिणममाणजीवेहितो जदण्णमाणोवजोगद्वाए परिणममाणजीवा बहुआ होति, जदण्णकाल्यस पउरं संभवादो । तदो सिद्धमसंखेअ-गुणातं । को गुणगारी ? आविष्ठियाए असखेआदिमागा ।

# अणुक्तस्समजहण्णासु माणोवजोगद्वासु जीवा असंखेळगुणा ।

५ १६९. एत्य वि पुष्टां व अहियारसंबंधो कायव्वो । तदो एसो वि जीवरासी आविख्याए असंखेजिदसागमेचो चेव होइ । होंतो वि पुष्टिवल्डरासीदो एसो असंखेज-गुणो । किं कारणं ? जहिण्णया साणोवजोगद्वा एयवियप्पा चेव, अजहण्णाणुकस्स-माणोवजोगद्वाओ पुण अणेयवियप्पाओ । तेणेत्य बहुवियप्पसंसवादो बहुओ जीवरासी परिणमदि चि मिद्धमसंखेजारुमां। ।

मानकपायरूपसे परिणत हुए जीव पूर्वोक्त जीवोंसे असंस्थातगुणे होते हैं इस प्रकार सूत्रका अर्थ फलित हो जाता है। यह राशि भी आविष्ठिक असंस्थातवे मागप्रमाण हो है। किन्तु उन्छट मानोपयोगकालमे परिणमन करते हुए जीवोंसे जघन्य मनोपयोगकालमें परिणमन करते हुए जीवोंसे जघन्य मनोपयोगकालमें परिणमन करते बात के करतेवाले जीव बहुत होते हैं, स्थोकि जधन्य काल प्रचुररूपसे पाया जाता है, इसलिये ये जीव असंस्थातगुणे हैं यह सिद्ध हुआ।

शंका---गुणकार क्या है ?

ममाधान-गुणकार आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है।

 अनुस्कृष्ट-अज्ञधन्य मानकशायसम्बन्धी उपयोगकालोंमें जीव असंख्यात-गुणे हैं।

§ १६९ यहाँपर भी पहलेके समान अधिकारका सन्वन्य करना चाहिए। इसलिए यह जोबराशि भी आविलिके असंस्थातकों भागप्रमाण हो होती हैं। उत्तर्ग होति हुई भी पिछली राशिसे यह राशि असंस्थातगुणी हैं, क्यों कि मानापयोगका जम्य काल एक हो प्रकारका हैं, किन्दु अजवन्य-अनुत्कृष्ट मानापयोगकाल अनेक भेदोको लिये हुए हैं। हसलिए यहाँपर बहुत विकल्प सम्भव होनेसे बहुत जीवराशि मानकशायरूपसे परिणमन करती हैं, इसलिए पूर्वोक्त वीवराशिसे यह राशि असंस्थातगुणी है यह सिद्ध हुआ। यहाँ गुणकार आविलिक असंस्थातवें भागप्रमाण है।

विशेषार्थ — मानकषायके उत्कृष्टकाल और जधन्यकालको छोड़कर होए समस्त काल अजधन्य-अनुत्कृष्टकालमें परिगृहीत हो जाता है। यतः इस कालके मीतर मानकपायरूपसे परिगृह सब तम्बनीकरापि नहीं जो गई है। किन्तु उत्कृष्ट मानकपायरूपसे परिगृत प्रसाजीव-राशि ही छो गई है, इसलिए वह आविक्के असंस्थातके मागप्रमाण होकर भी पूर्वोक्त जीवराहिस्से असंस्थातगुणी बन जाती है, क्योंकि मानकपायके जधन्यकालका ममाण एक समय समय मात्र हं और अजधन्य-अनुत्कृष्टकाल असंस्थात समयप्रमाण है, इसलिए उक्तरूपसे जीवराहिस्से कार्यक्षात्र हो। यहाँ सर्वत्र प्रसाण प्रकार कार्यक्षात्र कार्यक्षात्र हो। यहाँ सर्वत्र प्रसाण प्रकार कार्यक्षात्र हो। यहाँ सर्वत्र प्रसा जीवराहिको अपेक्षा यह अन्यवहुत्व बतलाया जा रहा है यह स्थान रहे।

- अत्रुप्णए कसायुदयङ्काणे उक्कस्सियाए भाणोवजोगद्धाए जीवा
   असंखेळगुणा।
- § १७०. सन्यजहण्णयमणुमागोदयहाणं तसजीवपाओग्गामेत्य जहण्णकसायु-दयहाणिमिदि विविक्खयं। तेण जहण्णए कसायुदयहाणे उक्कस्समाणोवजोगद्धा-पिडबद्धे वहुमाणो जीवरासी असंखेजगुणो ति सुक्त्यसंबंधो। एसो वि आविष्ठयाए असंखेज्जदिभागमेनो चैव, एक्केक्किम कसायुदयहाणे णिरुद्धे आविष्ठयाए असंखेज्जदि-मागमेनो चैव तस जीवरासी होदि ति युब्बमेव णिण्णीयनादो। णविर उक्कस्स-कसायुदयहाणादो जहण्णकसायुदयहाणस्स सुरुहनेण पुव्यिक्लासीदो एसो असंखेज-गुणो जादो। एत्य गुणगारो आविष्ठियाए असंखेजदिभागो।
  - अहण्णियाए माणोवजोगद्वाए जीवा असंखेळगुणा ।
- ५ १७१. एत्य जहण्णकसायुदयद्वाणग्महणमणुबद्देव, तेणेवमहिसंबंधी कायच्वो— जहण्णए कसायुदयद्वाणे जहण्णियाए माणोवजोगद्वाए च अक्रमेण परिणदा जीवा पुव्विल्लेहिंती असंखेजज्ञगुणा नि । एत्य कारणं सुगमं । गुणगारो च आवल्यियाए असंखेजजिदिमागमेलो ।
  - # अणुक्रस्समजहण्णासु माणोवजोगद्वासु जीवा असंखेळगुणा ।
- ६ १७२. एसो वि जीवरासी आविष्ठियाए असंखेज्जिदिभागमेचो होद्ण पुव्विच्चादो असंखेज्जगुणो होइ । कारणं सुगमं ।
- अत् उनसे जघन्यकपाय उदयस्थानमें और उत्कृष्ट मानकपायसम्बन्धी उपयोग-कालमें जीव असंख्यातगुणे हैं।
- ६ १७० सबसे जयन्य अनुमागोदयस्थान त्रसजीबोंके योग्य जयन्य कषाय-उदयस्थान है ऐसी यहाँपर विजवाकी गई है। तदनुसार उन्कृष्ट मानोपयोगकालसे सम्बन्ध एकोवाले जयन्य कषायोदयस्थानमें विद्यामान जीवराण्णि असंस्थानुणी है ऐसा यहाँ सुत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध करना चाहिए। यह जीवराणि भी आविलके असंस्थातवे भागप्रमाण हो है, क्योंकि एक-एक कथाय-उदयस्थानमें आविलके असंस्थातवे भागप्रमाण हो त्रसराणि होती है, इस वातका पहले हो निर्णय कर आये हैं। इतनी विज्ञेषता है कि उन्कृष्ट कथायोदयस्थानसे जयन्य कथायोदयस्थान सुल्य है, इसलिए पूर्वीक राशिस यह राशि असंस्थातगुणी हो जाती है। यहाँपर गुणकार आविलके असंस्थातवे भागप्रमाण है।
  - \* उनसे जधन्य मानकषायोपयोगकालमें जीव असंख्यातगुणे हैं।
- § ९३१ यहाँपर 'जघन्य कथाय-उदयस्थान' पदकी अतुष्टत्ति होती है। इसलिए ऐसा सम्बन्ध करना चाहिए। जघन्य कथाय उदयस्थानमें और जघन्य मानोपयोगकालमें युगपत् परिणत हुए जीव पिछले जोवोंसे असंस्थातगुणे हैं। यहाँपर कारणका कथन सुगम है। गुणकार आवलिके असंस्थातवा मागप्रमाण है।
  - \* उनसे अनुत्कृष्ट-अज्ञधन्य मानोपयोगकालोंमें जीव असंख्यातगुणे हैं।
- ५ १७२ यह भी जीवराशि आविलके असंस्थातवें भागप्रमाण होकर पिछली राशिसे असंस्थातगुणी है। कारणका कथन सगम है।

- \* अणुकस्समजहण्णेसु अणुभागद्वाणेसु उक्कस्सियाए माणोवजोगद्धाए जीवा असंबेळगुणा ।
- ६ १७३. पुव्विन्स्रासी आविलयाए असंखेज्जिदभागमेची, एसो वृण असं-खेज्जसिदिमेची, अजहण्णाणुकस्सकसायुदयद्वाणेसु णिरुद्वेसु तदुवलंमसंभवादो । तम्हा पुव्यिन्स्रादो असंखेज्जगुणो जादो । गुणगारी वि असंखेज्जाओ सेदीओ ।

# जहण्णियाए माणोवजोगद्धाए जीवा असंखेजगुणा।

- ५ १७४. 'अणुक्कस्तमज्रहण्णेसु अणुभागद्वाणेसु' चि पुट्यसुत्तादो अणुवद्वदे । तेणेसो वि रासी असंखेजसेदिमेचो होद्ण पुट्यिक्टादो असंखेजसुणो जादो, उक्कस्त-माणोवजोगद्वापरिणदजीवेहिंतो जहण्णमाणोवजोगद्वापरिणदजीवाणं सरिसकसायुदयद्वाण-विस्तराणं तहाभावसिद्धीए बाहाणवलंमादो ।
  - अणुक्तस्समजहण्णासु माणोवजोगद्वासु जीवा असंखेजगुणा ।
  - § १७५, एत्थ वि 'अणुक्तस्समजहण्णेसु' चि अहियारसंबंधो । सेसं सुगमं ।
  - \* एवं सेसाणं कसायाणं।
- ५ १७६. जहा माणकसायस्स णवहिं पदेहिं पयदप्पाबहुआविणिण्णयो कत्रो तहा कोह-माया-लोभाणं पि कायच्वो, विसेसाभावादो । संपिह एदेणेव परत्थाणप्पा-
- \* उनसे अनुस्कृष्ट-अजधन्य अनुभागस्थानोंमें और उत्कृष्ट मानोपयोगकालमें जीव असंख्यातगणे हैं।
- १९३२. पिछळी राशि आवळिके असंस्थातवे भागप्रमाण है, किन्तु यह राशि असंस्थात कार्भणिप्रमाण है, स्थोकि अजयन्य-अतुत्कृष्ट क्याय-उदयस्थानीमें उनकी उपलब्धि सम्भव है। इसिछ्य पिछळी राशिसे यह राशि असंस्थातगुणी है। गुणकार भी असंस्थात जगर्मणिप्रमाण है।

अनसे जवन्य मानोपयोगकालमें जीव असंख्यातगुणे हैं।

- § १७४. 'अनुक्कट-अजघन्य अनुभागस्थानों में इस पदकी पूर्व सूजसे अनुष्ट्रित होती है। इसलिए यह राशि भी असंस्थात जगश्रेणिप्रमाण होकर पिछली राशिसे असंस्थातगुणी बन जाती है, स्योंकि उक्कट मानोपयोगकालसे युक्त जोवोंसे उक्त जीवोंके समान कषाय- व्यवस्थानके विषयमृत ऐसे जपन्य मानोपयोगकालसे युक्त जीवोंके असंस्थातगुणे सिद्ध होनेसे कोई बाचा नहीं आती।
- अनुत्कुष्ट-अजघन्य मानकषायसम्बन्धी उपयोगकालोंमें स्थित जीव
   असंख्यातराणे हैं।
- ६ ९७५. यहाँपर मी 'अनुकृष्ट-अजघन्य अनुभागस्थानोंमें' इस पदका अधिकारवश सम्बन्ध कर छेना चाहिए। शेष कथन सुगम है।
  - # इसी प्रकार श्रेष कषायोंकी अपेक्षा अन्यबहुत्व जानना चाहिए।
- ५ १.७६. जिस प्रकार नौ पदोंके आज्ञयसे मानकशयके प्रकृत अल्पबहुत्वका निर्णय किया वसी प्रकार क्रोअ, साया और जोमकशयकी अपेक्षा भी करना चाहिए, क्योंकि उससे

बहुअं पि साहेयव्यमिदि पदुष्पायणदृश्चत्तसुत्तं भणह— \* एत्तो छत्तीसपदेहिं अप्पाबहञ्जं कायव्वं ।

5 १७७. एदम्हादो चेव सत्याणप्पाबहुआदो साहेपूण परत्याणप्पाबहुआं पि छत्तीसपदेहिं पहिचद्धं कायव्यमिदि नुत्तं होइ । तं जहा— उकस्तए कसायुदयद्वाणे उकस्तियाए माणोवजोगद्वाए उवजुत्तजीवा योवा । उकस्सए कसायुदयद्वाणे उकस्तियाए कोघोवजोगद्वाए परिणदजीवा विसेसाहिया । एत्य कारणं माणद्वादो कोघदा विसेसाहिया, तेण रासा वि तप्यिडमागो चेव होइ ति वत्तव्तं । विसेसो पुण पवाइजतीव- एसेणाविरुयाए असंस्थेजदिमागपिडमागो । व्यवस्विरमपदेसु वि विसेसाहियपमाण- मणुगंतव्यं । उकस्सए कसायुदयद्वाणे उकस्तियाए मायोवजोगद्वाए परिणदजीवा विसेसाहिया। उकस्सए कसायुदयद्वाणे जकस्तियाए मायोवजोगद्वाए जीवा विसेसाहिया। उकस्तए कसायुदयद्वाणे जहिरणयाए माणोवजोगद्वाए जीवा असंस्थेजगुणा । को उकस्तए कसायुदयद्वाणे जहिण्याए कोहोवजोगद्वाए जीवा विसेसाहिया। उकस्तए कसायुदयद्वाणे जहिण्याए कोहोवजोगद्वाए जीवा विसेसाहिया। उक्तस्तए कमायुदयद्वाणे जहिण्याए मायोव-

इन तीनों क्यायोंके अल्पबहुत्वके कथनमें कोई भेद नहीं है। अब इसी अल्पबहुत्वके आश्रयसे परस्थान अल्पबहुत्वको भी सिद्धि कर छेनो चाहिए इस बातका कथन करनेके छिए आगेका सुत्र कहते हैं—

जोगद्धाए जीवा विसेसाहिया । उक्कस्सए कसायुदयद्वाणे जहण्णियाए लोभोवजोगद्धाए जीवा विसेसाहिया । उक्कस्सए कसायुदयद्वाणे अजहण्णमणुक्कस्सियास माणोवजोगद्धास

### अब इससे आगे छत्तीस पदोंके द्वारा अन्यबहुत्व करना चाहिए ।

§ १७७. इसी स्वस्थानअल्पबहुत्वसे साधकर छत्तीस पदोंसे सम्बन्ध रखनेवाला परस्थान अल्पबहत्व करना चाहिये यह उक्त कथनका तात्पर्य है। यथा-उत्कृष्ट कथाय-चदयस्थानमें और उत्क्रष्ट मानोपयोगकालमें उपयक्त हुए जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे उत्क्रष्ट कषाय-उदयस्थानमें और उत्क्रष्ट कोघोपयोगकालमें स्थित जीव विशेष अधिक हैं। यहाँपर मानके कालसे क्रोधके कालका विशेष अधिक होना इसका कारण है, इसलिए जीवराशि भी उसी प्रतिभागके हिसाबसे अधिक है ऐसा यहाँ कहना चाहिए। किन्त विशेषका प्रसाण प्रवाह्ममान उपदेशके अनुसार आविलके असंख्यातवे भागका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना है। इसी प्रकार आगेके पदोंमें भी विशेष अधिकका प्रमाण जान छेना चाहिए। उनसे उत्कृष्ट कषाय-उदयस्थानमें और उत्कृष्ट मायोपयोगकालमें स्थित जीव विशेष अधिक हैं। उनसे उत्क्रष्ट कषाय-उदयस्थानमें और उत्कृष्ट छोभोपयोगकालमें स्थित जीव विशेष अधिक हैं। उनसे उत्कृष्ट कथाय-उद्यस्थानमें और जधन्य मानोपयोगकालमें स्थित जीव असंख्यातगणे हैं। गणकार क्या है ? आविलके असंख्यातवें भागप्रमाण गणकार है। उनसे उत्कृष्ट कपाय-उदयस्थानमें और जघन्य क्रोघोपयोगकालमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे उत्कृष्ट कवाय-उदयस्थानमें और जघन्य मायोपयोगकाछमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे उत्कृष्ट कषाय-उदयस्थानमें और जघन्य लोमोपयोगकालमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे उत्कृष्ट कवाय उदयस्थानमें और अजधन्य-अनुत्कृष्ट मानोपयोगकालोंमें जीव असंस्थातगुणे

जीवा असंखेजगुणा। गुणगारो पुन्तुत्तो चेत्र वत्तन्त्रो। उनकस्सए कसायुदयद्वाणे अजण्णमणुकस्तियासु कोधोवजोगदासु जीवा विसेसाहिया । उकस्सए कसायुदयद्वाणे अजहण्णमणुक्कस्सियासु मायोवजोगदासु जीवा विसेसाहिया । उक्कस्सए कसायुदयद्वाणे अजहण्णमणुक्कस्सियासु लोभोवजोगद्वासु जीवा विसेसाहिया। जहण्णए कसायुदयद्वाणे उक्किस्सियाए माणीवजीगद्वाए जीवा असंखेअगुणा। को गुणगारी ? आविलियाए असंखेजिदभागो । जहण्णए कसायुदयद्वाणे उक्किस्सियाः कोहोनजोगद्वाः जीवा विसेसाहिया । जहण्णए कसायुदयद्वाणे जक्किस्सियाः मायोनजोगद्वाः जीवा विसेसाहिया । जहण्णए कसायुदयद्वाणे उक्कस्सिया० लोभोवजोगद्धा० जीवा विसेसाहिया । जहण्णए कसायुदयद्वाणे जहण्णिया० माणोवजोगद्वा० जीवा असंखेज-गुणा । गुणगारो पुन्वं व वत्तव्वो । जहण्णए कसायुदयद्वाणे जहण्णिया० कोहोन-जोगद्धाव जीवा विसेसाहिया । जहण्णए कसायुदयहाणे जहण्णियाव मायोवजोगद्धाव जीवा विसेसाहिया । जहण्णए कसायुदयद्वाणे जहण्णिया० स्रोहोवजोगद्वा० जीवा विसेसाहिया । जहण्णए कसायुदयद्वाणे अजहण्णमणुक्कस्सिया० माणोवजोगद्वा० जीवा असंखेजगुणा । एत्थ वि सो चेव गुणगारी । जहण्णए कसायुदयहाणे अजहण्ण-मणुकस्सियासु कोहोवजोगद्धासु जीवा विसेसाहिया । जहण्णए कसायुदयङ्काणे अजहण्ण-मणुकस्सियासु मायोवजोगद्धासु जीवा विसेसाहिया । जहण्णए कसायुद्यद्वाणे अजहण्ण-मणुकः लोमोवजोगद्धास जीवा विसेसाहिया। अजहण्णमणुकः कसायुदयद्वाणे। है। गुणकार पूर्वोक्त ही कहना चाहिए। उनसे उत्कृष्ट कषाय-उद्यस्थानमें और अजघन्य-अनुत्कृष्ट क्रोधोपयोगकालोंमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे उत्कृष्ट कथाय-उदयस्थानमें और अज्ञघन्य-अनुत्कृष्ट मायोपयोगकालोंमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे उत्कृष्ट कषाय-उदयस्थानमें और अजधन्य-अनुस्कृष्ट लोभोपयोगकालोंमें स्थित जीव विशेष अधिक हैं। उनसे जधन्य कषाय-उदयस्थानमें और उत्कृष्ट मानोपयोगकालमें जीव असंस्थातगणे हैं। गुणकार क्या हैं ? आविलके असंख्यातवे भागप्रमाण गुणकार है। उनसे जघन्य कषाय-उदयस्थानमें और उत्कृष्ट क्रोधोपयोगकालमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे जघन्य कवाय-उदयस्थानमें और उत्कृष्ट मायोपयोगकालमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे जघन्य कषाय-उदयस्थानमें और उत्कृष्ट लोभोपयोगकालमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे जघन्य कथाय उदयस्थानमें और जघन्य मानोपयोगकालमें जीव असंख्यातगणे हैं। गुणकार पहलेके समान कहना चाहिए। उनसे जघन्य कषाय-उद्यस्थानमें और जघन्य क्रोधोपयोगकालमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे जघन्य कषाय-उदयस्थानमें और जघन्य मायोपयोगकालमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे जघन्य कषाय-उदयस्थानमें और जघन्य लोभोपयोगकालमें जीव विशेष अधिक हैं। वनसे जघन्य कपाय-वदयस्थानमें और अजघन्य अनत्कष्ट मानोपयोगकालोंमें जीव असंख्यातगुणे हैं। यहाँपर भी वही गुणकार है। उनसे जघन्य कषाय-उदयस्थानमें और अजधन्य-अनुत्कृष्ट क्रोधोपयोगकाळोंमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे जधन्य कषाय-उद्यस्थान-में और अजधन्य-अनुत्कृष्ट मायोपयोगकालों में जीव विशेष अधिक हैं। उतसे जघन्य क्षाय-उदयस्थानमें और अजघन्य-अनुत्कृष्ट लोभोपयोगकालोंमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे अजघन्य-अनुत्कृष्ट कषाय-उदयस्थानोंमें और उत्कृष्ट मानोपयोगकालमें जीव असंख्यातगणे हैं।

उकस्सिया॰ माणोवजोगद्धा॰ जीवा असंखेजगुणा। को गुणगारी ? असंखेजाओ सेढीओ । अजहण्णमणुकः कसायुदयद्वाणेः उक्कस्सियाः कोहोवजोगद्धाः जीवा विसेसाहिया । अजहण्णमणुक्कः कसायुदयहाणेः उक्तस्सियाः मायोवजोगद्धाः जीवा विसेसाहिया । अजहण्णमणुकः कसायुदयद्वाणेः उकः लोभोवः जीवा विसेः। अजहण्णमणुकस्सए ० कसायुदयदाणे ० जहण्णिया ० माणोवजोगद्धा ० जीवा असंखेजगुणा । अजहण्णमणुक्कस्स ० कसायुदयद्वा ० जहण्णिया ० कोहोवजोगद्वा ० जीवा विसेसाहिया । अजहण्णमणुक्कस्स० कसायुद्यद्वा० जहण्णिया० मायोवजोमद्धा० जीवा विसेसाहिया। अजहण्णमणुक्कस्म • कसायुदयद्वा • जहण्णिया • लोभोवजोगद्धा • जीवा विसेसाहिया। अजहण्णमणुक्कस्स० कसायुदयद्वा० अजहण्णमणुक्कस्सियासु माणीवजीगद्वासु जीवा असंखेजगुणा । अजहण्णमणुक्कस्स० कसायुदयद्वा० अजहण्णमणुक्कस्सियासु कोहोय-जोगद्धासु जीवा विसेसाहिया । अजहण्णमणुक्कस्स० कसायुदयहा० अजहण्ण-मणुक्कस्सियास मायोवजोगद्धास जीवा विसेसाहिया । अजहण्णमणुक्कस्स • कसायु-दयहाणेसु अजहण्णमणुक्कस्सियासु लोभोवजोगद्वासु जीवा विसेसाहिया। एवमोघेण परत्थाणप्पाबहअमेदं पर्ह्मविदं। एवं चेव तिरिक्खमणसगदीस वि वत्तव्वं, विसेसाभावादो। णिरयगदीस परत्थाणप्पाबहुअं चितिय णेदव्वं । तदो चउत्थीए गाहाए अत्यविद्वासा समप्पदि चि उवसंहारवक्कमाह—

### \* एवं चडत्थीए गाहाए विहासा समत्ता ।

गुणकार क्या है ? असंख्यात जगच्छे णिप्रमाण गुणकार है । उनसे अजघन्य-अनुत्कृष्ट कषाय-पदयस्थानों में और उत्कृष्ट क्रोधोपयोगकालमे जीव विशेष अधिक है। उनसे अजधन्य-अनुत्कृष्ट कृषाय-उदयस्थानों में और उत्कृष्ट मायोपयोगकालमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे अज्ञाबन्य-अनुत्कृष्ट्र कषाय-उदयस्थानों में और उत्कृष्ट्र लोभोपयोगकालमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे अजघन्य-अनुत्कृष्ट कृषाय-उदयस्थानों में और जघन्य मानोपयोगकालमें जीव असंख्यात-गुणे हैं। उनसे अज्ञान्य-अनुस्कृष्ट कथाय-उदयस्थानों में और ज्ञान्य कोधोपयोगकालमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे अजघन्य-अनुत्कृष्ट कृषाय-उदयस्थानोंमें और जघन्य मानी-पयोगकालमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे अजघन्य-अनुस्कृष्ट कषाय-उदयस्थानोंमें और जबन्य लोभोपयोगकालमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे अजघन्य-अनुत्कृष्ट कषाय-उदय-स्थानोंमें और अजघन्य-अनुत्कृष्ट मानोपयोगकालोंमें जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य-अनुत्कृष्ट कवाय-उदयस्थानोंमें और अजधन्य-अनुत्कृष्ट क्रोधोपयोगकाळोंमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे अजधन्य-अनुत्कृष्ट कषाय-उदयस्थानोंमें और अजधन्य-अनुत्कृष्ट माथी-पयोगकालोंमें जीव विशेष अधिक हैं। उनसे अजघन्य-अनुत्कृष्ट कृषाय-उदयस्थानोंमें और अजधन्य-अनुत्कृष्ट लोभोपयोगकालोंमें जीव विशेष अधिक हैं। इस प्रकार ओषसे परस्थान अल्पबहुत्वका कथन किया। इसी प्रकार तिर्येख्नगति और मनुष्यगतिमें भी कहना चाहिए, क्योंकि ओधकथनसे इनके कथनमें कोई भेद नहीं है। नरकगति और देवगतिमें परस्थान अल्पबहुत्वको विचारकर जानना चाहिए। इसके बाद चौथी गाथाके अर्थका विशेष व्याख्यान समाप्त होता है इस आशयके उपसंहार वाक्यको कहते हैं—

# इस प्रकार चौथी गाथाके अर्थका विशेष व्याख्यान समाप्त हुआ ।

- § १७८. सुगममेदं पयदत्थोनसंहारवक्कं । एवमेदं समाणिय संपिद्द पंचमगाहा-सुचस्स जहावसरपचमत्थविद्वासणं कुणमाणो सुचपबंधसुचरं अणह—
- केवडिगा उवजुत्ता सिरसीसु च वग्गणाकसाएसु चेति एदिस्से गाहाए अत्यविहासा ।
- § १७९. सुगममेदं, एदिस्से पंचनीए गाहाए अल्वविहासा एत्तो अहिकीरिद चि
  पदुप्पायणफलदात्तो । णविर गाहाए पुन्वद्विमिद्द सद्परसुच्चारिय तेण देसामास्येण
  सिन्विस्से चेव गाहाए सपुन्वपच्छद्वाए परामरसो एत्य कञ्जो दह्व्यो । एसा च गाहा
  कोहादिकसायोवज्ञत्ताणं परूत्वणहुदाए अङ्गण्डमणियोगदाराणं स्वणडमागया । तदो
  स्चणासुत्तमेदिमिति पद्प्यायणङ्गमाह—
  - \* एसा गाहा सुचणासुन्तं।
    - § १८०. सुगमं। संपिंद किमेदेण सचिजमाणमत्यजादमिञ्चासंकाए उत्तरमाह-
    - \* एदीए सचिदाणि अट्ट अणिओगहाराणि ।
- § १८१. एदीए गाहाए कोहादिकसायीवजीगजुक्तजीवाणं परुवणहृदाए अह
  अणियोगदाराणि द्विदाणि क्ति भणिदं होह । संपहि काणि ताणि अह अणिओगदाराणि
  वि आसंकिय पुच्छाञ्चन्माह—
- ५ १७८ प्रकृत अर्थका उपसंहार करतेवाळा यह वचन सुगम है। इस प्रकार इसको समाप्त कर अब पाँचवी सूत्रगायाके अवसरप्राप्त अर्थका विशेष व्याख्यान करते हुए आगेके सूत्रप्रवन्थको कहते हैं—
- \* 'सदृश कपायोपयोगवर्गणाओंमें कितने जीव उपयुक्त हैं' इस गाथाके अर्थका विशेष व्याख्यान करते हैं।
- ६ १७९. यह बचन सुगम है, क्योंकि इस पाँचवी गाथाके अर्थका विशेष ज्याख्यान अधिकार प्राप्त है इस बातका कथन करना इसका फळ है। इतनी विशेषता है कि गाथाके पूर्वीयंका शब्दपरक उरुवारण करके उससे देशामपंक्रभावसे पूर्वीयं और उत्तरार्थ सहित पूरी गाथाका परामर्ज यहाँपर किया गया जानना चाहिए। यह गाया कोधादि कथायों में उपपुक्त हुए जीवोंका कथन करनेके लिए आहे वैं। इसलिए यह सूचनासुत्र है इस बातका कथन करनेके लिए कहते हैं—
  - # यह गाथा सूचनासूत्र है।
- § १८०. यह वचन सुगम है। अब इसके द्वारा क्या अर्थसमृह स्चित किया जाने-वाला है इस आशंकाका उत्तर देते हैं—
  - इसके द्वारा आठ अनुयोगद्वार सूचित किये गये हैं।
- § १८१. कोचादि कवाबों में उपयुक्त हुए जीवोंका कथन करनेके लिए इस गाथा द्वारा
  आठ अनुयोगद्वार सृचित किये गये हैं यह उक्त कथनका तालये हैं। अब वे आठ अनुयोगद्वार
  कौनसे हैं ऐसी आतंका कर एच्छासुत्र कहते हैं—

- # तंजहा।
- § १८२. सुगमं ।
- # संतपस्वणा दव्यपमाणं खेत्तपमाणं कोसणं कालो अंतरं भागा-भागो अप्पायहणं च।
- - केवडिगा उवजुत्ता ति दव्वपमाणाणुगमो ।
- § १८४. एदिम्म गाँहापदमावयचे द्व्यपमाणाणुगमो पिडवद्रो नि भणिदं होइ, कोहादिकसायेसु उवजुत्ता जीवा केविडया होति नि पुच्छाम्रुहेणेत्य तस्स पिडवद्भन-दंसणादी।
  - \* सरिसीसु च वरगणा-कसाएसु ति कालाणुगमो ।
- § १८५. एदम्मि गाहामुत्तविदियावयवे कालाणुगमो णिवद्वो त्ति भणिदं होति ।
  कथमेत्य कालाणुगमस्स णिवद्वत्तमिदि चे १ वुच्चदे—सिसीम् च एगकसायपिडवद्वासु
  - # वे जैसे।
  - § १८२ यह वचन सुगम है।
- सत्त्ररूपणा, द्रव्यव्रमाण, क्षेत्रप्रमाण, स्पर्श्वन, काल, अन्तर, आगामाग और अन्यवहृत्व ।
- \$ १८२. इस प्रकार ये आठ अनुयोगद्वार इस गाथा द्वारा सूचित किये गये हैं यह उक्त कथनका तात्वर्य है। अब इस गाथासुबके किस अवयवमें कौनसा अनुयोद्वार प्रतिवद्ध है इस प्रकार इस बातका ज्ञान करानेके किए आगेका प्रबन्ध कहते हैं—
- \* 'कितने जीव उपयुक्त हैं' इस बचन द्वारा द्रव्यप्रमाणानुगम स्वचित किया गया है।
- § १८४. गाथाके इस प्रथम पादमें इन्यप्रमाणानुगम प्रतिबद्ध है यह उक्त कथनका तात्पर्य है, क्योंकि 'कोधादि कथायोंमें उपयुक्त हुए जीव कितने हैं' इस प्रच्छा द्वारा यहाँपर उक्त गाथावचन प्रतिबद्ध देखा जाता है।
- \* 'सदृश कपायोपयोगवर्गणाओंमें' इस वचन द्वारा कालानुगम द्वचित किया गया है।
- ९ १८५. गायासूत्रके इस दूसरे पादमें काछानुगम निबद्ध है यह उक्त कथनका सार्स्य है।
  - गंका—इसमें काळा<u>न</u>गमका निबद्धपना कैसे है ?
  - समाधान--'सरिसीसु च' अर्थात् एक कवाबसे सम्बन्ध रखनेवाली 'बगगणाकसाएसु'

वन्गणाकसायेसु कसायोवजोगवन्गणासु केवचिरम्ववज्ञुचा होति चि सुचत्थावलंबणादो कालागुणमस्स पडिवद्धचमेत्थ दृष्ट्वं ।

- केवडिगा च कसाए ित भागाभागो ।
- १८६. एदम्मि तदियावयवे भागाभागाणुगमो णिवद्वो त्ति गहेयव्वो, कम्बि
  कसाये कसायोवजुत्तसव्यजीवाणं केविद्या भागा उवजुत्ता होति ति वदसंबंधावलंबणादो ।
  - \* 'के के च विसिस्सदे केथे' ति अप्पाषहकं।
- § १८७. एदम्मि गाहासुत्तचिस्मावयवे अप्पाबहुआणुगमो णिवद्धो, के कसायोव-जुत्ता जीवा कत्तो कसायोवजुत्तजीवरासीदो केत्तियमेत्तेण विसिस्सदे अहिया होंति ति पदसंवंधं कादण सुत्तत्थावलंबणादो ।
  - \* एवमेदाणि चत्तारि अणिओगदाराणि सुत्तणिबद्धाणि ।
  - § १८८. कुदो ? चदुण्हमेदेसि णामणिहेसं कादुणेदम्मि गाहासुत्ते णिहिहुत्तादो ।
  - \* सेसाणि सूचणाणमाणेण कायञ्वाणि।
- § १८९. सेसाणि पुण सैतपरूवणादीणि चत्तारि अणिओगहाराणि ख्वणाणु-माणेणेत्य गहेयव्वाणि, सुत्तणिहिद्वाणं चडण्डमणियोगहाराणं देसामासयभावेणावद्वाण-दंसणादो ति भणिदं होह । तम्हा एदाणि अङ्कअणिओगहाराणि एदीए गाहाए ख्विदाणि

अर्थात् कषाग्रोपयोगवर्गणाओं में जीव कितने काल तक उपयुक्त होते हैं इस प्रकार सूत्रके अर्थका अवलम्बन करनेसे प्रकृतमें कालालुगम प्रतिबद्ध है ऐसा जानना चाहिए।

- \* 'किस कषायमें कीन कितनेवाँ भाग उपयुक्त हैं' इस वचन द्वारा भागाभागा-जगम सचित किया गया है।
- § १८६. गाथाके इस तृतीय पादमें भागाभागानुगम निबद्ध है ऐसा प्रहण करना
  चाहिए, क्योंकि किस कथायमें कथायसे उपयुक्त हुए सब जीवोंके कितनेव भाग जीव उपयुक्त
  होते हैं इस प्रकार पदके सम्बन्धका अवलम्बन लिया गया है।
  - \* 'कीन-कीन कषायवाले जीव किस कषायवाले जीवोंसे अधिक होते हैं' इस

वचन द्वारा अन्यवहुत्व द्वचित किया गया है।

- § १८७. गायासूत्रके इस अन्तिम पादमें अल्पबहुत्वातुगम निबद्ध है, क्योंकि कषायसे उपयुक्त हुए कौन जीव कषायसे उपयुक्त हुई किस जीवराशिसे कितने 'विसिस्सदे' अधीत् अधिक होते हैं इस प्रकार पद सम्बन्ध करके सूत्रके अर्थका अवस्म्बन किया गया है।
  - # इस प्रकार ये चार अनुयोगद्वार स्त्रनिबद्ध हैं।
    - § १८८ क्योंकि इन कारका नामनिर्देश करके ये इस गाथासूत्रमें निर्दिष्ट किये गये हैं।
  - श्रेष अनुयोगद्वार सूचनावश अनुमानद्वारा ब्रहण कर लेने चाहिए ।
- ६ १.८. किन्तु शेष सत्यरूपणा आदि चार बतुयोगद्वार स्चनावत अनुमानद्वारा बहुँगर प्रहण कर छेने चाहिए, क्योंकि सुत्रमें निर्दिष्ट किये गये चार अनुयोगद्वारोंका देशा- मर्पक्रमावसे अवस्थान देखा जाता है यह उक्त कथनका तालव है। इसछिए ये आठ अनु-

चि सिद्धं । संपद्दि एदेहिं अङ्गदिं अणिओमहारेहिं कसायोवज्जनाणं मग्गणद्रदाए तत्व इमाणि मग्गणड्राणाणि होति चि जाणावणद्रमिदमाहः—

- कसायोवजुने अइहिं अणिओगदारेहिं गवि-इंदिय-काय-जोग-बेद-णाण-संजम-वंसण-लेस्स-भिवय-सम्मत्त-सण्णि-आहारा ति एदेसु तेरससु अश्वगमेसु मन्गिय्ण ।
- ५ १९० एदेसु गितयादितेरसमम्मणहाणेसुकतायोवज्ञत्ता जीवा अणंतरणिहिट्टेहिं अद्वृहिं अणिओगहारेहिं अणुगंतच्वा चि वृत्तं होइ । साम्प्रतं यथोक्तेषु मार्गणास्थानेषु यथोक्तैरु मार्गणास्थानेषु यथोक्तैरु सार्गणास्थानेषु यथोक्तैरु सार्गणास्थानेषु यथोक्तैरुयोगद्वारै: सदादिभिविश्वेषितान् कशयोपपुक्तानन्वेषयिष्यामः । तद्यथा—तत्य संतपरूवणाए दुविहो णिहेसो—ओधेण आदेसेण य । ओधेण अत्थि कोह-माण-माया-स्रोभोवज्ञता जीवा । एवं सच्यमग्गणासु णेदच्वं ।
- ५ १९१. दब्बपमाणाणुगमेण दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण कोह-माण-माया-छोओवजुना दब्बपमाणेण केविहया ? अर्णता । एवं तिरिक्खा० । आदेसेण णिरवगदीए णेरइया दब्बपमाणेण केविहया ? असंखेजा । एवं सब्बणेरइय-सब्बपंचिदियतिरिक्ख-सब्बमणुस-सब्बदेवा चि । णवरि मणुसपज्जन-मणुसिणी-सब्बह्व- हेवा चदकसायोवजुना दब्बपमाणेण केविहया ? संखेजा । एवं जाव जणाहारि चि ।

योगद्वार इस गाथाद्वारा स्वित किये गये है यह सिद्ध हुआ। अब इन आठ अनुयोगद्वारोंके अवस्थनसे कपायों में उप्युक्त हुए जीवोंका अनुसन्धान करनेपर वहाँ ये मार्गणाश्यान होते हैं इस बातका क्वान करानेके लिए कहते हैं—

- \* कपायोंमें उपयुक्त हुए जीवोंका आठ अनुयोगद्वारोंका आश्रय लेकर गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, ज्ञान, संयम, दर्जन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञित्व और आहार इन तेरह अनुगर्मोमें मार्गण करके।
- § १९०. इन गति आदि तेरह मार्गणास्थानों में कथायों से चपयुक्त हुए जीव अनन्तर पूर्व कहे गये आठ अनुयोगद्वारों के आश्रयसे जानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है। अब यथीक मार्गणास्थानों में सत् आदि यथोक अनुयोगद्वारों से विशेषताको प्राप्त हुए कपायों में उपयुक्त हुए जीवीं का अन्वेषण करते हैं। यथा—उनमें सम्प्रक्रपणाकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओच और ओदेश। बोच कोच, मान, माया और लोभ कपायमें उपयुक्त जीव हैं। इसी प्रकार सब मार्गणाओं कथन करना चाहिए।
- ५ १९१. द्रव्यप्रमाणानुरामको अपेक्षा निर्देश हो प्रकारका है—आंच और आहेर । अभिस्ते क्रोच, मान, मावा और छोम कवावमें वपयुक्त जीव द्रव्यप्रमाणको अपेक्षा कितने हैं १ अनन्त हैं। इसी प्रकार तिर्वेक्ष जीव जानने वाहिये। आहेरासे तरकगतिमें नारको जीव द्रव्यप्रमाणको अपेक्षा कितने हैं । असंस्थात हैं। इसी प्रकार सब नारको, सब पक्कें निरूप विवेक्ष, सब मनुष्य और सब देव जानने वाहिए। इतनी विशेषता है कि चारों कवावों विषक्त सब मनुष्य और सब देव जानने वाहिए। इतनी विशेषता है कि चारों कवावों विषक्त स्वर्य प्रयोग, मनुष्यिनी और सर्वार्षसिद्धिके देव द्रव्यप्रमाणको अपेक्षा कितने

### सेन-पोसणं जाणियुण णेदव्वं ।

- ५ १९२. कालागुगमेण द्विहो णिहेसो—ओषेण आदेसेण य । ओषेण कोहादिकसायोवजुत्ता केवचिरं कालादो होंति १ णाणाजीवे पहुच सन्वदा । एगजीवं पहुच जहण्णुकस्सेण अंतीग्रुहुत्तं । एवं गदियादिसन्वममाणासु णेयन्वं ।
- § १९३, अंतराणुगमेण दुविहो णिदेसो—ओषेण आदेसेण य । ओषेण कोहादिकसायोवजुत्ताणं णाणाजीवे पड्ड णित्य अंतरं । एगजीवं पड्ड जहण्णुकस्सेण अंतीग्रुहुतं । एवं गदियादिसु णेदव्वं ।
- § १९४. भागाभागाणुगमेण दुविहो णिहेसो—ओधेण आदेसेण य । ओधेण कोहोबजुत्ता सन्वजीवा० केवडिओ भागो ? चदुन्भागो देखणो । एवं माण-मायोबजुत्ताणं पि वत्तव्यं । लोभोबजुत्ता सन्वजीवा० केवडिओ भागो ? चदुन्भागो सादिरेओ । एवं तिरिक्ख-मणुस्सेष्ठ । आदेसेण णेरहया कोहोबजुत्ता सन्वजीवा० केवडिओ भागो ? सखेजा भागा । सेसं संखेजिदिभागो । एवं सन्वजणेरहय० । देवगदीए लोभोबजुत्ता सन्वजीवा० केवडिओ भागो ? संखेजा भागा । मायादिकसायोबजुत्ता जीवा संखेजिदिभागो । एवं णेठव्यं जाव अणाहारि त्ति ।

हैं ? संख्यात हैं । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । क्षेत्र और स्पर्शनका जानकर कथन करना चाहिए ।

- ९९२ कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओच और आदेश । ओचसे कोधादि क्यायोमें उपयुक्त हुए जीवोंका कितना काल है १ नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वदा काल है । एक जीवकी अपेक्षा जपन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहुर्त है । इसी प्रकार गति आदि सब सार्गणाओं अंजानना चाहिए ।
- § ९९४. भागाभागानुगमको अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। आघसे क्रांधमें उपयुक्त हुए जीव सब जीविक कितने भागपमाण है १ कुळ कम चतुर्थ भागपमाण है । हिंदी कर करना चाहिए। क्रीमकषायमें उपयुक्त हुए जीव सब जीविक कितने भागपमाण हैं। साधिक चतुर्थ भागपमाण हैं। साधिक चतुर्थ भागपमाण हैं। इसी प्रकार विशेष्क और मतुष्योंमें जान ठेना चाहिए। आदेशसे क्रीभ कायमें उपयुक्त हुए नारकी जीव सब नारकी जीविक कितने भागपमाण हैं। इसी प्रकार तहनागपमाण हैं। हो अवधार्यों उपयुक्त हुए जीव संक्यात बहुभागपमाण हैं। हो अवधार्यों उपयुक्त हुए जीव संक्यात के इसी प्रकार सव नारिकवींमें जानना चाहिए। देवनाविम ठोमक्यायमें उपयुक्त हुए जीव सब देव जीवींक कितने भागमाण हैं। इसी प्रकार सव नारिकवींमें जानना चाहिए। हे स्वीप्रकार अवधार है। साथा क्षांद कथायोंमें उपयुक्त हुए जीव संक्यातवें भागपमाण हैं। इसी प्रकार अनाहासक अनाहासक मार्गणा तक जानना चाहिए।

६ १९५. जप्पाबहुआणुगमेण दुविहो णिहेसो— ओघेण आदेसेण य । ओघेण सक्वत्योवा माणकसायोवजुत्ता जीवा । कोहकसायोवजुत्ता जीवा विसेसाहिया । मायकसायोवजुत्ता जीवा विसेसाहिया । स्वाविक्सायोवजुत्ता विसेसाहिया । एवं तिरिक्स-मणुस्सेसु । णिरयगदीए सव्वत्योवा लोमोवजुत्ता जीवा । मायोवजुत्ता संखेजगुणा । माणोवजुत्ता जीवा संखेजगुणा । कोहोवजुत्ता संखेजगुणा । एवं देवगदीए वि । णविर कोहादी वत्तव्यं । एवं जाव अणाहारि ति णेदव्यं । एवंमेदेसु तेरससु अणुगमेसु संवपरूवणादीहिं कसायोवजुत्ताणं मम्मणं कादृण तदो किं कायव्यमिदि आसंकाए इदमाह—

## \* महादंडयं च कादूण समत्ता पंचमी गाहा।

- § १९६. चदुगिदसमासप्पाबहुअविसओ दंडओ महादंडओ ति एत्थ विविक्खओ, एगेगगिदिपडिबद्धदंडगेहिंतो एदस्स बहुविसयचेण तहाआयोवचीदो । सो च महादंडओ एवसणगंतच्यो—
- § १९५ अल्पबहुत्वानुगमको अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आंघ और आदेश।

  ओघसे मानकपायमें उपयुक्त हुए जीव सबसे थांड़े हैं। उनसे क्रांधकपायमें उपयुक्त हुए जीव

  विश्रेष अधिक हैं। उनसे माया कपायमें उपयुक्त हुए जीव विश्रेष अधिक है। उनसे लोम

  कपायमें उपयुक्त हुए जीव विश्रेष अधिक है। इसी प्रकार तिर्वेखों और मतुष्योमें जानना

  चाहिए। नरकगितमें लोभकपायमें उपयुक्त हुए जीव सबसे थोड़े है। उनसे मायाकपायमें

  उपयुक्त हुए जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे मानकपायमें उपयुक्त हुए जीव संख्यातगुणे हैं।

  उनसे क्रोधकपायमें उपयुक्त हुए जीव संख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार

  चाहिए। इतनी विश्रेषता है कि क्रोधकपायको आदि कर कथन करना चाहिए। इसी प्रकार

  बनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। इस प्रकार इन तेरह अनुगमीमें सत्यस्यपा आविके

  छारा कपायोमें उपयुक्त हुए जीवांका अनुमन्थान करनेके बाद क्या करना चाहिए ऐसी

  आर्थेका होनेपर यह कहते हैं—

## \* और महादण्डक करके पाँचवीं गाथा समाप्त हुई ।

- ६ १०६. चारों गतियोंके ममुदायरूप अलपबहुत्तको विषय करनेवाले दण्डकको महा-रण्डक कहते हैं यह प्रकृतमें विवक्षित है, क्योंकि एक-एक गतिसे सम्बन्ध रखनेवाले दण्डकसे यह बहुतको विषय करनेवाला होनेसे इसे महादण्डकपना बन जाता है। और वह महादण्डक इस प्रकार जानना चाहिए—
- ६ १९७. मतुष्यगतिमें मानकपायमें उपयुक्त हुए जीव सबसे थोड़े हैं। उनसे क्रोध-क्षायमें उपयुक्त हुए जीव विशेष अधिक हैं। उनसे मायाकपायमें उपयुक्त धुए जीव विशेष अधिक है। उनसे छोमकपायमें उपयुक्त हुए जीव विशेष अधिक हैं। उनसे महस्तिमें छोमकपायमें उपयुक्त हुए जीव असंस्थातगुणे है। उनसे मायाकषायमें उपयुक्त हुए जीव

संखेजगुणा। कोहोव॰ संखेजगुणा। देवगदीए कोहोव॰ जा असंखेजगुणा। माणोव॰ जुना संखेजगुणा। मायोव॰ जुना संखेजगुणा। मायोव॰ जा संखेजगुणा। होमोव॰ जा संखेजगुणा। तिरिक्चि गरीए माणोव॰ अणंतगुणा। कोहोव॰ विसेसाहिया। मायो॰ विसेसाहिया। होमोव॰ विसेसाहिया। एवमेसो महमगणाविसजो एगो महादं छो। एवमिंदियमगणाए वि पंचण्हमिंदियाणं समासेण चदुकसायोव॰ जाणमप्पावहुए कीरमाणे विदिओ महादं डगो होह। पुणो एदेणेव विहिणा कसायमगणं मीन्ण सेसस॰ वसग्यमगणासु पादेकमेगेनमहादं डजो जाणिय णेयच्यो। एवं णीदे पंचमी माहा समना सवदि।

 कं जे जिम्ह कसाए उवजुत्ता किण्णु भृदपुव्वा ते' ति एदिस्से छद्वीए गाहाए कालजोणी कायव्वा ।

६ १९८. एदेण गाहापुष्वद्विमिद्व सह्परमुचारिय पच्छद्वस्म वि देसा-मामयण्णाएण बुढीए परामरसं काद्ण तदो एदिस्से छट्टीए गाहाए अत्यविहासण्ट्वं कालजोणी कायच्या त्ति णिहिट्टं । कालो चेव जोणी आसयो पयदपरुवणाए कायच्यो त्ति वृत्तं होह । क्रुदो एवं १ एदिस्से गाहाए वङ्गमाणसमय-माणादिकसायोवज्ञताण-

संस्थातगुणे हैं। उनसे मानकपायमें उपयुक्त हुए जीव संस्थातगुणे हैं। उनसे क्रोधकषायमें उपयुक्त हुए जीव संस्थातगुणे हैं। उनसे देशपतिमें क्रोधकपायमें उपयुक्त हुए जीव संस्थातगुणे हैं। उनसे लिया हुए जीव संस्थातगुणे हैं। उनसे साथाकपायमें उपयुक्त हुए जीव संस्थातगुणे हैं। उनसे स्थापकपायमें उपयुक्त हुए जीव संस्थातगुणे हैं। उनसे लिया हुए जीव संस्थातगुणे हैं। उनसे लिया हुए जीव संस्थातगुणे हैं। उनसे हिप्यक्षापित मानकषायमें उपयुक्त हुए जीव सिद्या अधिक हैं। उनसे लिया हुए जीव सिद्या अधिक हैं। उनसे लोया स्थापकपायमें उपयुक्त हुए जीव सिद्या अधिक हैं। उनसे लोया स्थापकपायमें उपयुक्त हुए जीव सिद्या अधिक हैं। उनसे लोया स्थापकपायमें उपयुक्त हुए जीव सिद्या अधिक हैं। उनसे लोया स्थापकपायमें उपयुक्त हुए जीव सिद्या अधिक हैं। उनसे महादण्डक हैं। इसी प्रकार इन्द्रियमार्गणामें भी पाँच इन्द्रियों समुदायके साथ चार कपायों से उपयुक्त हुए जीवों का जर्मबहुल करनेपर दूसरा महादण्डक होता है। पुनः इसी विधिसे कषायमार्गणाको छोड़कर रोच सब मार्गणाओं में भी पाँच स्वत्यक अध्ययसे एक-एक महादण्डकको जानकर ले जान पाहिए। इस प्रकार ले जाने पर पाँचवी गाया समान होती है।

\* 'जो जो जीव वर्तमान समयमें जिस कपायमें उपयुक्त हैं क्या वे अतीत कालमें उसी कपायमें उपयुक्त थे' इस छठी गाथाकी कालके आश्रयसे प्ररूपणा करनी चाहिए।

\$ १९८ इस द्वार। गायाके पूर्वाधंका उल्लेखपूर्वक उच्चारण करके तथा इसके उत्तराधंका भी देशामर्थक न्याबसे बुद्धिद्वारा परामर्श करके अनन्तर इस छठी गायाके अर्थका बिशेष व्याक्यान करनेके छिए काल्योनि करना चाहिए। प्रकृत प्ररूपणार्मे काल ही योनि अर्थान आश्रय करने योग्य है यह उक्त कथनका ताल्य हैं।

शंका-ऐसा क्यों है ?

मदीदाणागदकालेसु माण-णोमाण-मिस्सादिकालवियव्यपिडवद्धपमाणपरूवणाए णिबद्धचादो । कथमेदं णव्यदे ? जे जे जीवा जिम्ह कसाए वृह्माणसमए उवजुचा ते उप्पमाणा चैव होट्ण किण्णु भृदपुव्या किं माणोवजुचा चेव होट्ण माणकालेण परिणदा आहो माणवदिरिचसेसकसायोवजुचा होट्ण णोमाणकालपरिणदा, किं वा माण-णोमाणीई जहापविमागमकमोवजुचा होट्ण मिस्सपकालेण परिणदा चि एवमादि-पुच्छाहिसंबेषेण सुक्तथवक्खाणावलंबणादो । एत्य गाहापुच्यद्विम अदीदकालविसयो पुच्छाणिदेसो पिडवद्वो । 'होहिति च उवजुचां' चि एदिम्स वि पच्छद्वावयवे अणागय-कालविसयो पुच्छाणिदेसो णिबद्वो । एवमोचेण पुच्छाणिदेसं काट्ण तदो आदेस-पर्वणा विक्वि बीजपद्वसुबहहुं 'एवं सव्यत्थ बोद्धव्या' चि । तदो एदिस्से छट्टीए गाहाए कालजोणिया पर्वणा कायव्या चि सिद्धं ।

समाधान—क्योंकि इस गाथामें वर्तमान समयमें मानादि कवायोंमें उपयुक्त हुए जीवोंकी अतीत और अनागत कालमें मान, नोमान और मिश्र आदि कालके भेदोंसे सन्यन्थ रखनेवाले प्रमाणकी प्ररूपणा निवद्व हैं।

शंका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है?

समाधान—क्योंकि जो जो जीव वर्तमान समयमें जिस कथायमें उपयुक्त है वे सबके सब क्या भूतपूर्व अर्थात अतीत कारूमें भी मानकथायमें ही उपयुक्त होकर क्या मानकारूसे परिणत थे या मानव्यतिरिक्त श्रंप कथायोंमें उपयुक्त होकर नोमानकारूसे परिणत ये अथवा क्या यथाविमाग मान और नोमानरूपसे युगपत् उपयुक्त होकर मिश्रकारूसे परिणत थे इत्यादि पृच्छांके सम्बन्धसे सुत्रार्थके ज्याक्यानका अवरूम्यन छिया है, इससे जाना जाता है कि इस गायामें उक्त प्रकणा निवद है।

यहाँ गाथाके पूर्वार्धमें अतीतकालविषयक पुच्छाका निर्देश किया गाया है तथा गाथाके उत्तरार्धके 'होहिति च उवजुत्ता' इस पारमें भी अनागत कालविषयक पुच्छाका निर्देश किया गया है। इस प्रकार ओषसे पुच्छाका निर्देश करके तदनन्तर आदेशमहरूपणासम्बन्धी भी 'प्रबं सक्बत्य बोह्नुक्वा' इस चरणद्वारा संक्षेपमें बीजपूरका निर्देश किया गया है। इसलिए

इस छठी गाथाकी कालके आश्रयसे प्ररूपणा करनी चाहिए यह सिद्ध हुआ।

विश्वेषार्थ — क्यायके चार भेदोंमेंसे वर्तमान समयमें जो जोव जिस क्यायसे उपयुक्त हैं वे अतीत कालमें क्या उसी क्यायसे उपयुक्त थे या भविष्य कालमें उसी क्यायसे उपयुक्त रहेंगे ऐसी प्रच्छा होनेपर मानक्यायको अपेक्षा इसका उत्तर तीन प्रकारसे होगा। प्रथम उत्तर होगा कि वे सब जीव अतीत कालमें भी मानक्यायसे उपयुक्त रहेंगे। इसरा उत्तर होगा कि वे सब जीव अतीत कालमें कोध, माया और लोभ क्यायसे उपयुक्त रहेंगे। तथा तीसरा उत्तर होगा कि उस कायसे उपयुक्त रहेंगे। तथा तीसरा उत्तर होगा कि उन जीवोंमेंसे कुछ तो कोध, माया और लोभक्यायसे उपयुक्त ये और कुछ जीव मानक्यायसे उपयुक्त ये या कुछ जीव तो कोध, माया और लोभक्यायसे उपयुक्त ये जीर कुछ जीव मानक्यायसे उपयुक्त होंगे। उत्तर कुछ जीव मानक्यायसे उपयुक्त रहेंगे और कुछ जीव मानक्यायसे उपयुक्त रहेंगे। उत्तर पुच्ला के ये ती उत्तर हो आत्र हो आत्र ही आत्र कुछ जीव मानक्यायसे उपयुक्त रहेंगे। उत्तर पुच्ला के ये ती उत्तर है। अत्यय इस हिसाबसे काल भी तीन मागोंमें विभक्त हो जाता है—प्रथम उत्तरके अनुसार मानक्वाल, इसरे उत्तरके अनुसार

- § १९९, संपहि षयदपह्रवणाए अवसरकरणहं पुच्छावकमाइ-
- #तंजहा।
- ६ २००. सुगमं।
- अ अस्ति समए माणोवजुत्ता तेसि तीदे काले माणकालो णोमाण-कालो मिस्सयकालो इदि एवं तिविहो कालो ।
- § २०१. जे जीवा एदिम्म वट्टमाणसमये माणीवजुत्ता अणंता होद्ण दीसंति तेसिं तीदे काले तिविही कालो वालीणो—माणकालो णोमाणकालो मिस्सयकालो चेदि । तत्य जिम्म कालविसेसे एसो आदिट्टो वट्टमाणसमयमाणीवजुत्ता जीवरासी अणुणाहिओ होद्ण माणीवजोगेणेव परिणदो लम्मइ सो माणकालो ति मण्णइ । एसो चेव णिरुद्धजीवरासी जिम्म कालविसेसे एगो वि माणो अहोद्ण कोह-माया-लोमेसु चेव जहापविमागं परिणदो सो णोमाणकालो ति मण्णवे माणवदिरिक्तसेसकतायाणं

नोमानकाल और तीसरे उत्तरके अनुसार मिश्रकाल ये इनकी संज्ञायें है। जो जीव वर्तमान समयमें मानकपायसे उपयुक्त थे भवित्यकालमें मानकपायसे उपयुक्त थे भवित्यकालमें मानकपायसे उपयुक्त थे भवित्यकालमें मानकपायसे उपयुक्त रहेंगे तो उनके उस कालकी मानकाल संज्ञा है। इसी प्रकार जो जीव वर्तमान समयमें मानकपायसे उपयुक्त हैं वे सबके सब अतीवकालमें यहि मानके सिवाय अन्य कपायसे उपयुक्त थे या अन्य कपायसे उपयुक्त रहेंगे तो उनके उस कालकी नोमानकाल संज्ञा है। तथा इसी प्रकार जो जीव वर्तमान समयमें मानकपायसे उपयुक्त हैं उनमेंसे कुछ तो अतीव कालमें मानके सिवाय अन्य कपायसे उपयुक्त थे और कुछ मानकपायसे उपयुक्त थे जोर कुछ मानकपायसे उपयुक्त थे वा कुछ अन्य कपायसे उपयुक्त रहेंगे और कुछ मानकपायको विवक्षित कर कालके में दोंका निरूपण है। इसी प्रकार अन्य कपायोंको विवक्षित कर आगमानुसार कालके भेरोंका निरूपण कर लेना चाहिए। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि जब जो कपाय विवक्षित हो तब उसके अनुसार कालके भेरोंका निरूपण कर लेना चाहिए। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि जब जो कपाय विवक्षित हो तब उसके अनुसार कालके भेरोंका संज्ञा हो जाती है। जैसे कोषकाल, नोक्षायल और सिश्रकाल आहि।

- § १९९. अब प्रकृत प्ररूपणाका अवसर करनेके लिए प्रच्छावाक्यको कहते हैं—
- **\* वह** जैसे ।
- § २००. यह सूत्र सुगम है।

\* जो जीव इस समय मानकषायसे उपयुक्त हैं उनका अतीत कालमें मानकाल, नोमानकाल और मिश्रकाल इस प्रकार तीन प्रकारका काल न्यतीत हुआ है।

§ २०१. जो इस अर्थात् वर्तमान समयमें मानकषायमें उपयुक्त अन्तर जीव दिखलाई वेते हैं उनका अतीवकालमें तीन प्रकारका काल व्यतीव हुआ है—सानकाल, नोमानकाल और मिश्रकाल । उनमेंसे जिस कालविशेषमें यह विवक्तित वर्तमान समयमें मानकपायमें उपयुक्त हुई जीवराशि न्यूनाधिक हुए विना मानोपयोगसे ही परिणत होकर माह तिती है उसे मानकाल कहते हैं। तथा यही विवक्षित जीवराशि जिस कालविशेषमें एक भी मानरूप न होकर यथा। किसान केति हो अप अपने मानरूप न होकर यथा। किसान केति हो मानकाल कहते हैं, व्यां कि मानकेत स्वाय शेष कथार्थ तोमान संक्रांक थोग्य हैं इस विवक्षाका यहाँ अवल्यन लिया गया। किसान के सिवाय शेष कथार्थ तोमान संक्रांक थोग्य हैं इस विवक्षाका यहाँ अवल्यन लिया गया।

णोमाणववएसारिहतेणावस्त्रंबणादो । पुणो हमो चेव णिरुद्धजीवरासी जिम्म काले थोवो माणोवजुत्तो दोवण परिणदो दिद्दो सो मिस्सयकालो पाम । तम्हा माणोवजुत्ताणमेसो सत्याणवितयो तिविही कालो सम-दिक्कंतो वि सम्मयवहारिदं । ण केवल्येमो तिविही चेव काल्परिवत्तो विविक्खय-जीवाणं, किंतु अण्णो वि काल्परिवत्तो परत्याणविसयो समहंकतो ति पदुष्पायणहु-सुत्तरस्त्रामोहण्णं—

## \* को हे च तिविहो कालो।

५ २०२. तस्सेव बङ्गमाणसमयमाणोवजुतजीवरासिस्स कोहे वि विविद्यो कालो अइक्कतो चि वुत्तं होइ । तं जहा—कोहकालो णोकोहकालो मिस्सयकालो चेदि । तत्य जिम्म समये सो चेव बद्गमाणसमयमाणोवजुतजीवरासी कसायंतरपरिहारेण कोहकसाएणेव परिणदो होट्णान्छिदो सो माणोवजुत्ताणं कोहकालो चि मण्णदे । युणो एसो चेव जीवरासी जिम्म कालिसेसे कोह-माणेसु एक्केण वि जीवेणाहीरूण माया-लोमेसु चेव परिणदो सो माणोवजुत्ताणं णोकोहकालो चि विण्णायहे । युणो माणे एसो वि जीवो बहोटूण थोवो कोहोवजुत्तो थोवो च माया-लोमोवजुत्तो होट्णा जिल्ह काले परिणदो सो माणोवजुत्ताणं कोहिसस्यकालो चि मण्णदे । अहवा णोकोह-सिस्सयकालेसु माणेण वि परिणदोस णोकोह-सिस्सयकालेसु माणेण वि परिणासिक्षेण दोसो, तेण वि परिणदस्स णोकोह-

## \* कोधकषायमें तीन प्रकारका काल होता है।

\$ २०२. वर्तमान समयमें मानमें उपयुक्त हुई उसी जीवराशिका क्रोधकषायमें भी तीन भक्तारक काल उनतीत हुआ यह उक्त कयनका तात्रयं है। यथा—क्रोधकाल नोक्रोधकाल और मिश्रकाल। उनमें से वर्तमान समयमें मानकषायमें उपयुक्त हुई वही जीवराशि जिस समयमें अन्य कषायों का परिहार कर क्रोधकषायक्रसमें परिणत होकर रही, वह मानकपायमें उपयुक्त हुए जोवों का क्रोधकाल कहा जाता है। पुनः यही जीवराशि जिस कालविशेषमें एक भी जीव क्रोध और मानकर न होकर मात्र विशेष हुए जीवोंका नोक्रोधकाल जाना जाता है। पुनः एक भी जीव मानकर न होकर बाया और लोभ रूपसे ही परिणत हुई, वह मानमें उपयुक्त हुए जीवोंका नोक्रोधकाल जाना जाता है। पुनः एक भी जीव मानकर न होकर बोड़ेसे जीव क्रोधकषायमें उपयुक्त होकर जिस कालमें परिणत हुए, वह मानकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंका क्रोधकषायमें उपयुक्त होकर जिस कालमें परिणत हुए, वह मानकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंका क्रोधकी अपेक्षा मिश्रकाल कहा जाता है। अयवा वोक्रोधकाल और सिम्नकाल कहा जाता है। क्या वाले क्रोधकाल की सिम्नकाल हुन में मानकपायरूपसे में परिणता है, हमोंकि

हैं। तथा यही विवक्षित जीवराज़ि जिस कालमें कुल सानमें व्ययुक्त हांकर और कुल कोष, सावा और लोभमें यथासम्भव उपयुक्त होकर परिणत दिखाई दी उसकी सिश्रकाल संझा है। इसलिए सानकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंका स्वस्थानविषयक यह तीन प्रकारका काल ज्यतीत हुआ यह सम्यक् प्रकारसे निश्चित किया। विवक्षित जीवोंका तीन प्रकारका केवल यही कालपरिवर्तन नहीं है किन्तु परस्थानविषयक अन्य भी कालपरिवर्तन ज्यतीत हुआ है इस बातका कथन करनेके लिए आगोका सुत्र आया है—

मिस्सनसंभवे विरोहाभावादो । एवमेसो वहुमाणसमयम्मि भाणोवज्रनाणं कोहावेक्खाए वि तिविद्दो कालो वोल्लीणो चि सिद्धं । संपद्दि माया-लोभेसु वि एसो चेव कमो चि पदुष्पायणहुमाह—

- \* मायाए तिविहो कालो।
- § २०३. माय-णोमाय-मिस्सयमेदेण तत्थ वि तिविहकालसिद्धीए णिप्पडिबंध-स्रुवलंभादो ।
  - \* लोभे तिविहो कालो।
- § २०४. लोम-णोलोम-मिस्सयमेदेण तत्य वि तिविद्दकालिमद्वीए पिढवंधाणुव-लंभादो । एदेमि च कालाणं कोहभंगेणेव जोजणा कायच्वा । एवमेसो कालविभागो वद्दमाणसमयम्मि माणोवजुनाणमेवकेकम्मि कसाए पादेक्कं तिविहो होदृण बारस-विहो होदि चि चेचच्वं । एदस्सेवत्थस्सोवसंहात्वकक्रमत्तं—
  - एवमेसो कालो माणोवज्ञताणं बारसविहो ।
  - § २०५. सुगममेदं।

मानकपायरूपसे परिणव हुए जीवके नोकोध और मिश्रपना सम्भव है, इसमें कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार बनेमान समयमें मानमें उपयुक्त हुए जीवोंका कोधकी अपेक्षा भी यह तीन प्रकारका काट श्वतीन हुआ यह सिद्ध हुआ। अब माया और डोभमें भी यही कम है यह कथन करनेके लिए कहते हैं—

- भ मायाकषायमें तीन प्रकारका काल होता है ।
- ५ २०३ क्योंकि माथा, नोमाया और सिश्रके भेदसे सायाकपायमें भी तीन प्रकारके कालकी सिद्धि विना वाधाके उपलब्ध होती है।
  - कोभकषायमें तीन प्रकारका काल है।
- § २०४. छोम, नोछोम और मिश्रके भेदसे छोमकषायमें भी तीन प्रकारके कालकी सिद्धि बिना वाधाके उपक्रम होती है। इन कालोकी क्रोधकालके भंगके समान योजना करनी वाहिए। इस प्रकार यह कालियाना वर्तमान समयमें मानकपायमें उपयुक्त हुए जीबोंका एक-एक क्यायमें प्रत्येकके तीन भेद होकर बारह प्रकारका होता है ऐसा यहाँपर प्रहण करना पाहिए। अब इसी अर्थके उपसंहारक्य आगेके वाक्यको कहते हैं—
- \*इस प्रकार मानकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंका यह बारह प्रकारका काल है।
  - § २०५. यह सूत्र सुगम है।

विश्वेषार्थ—पहळे बर्वमानमें मानकषाय परिणत जीवॉके स्वस्थानकी अपेक्षा मानकाळ, नोमानकाळ और मिश्रकाळ ऐसे तीन भेद बतळा आये हैं। यहाँ परस्थानकी अपेक्षा भेदोंका निरूपण करते हुए नी भेद बतळाये गये हैं। खुळासा इस प्रकार है—

- ९ २०६. संपद्दि वङ्कमाणसमयकोहोवजुत्ताणं कदिविधो कालो होदि ति आसंकाए णिण्णयकरणद्रमाह—
- \* अस्ति समये कोहोबजुत्ता तेसि तीदे काले माणकालो णत्थि, णोमाणकालो मिस्सयकालो य।
- ५ २०७. इदो ताब माणकालो णित्य चि पुन्छिदे बुचदे—कोहरासी बहुओ, माणोवजुनजीवरासी थोवो होइ, अद्वाविसेसमस्सियण माणरासीदो कोहरासिस्स विसेसाहियन्तदंसणादो । तदो वहुमाणसमये कोहोवजुनो होद्ण द्विदरासी अदीद-कालाम्म एक्कसमएण सन्वा चय माणावजुना हादणावहाण ण लहइ, तत्ता ।वसस-

| नानाजीव | वर्तमानमें | अतीतकालमें                 | कालसंज्ञा        | । अपेक्षा     |
|---------|------------|----------------------------|------------------|---------------|
| ,7      | मानपरिणत   | मानपरिणत                   | मानकाल           | स्वस्थानकी अ० |
| ,,      | ,,         | को०, माया, या छो० प०       | नोमानकाल         | ,,            |
| ,,      | ,,         | कुछ मान परिणत कुछ अन्य     | <b>मिश्रका</b> ल | ,,            |
|         |            | कषाय परिणत                 |                  |               |
| ,,      | ,,         | क्रोध परिणत                | कोधकाल           | परस्थानकी अ०  |
| ,,      | ٠,,        | मान, माया या छोभ प०        | नोकोधकाल         | परस्थानकी अ०  |
| ",      | "          | कुछ क्रोधप॰, कुछ अन्य कषाय | <b>मि</b> श्रकाल | ,,            |
|         |            | परिणत                      |                  | 1             |
| ,,      | ,,         | मायापरिणत                  | मायाकाल          | 27            |
| ,,      | ,,         | क्रोध०, मान या छोभ प०      | नोमायाकाल        | ,,            |
| ,,      | ,,         | कुछ मायाप०, कुछ अन्य कषाय  | मिश्रकाल         | ,,            |
|         |            | परिणत                      |                  |               |
| ,,      | ,,         | लोभपरिणत                   | <b>छोभका</b> ल   | ,,            |
| ,,      | ,,         | को०, सान या मायाप०         | नोलोभकाल         | ,,            |
| ,,      | ,,         | कुछ लोभप०, कुछ अन्य कषाय   | मिश्रकाल         | ,,            |
|         |            | परिणत                      |                  |               |

- \* इस समयमें जो जीव कोधकषायमें उषयुक्त हैं उनका अतीत कालमें मान-काल नहीं है, नोमानकाल और मिश्रकाल है।
- § २०७. सर्व प्रथम मानकाल किस कारणसे नहीं है ऐसी पुष्छा होनेपर कहते हैं— क्रोमकथाय परिणत जीनदाशि चहुत है और मानकवायमें वपयुक्त हुई जीवराशि अल्प है, क्योंकि क्रोमकवायपरिणत जीवराशिका काल अधिक है, हसलिए मानराशिसे क्रोधराशि विद्योप अधिक देखी जाती है। अतः वर्तमान समयमें क्रोमें उपयुक्त होकर स्थित हुई जीवराशि अतीतकालमें एक समयके द्वारा सककी तक मानमें उपयुक्त होकर अवस्थानकों जीवराशि अतीतकालमें एक समयके द्वारा सककी तक मानमें उपयुक्त होकर अवस्थानकों

हीणस्सेव जीवरासिस्स तन्भावेण परिणमणदंसणादो । ण च तहा परिणममाणयस्स तस्स माणकालसंभवो अस्थि, माणकसाथे चेव सञ्चोवसंहारेण तदवहूाणाणुलंमादो । तम्हा एस्थ माणकालो णस्थि वि मणिदं । णोमाणकालो मिस्सयकालो य अस्थि । कि कारणं ? णिरुद्धसन्वजीवरासिस्स माणवदिरिचसेसकसाएसु चेवावहाणे णोमाण-कालो होई, माणेदरकसाएसु जहापविभागमवहाणे मिस्सकालो होई वि एवंविहसंमवस्स परिप्कुडमुवलंभादो ।

### अवसेसाणं णविवहो कालो ।

५ २०८. तेर्स चेव वहुमाणसमयकोहोवजुक्तवीवाणं माणविदिरिक्तसेसकसाएसु पादेकं तिविह्कालसंभवादो तत्य णविदिहो कालो समुप्पज्ञह ति वुत्तं होइ । कुदो एवं १ बहुमाणसमए कोहोवजुक्तसञ्ज्ञवीवरासिस्स अदीदकालिम्म एगसमएण सव्यप्पणा प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि उससे विशेष होन जीवराशिका हो मानभावसे परिणमन देखा जाता है और इस प्रकार परिणमन करनेबाजी उस जीवराशिका मानकाल सम्भव नहीं है, क्योंकि समस्त राशिका उपसंहार होकर मानकायमें हो उसका अवस्थान नहीं पाया जाता। इसजिए यहाँ मानकाल नहीं है यह कहा है नोमानकाल और मिलकाल है, क्योंकि समस्त जीवराशिका मानकथायके सिवाय होष कथायोंमें हो अवस्थान होनेपर नोमानकाल होता है तथा मानकथाय और अन्य कथायोंमें याविमाग अवस्थान होनेपर नोमानकाल होता है तथा मानकथाय और अन्य कथायोंमें याविमाग अवस्थान होनेपर निम्नकाल होता है. क्योंकि इस प्रकारको सम्भव स्थाप्त प्रवास वाता है।

विश्वेषार्थ — वर्तमानमें जितनी जीवराहि कोधभावसे परिणत है उतनी सबकी सब जांवराहि अतीवकाठसे एक साथ मानभावसे परिणत नहीं हो सकती, क्योंकि कोधकषायके साठसे मानकाशयका काठ अलप है, इसलिये अपने काठके भीवर जितनी अधिक कोधराहिका संख्य होता है, मानकाठके भीवर उतनी अधिक मानराहिका संख्य होता है, मानकाठके भीवर उतनी अधिक मानराहिका संख्य होता है, मानकाठके भीवर उतनी अधिक सानराहिका संख्य होता है, स्मान के प्रति है जित सबका अतीवकाठमें केवळ मानभावसे परिणत हो तो सम्भव नहीं है, इसिळए परस्थानको अधेहा यहाँ मानकाठको निष्येष किया है । परस्थानको अधेहा उत्त वीजों को मोमानकाठ और मिककाठ बन जाता है, क्योंकि यह सम्भव है कि जो वर्तमानमें कोधभावसे परिणत हैं वे अतीवकाठमें मानकाथसे परिणत न होकर अन्य कथायकस्ये परिणत रहे हैं, इसिळए वो ने मोमानकाठ वन जाता है और जो वर्तमानमें कोधभावसे परिणत रहे हैं असिळ के वो मानभावसे परिणत रहे हैं और कुछ अन्य कथायकस्ये परिणत रहे हैं, इसिळए मिककाठ भी वन जाता है।

#### \* अवशेष कषायोंकी अपेक्षा नौ प्रकारका काल होता है।

§ २०८. क्योंकि वर्तमान समयमें कोषकषायमें उपयुक्त हुए उन्हीं जीवोंका मान-कषायके सिवाय शेष कषायोंमेंसे प्रत्येक कषायकी अपेक्षा तीन प्रकारका काल सम्भव होनेसे वहाँ नी प्रकारका काल उत्पन्न होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

#### शंका--ऐसा कैसे होता है ?

समाधान—क्योंकि वर्तमान समयमें कोधकषायमें उपयुक्त हुई सब जीवराशिका

कोइ-माया-लोमेसु परिणमणसंपर्व विरोहाणुवलंभादो । सुगममण्णं । एवमेसो णवविद्दो कालो, पुन्युचो दुविद्दो भाणकालो, एवमेदे घेच्ण वट्टमाण-समयकोहोवजुत्तजीवरासिस्स एकारसविद्दो कालो होदि चि पयदत्योवसंहारवक्कपुत्तरं—

## # एवं को हो वजुत्ताणमेकारसविहो कालो विदिक्कंतो ।

५ २०९, सुगर्म । संपिद्द बङ्गमाणसमयमायोवजुत्ताणमदीदकालमस्सियूण कद-विघो कालो संभवदि ति पुच्छाए णिच्छयकरणद्वसुविस्मो पबंधो—

जे अस्सिं समए मायोबजुत्ता तेसिं तीदे काले माणकालो दुविहो, कोहकालो दुविहो, मायाकालो तिविहो, लोभकालो तिविहो।

§ २१०. क्कृदो ताव कोइ-माणकालाणमेत्य दुविहत्तिणयमो १ वट्टमाणसमय-मायोवजुत्त्वीवरासिस्स कोइ-माणजीवरासीहिंतो अद्धामाहप्पेण विसेसाहियत्तदंसणादो । तम्हा णिरुद्धजीवरासिस्स माणकालो कोइकालो च णत्य । णोमोइ-णोकोइ-मिस्स-कालाणं चेव तत्य संभवो ति सिद्धं । माया-लोभकसाएत् पुण तिविहकालसंभयो ण विरुद्धावेद, णिरुद्धजीवरासिस्स तत्य सञ्च-पणा उवसंहारसंभवादो । तम्हा एत्य सञ्च-

अतीवकालमें एक साथ पूरी तरहसे कोष, मावा और लोभरूपसे पिणमन सम्भव है. इसमें कोई विरोध नहीं आता। शेष कथन सुगम है। इस प्रकार यह नी प्रकारका काल तथा पूर्वोक्त दी प्रकारका मानकाल इस प्रकार उनको प्रहणकर वर्तमान समयमें कोथमें उपयुक्त हुई जीवराशिका ग्यारह प्रकारका काल होता है। इस प्रकृत अर्थका उपसंहार करनेवाले आगेके सुत्रवचनको कहते हैं—

- # इस प्रकार कोधकषायमें उपयुक्त जीवोंका ग्यारह प्रकारका काल व्यतीत हुआ।
- \$२०९. यह सूत्रवचन सुगम है। अब बर्तमान समयमें माथाकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंका अतीतकालकी अपेला कितने प्रकारका काल सम्भव है ऐसी पृच्छा होनेपर निरुचय करनेके लिए आगेका सूत्रप्रवस्य कहते हैं—
- \* जो वर्तमान समयमें मायाकवायमें उपयुक्त हैं उनके अतीतकालमें मानकाल दो प्रकारका, कोधकाल दो प्रकारका, मायाकाल तीन प्रकारका और लोभकाल तीन प्रकारका होता है।
- \$ २१०. शुंका—यहाँ क्रोधकाल और मानकालके द्विविधपनेका नियम किस कारणसे हैं ?

समाधान--- क्योंकि वर्तमान समयमें मायाकवायमें उपयुक्त हुई जीवराहिका कालके माहात्म्यवरा कोध और मानभावसे परिणत हुई जीवराहिका अपेखा विशेष अधिकपना देखा जाता है, इसछिए विवक्षित जीवराहिका मानकाल और कीधकाल नहीं है। वहीं नोमान, नोकोध और मिश्रकाल ही सम्मय हैं यह सिद्ध हुआ। माया और लोशकवायों में तो नोनों प्रकारिक कालोंका सम्मय विरोध को नहीं माह होता, क्योंकि विवक्षित जीवराहिका उनमें

# समासेण दसविहो पयदकालो लब्भइ ति पयदत्थम्रुवसंहरह—

\* एवं मायोवजुत्ताणं दसविहो कालो।

§ २११. सुगममेदं, अणंतरादीदपवंधेणेव गयत्थत्तादो । संपिद्व वट्टमाणसमय-लाभोवज्ञत्ताणमदीदकालविसये पयदकालाणमियत्तावहारणद्वयुविमं सुत्तपवंधमाह—

ज अस्सि समये लोभोवजुत्ता तेसि तीदेकाले माणकालो दुविहो,
 कोहकालो दुविहो, मायाकालो दुविहो, लोभकालो तिविहो।

६ २१२. एत्थ कारणं पुच्वं व परूवेयच्वं ।

\* एवमेसो कालो लोहोवजुत्ताणं णवविहो।

५२१३. सुगमं चेदं पयदत्थोंवसंहास्वकं। संपिद्ध चदुण्हं कसायाणं सव्य-पदसमासो एचिओ होइ चि पदुष्पायणद्वधुचनसुचोवण्णासो—

\* एवमेदाणि सञ्चाणि पदाणि बादालीसं भवंति ।

§ २१४. माणादिकसाण्सु जहाकमं १२ ११ १० ९ एत्तियाणं पदाण-मेगद्वीकरणेण तद्वप्यत्तिदंसणादो ।

पूरी तरहसे उपसंहार मम्भव है, इसिलए यहाँपर सब कालोंको मिलाकर दस प्रकारका प्रकृत काल प्राप्त होता है इस प्रकृत अर्थका उपसंहार करते हैं—

# इस प्रकार मायामें उपयुक्त हुए जीवोंके दस प्रकारका काल होता है।

५२१२. यह सूत्र सुगम है, क्वॉकि अनन्तर अतीत हुए प्रबन्धके द्वारा इसका अर्थ झात है। अब वर्तमान समयमें ओमकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंके अतीत कालकी अपेक्षा प्रकृत कालोकी संख्याका अवधारण करनेक लिए आगेक सुत्रप्रबन्धको कहते हैं—

\* जो इस समय लोभकपायमें उपयुक्त हैं उनके अतीत कालमें मानकाल दो प्रकारका, कोधकाल दो प्रकारका, मायाकाल दो प्रकारका और लोभकाल तीन प्रकारका होता है।

§ २१२. यहाँपर कारणका कथन पहलेके समान करना चाहिए।

इस प्रकार लोभकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंके यह काल नौ प्रकारका होता है।

§ २२२. प्रकृत अर्थका उपसंहार करनेवाला यह बचन सुगम है। अब चारों कपायोंके सब पदोंका योग इतना होता है इस बातका कथन करनेके लिए आगेके सूत्रका उपन्यास करते हैं—

इस प्रकार ये सब पद व्यालीस होते हैं ।

§ २१४. मानादि कथायोंमें यथाकम १२ + ११ + १० + ९ इतने पदोंका योग करनेपर जनकी अर्थान् ४२ पदोंकी उत्पत्ति देखी जाती है।

विश्वेषार्थ पहले इस मानकषायके तीन स्वस्थान पद दिखला आये है। इसी प्रकार कोघ, माया और लोमकषाय इनमेंसे प्रत्येकके तीन-तीन स्वस्थान पद जान लेना चाहिए।

१ ता॰प्रती वसव्वं इति पाठ ।

- § २१५, एत्य ताव बारस सत्याणपदाणि घेत्तृणप्पाबहुअं परूवेमाणी तदवसरकरणद्रमवरिमं पर्वथमादः
  - एतो बारस सत्थाणपदाणि गहियाणि ।
- § २१६. एत्तो बादालीसपदिषिडादी बारस सत्थाणपदाणि ताव गहिदाणि ति वृत्तं होइ । काणि ताणि सत्थाणपदाणि ति सिस्साहिप्पायमासंक्रिय सुत्तम्नुतरं भणह—
  - \* कथं सत्थाणपदाणि भवंति ?
  - § २१७. किं सहवाणि ताणि चि पुच्छिदं होइ।
  - \* माणोवजुत्ताणं माणकालो णोमाणकालो मिस्सयकालो ।
- § २१८. एदाणि ताव तिष्णि सत्थाणपदाणि माणोवजुत्ताणं भवंति, सेसाणं णवण्डं पदाणं कोहादिसंबंधीणं परत्थाणविसयत्ते एत्थ गडणाभावादो ।
  - \* कोहोवजुत्ताणं कोहकालो णोकोहकालो मिस्सयकालो।

ये सब मिलाकर १२ हुए। झेष ३० परस्थान पद जानने चाहिए। उनमेंसे जो वर्तमानमें मानकषायसे उपयुक्त है उनके ९ परस्थान पद, जो बर्तमानमें क्रोधकषायसे उपयुक्त है उनके ८ प्रस्थान पद, जो बर्तमानमें मायाकषायसे उपयुक्त हैं उनके ७ परस्थान पद और जो वर्तमानमें लोभकषायसे उपयुक्त हैं उनके ६ परस्थान पद इस प्रकार सब मिलाकर सब परस्थानपद २० होते हैं। इस सबका स्षष्टीकरण सुगम है।

- § २१५. अब यहाँपर सर्व प्रथम बारह म्बस्थान पहोंके अल्पबहुत्वका कथन करते हुए उसका अवसर करनेके लिए आगेके सुत्रप्रवत्यको कहते है—
  - इनमेंसे बारह स्वस्थान पदोंको ग्रहण किया है।
- \$ २१६ यह जो ज्यालीस पर्दोका पिंड है उनमेंसे सर्वप्रथम बारह स्वस्थान पद महण किये हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है। वे स्वस्थान पद कौनसे हैं इस प्रकार शिष्यके अभि-प्रायातसार आर्शकारूप आगेका सन्न कहते हैं—
  - # वे स्वस्थान पद क्यों हैं ?
- § २१७. इस सूत्र द्वारा उनका अर्थात् स्वस्थान परोंका स्वरूप क्या है यह पृच्छा की गई है।
- मानकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंके मानकाल, नोमानकाल और मिश्रकाल
   ये तीन स्वस्थान पद होते हैं।
- § २१८. मात्र ये तीन स्वस्थानपद मानकवायमें उपयुक्त हुए जीवोंके होते हैं, क्योंकि कोधादि कथायोंसे सम्बन्ध रखनेवाछे शेष नौ पद परस्थानको विषय करनेवाछे होनेसे यहाँ उनका महण नहीं किया है।
- क्रोधकपायमें उपयुक्त हुए जीवेंकि क्रोधकाल, नोक्रोधकाल और मिश्रकाल ये तीन स्वस्थान पद होते हैं।

छद्रगाष्ट्रासुत्तस्स अत्थपरूषणा § २१९. वट्टमाणसमए कोहोबजुत्ताणं पि एदाणि तिण्णि चेव सत्थाणपदाणि गहेयव्वाणि, सेसाणमञ्जूष्टं पदाणं परत्थाणविसयाणमेत्य गहणामावादो ।

# एवं मायोवजुत्त-लोहोवजुत्ताणं पि ।

- ६ २२०. माया-लोभोवजत्ताणं पि एवं चैव तिष्णि तिष्णि सत्थाणपदाणि गहेयव्याणि । तं जहा---मायोवजुत्ताण मायकालो णोमायकालो मिस्सयकालो च । लोमोवजुत्ताणं लोमकालो पोलोमकालो मिस्सयकालो चेदि। एवमेदाणि चउण्हं कसायाणं तिण्णि तिण्णि पदाणि घेत्तण बारस सत्थाणपदाणि होंति ति एसी एत्थ स्चत्थसंगहो ।
  - § २२१. संपद्दि एदेसिं थोवबहु त्रणिहालणद्वमुवरिमो सुत्तपवंधो---
  - १ एदेसिं बारसण्हं पदाणमप्पाबहुअं।
- § २२२, एदेसि सत्थाणपिडवद्धाणं वारसण्हं पदाणं एत्तो अप्पावहुअं वत्तहस्सामो त्ति पद्रण्णावक्रमेदं---
- § २१९. वर्तमान समयमें क्रोधकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंके भी ये तीन ही स्वस्थान
  पद ग्रहण करने चाहिए, क्योंकि परस्थानविषयक ज्ञेष आठ परोंका इनमें ग्रहण नहीं होता।
- # इसी प्रकार मायाकषाय और लोभकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंके तीन-तीन स्वस्थान पद ग्रहण करने चाहिए ।
- ६२२०. मायाकपाय और लोभक्त्वायमें उपयुक्त हुए जीवोंके भी इसी प्रकार तीन-तीन स्वस्थान पद प्रहण करने चाहिए। यथा—मायाकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंका मायाकाल, नोमायाकाल और सिश्रकाल तथा लोभकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंका लोभकाल, नोलोभकाल और मिश्रकाल। इस प्रकार चार कषायोंके ये तीन-तीन पदौंको प्रहणकर बारह स्वस्थान पद होते हैं यह प्रकृतमें विवक्षित सुत्रोंका समुच्चय अर्थ है।

विश्वेषार्थ-यहाँ कतिपय सूत्रों द्वारा स्वस्थानपदोंका निर्णय करते हुए जो बतलाया गया है उसका आशय यह है कि वर्तमानमें जितने जीव जिस कवायमें उपयुक्त होते है और उसके पूर्व भी यदि वे ही जीव उसी कवायमें उपयुक्त रहे हैं तो उन जीवोंके विवक्षित क्षायविषयक उपयोगकालकी वहीं संज्ञा हो जाती है। जैसे पूर्वमे तथा वर्तमानमें मानमें उपयुक्त हुए जीवोंके कालकी मानकाल संज्ञा तथा कोधमें उपयुक्त हुए जीवोंके कालकी क्रोध-काल संज्ञा आदि। तथा पूर्वमें कोघ, माया और लोभ कषायमें उपयुक्त रहे हैं और वर्तमानमें मानकषायमें उपयुक्त हैं तो उनके उस कालकी नोमानकाल संज्ञा है। इसी प्रकार अन्य कषायोंके अनुसार यथायोग्य घटित कर लेना चाहिए । तथा पूर्व में मानकषायके साथ अन्य कपायमें उपयुक्त रहे है तथा वर्तमानमें मानकषायमें उपयुक्त हैं तो उनके उस कालकी मिश्र-काल संझा है। यहाँ भी अन्य कषायोंकी अपेक्षा इसी प्रकार स्वस्थान पदोंका निर्णय कर लेना चाहिए।

§ २२१. अब इन पर्देके अल्पबहुत्वका निर्णय करनेके छिए आगेका सूत्र प्रबन्ध है—

# इन बारह पदोंका अन्यबहत्व कहते हैं।

§ २२२. आगे स्वस्थान सम्बन्धी इन बारह पदौंका अल्पबहुत्व वतलावेंगे इस प्रकार

१ ता॰ प्रती पदाणं इति पाठः ।

## #तंजहा।

 १ २२३. सुगममेदं । एत्थ पयदप्पाबहुअविसए अञ्जुष्पण्णसोदाराणं सुद्दावगम-सम्रुष्पायणद्रमेदेसि वारसण्डं सत्थाणपदाणमेना संदिद्री—

वङ्गाणकाले माणोवजुत्तरानिपमाणं १६, वङ्गाणकाले कोहोवजुत्तरासिपमाणं २०, वङ्गाणकाले मायोवजुत्तरासिपमाणं २५, वङ्गाणकाले लोभोवजुत्तरासिपमाणं २१। तेसि चेव जीवाणमदीदकाले माणोवजुत्तकालो एसो ३६, तेसि चेव जीवाणमदीदकाले कोहोवजुत्तकालो एसो १२, तेसि चेव जीवाणमदीदकाले मायोवजुत्तकालो एसो १, तेसि चेव जीवाणमदीदकाले मायोवजुत्तकालो एसो १, तेसि चेव जीवाणमदीदकाले णोमाणकाला एसो २०१६, तेसि चेव जीवाणमदीदकाले णोकोहकालो एसो १०५, तेसि चेव जीवाणमदीदकाले गोमाणकाला एसो १००६, तेसि चेव जीवाणमदीदकाले माणिकालालो एसो १००६, तेसि चेव जीवाणमदीदकाले माणिकालो एसो १००६, तेसि चेव जीवाणमदीदकाले माणिकालो एसो १००६, तेसि चेव जीवाणमदीदकालो एसो १००६, तेसि चेव जीवाणमदीदकाले माणिकालो एसो १००६, तेसि चेव जीवाणमदीदकाले माणिकालो एसो १००६, तेसि चेव जीवाणमदीदकालो पर एसो विकाल जीवाणमदीदकालो पर एसो १००६, तेसि चेव जीवाणमदीदकालो प

## # लोभोवजुत्ताणं लोभकालो थोवो ।

यह प्रतिज्ञावाक्य है।

#### # वह जैसे।

६ २२३. यह सूत्र सुगम है। यहाँपर प्रकृत अल्पवहृत्वके विषयमें अजानकार स्रोताओं को सुख्यूबंक झान उत्पन्न करने के छिए इन बारह स्वस्थान परोंकी यह संदृष्टि है—
वर्षमानकाळमें मानमें उपयुक्त हुई जीवराशिका प्रमाण १६, वर्षमान काळमें कांधमें उपयुक्त हुई जीवराशिका प्रमाण २०, वर्षमान काळमें साथमें उपयुक्त हुई जीवराशिका प्रमाण २०, वर्षमान काळमें साथमां उपयुक्त हुई जीवराशिका प्रमाण २०, वर्षमान काळमें कांधमें उपयुक्त हुई जीवराशिका प्रमाण २१। उन्हीं जीवोंका अरोत काळमें मानोपयुक्त काळ यह है—२६। उन्हीं जीवोंका अरोत काळमें मानोपयुक्त काळ यह है—१३ उन्हीं जीवोंका अरोत काळमें कांभोपयुक्त काळ यह है—२२। उन्हीं जीवोंका अरोत काळमें नोक्सोचका यह उपहिन्नोचींका अरोत काळमें नोमायाकाळ यह है—१०८। उन्हीं जीवोंका अरोत काळमें नोमायाकाळ यह है—१०८। उन्हीं जीवोंका अरोत काळमें मोक्सोचका अरोत काळमें कांभोपयुक्त काळ यह है—१०८। उन्हीं जीवोंका अरोत काळमें माने प्रमाण काळ यह ने प्रमाण काळ यह है—१०८। उन्हीं जीवोंका अरोत काळमें माने प्रमाण काळ यह है—१०८। उन्हीं जीवोंका अरोत काळमें माने प्रमाण काळ यह है—१०८। उन्हीं जीवोंका अरोत काळमें माने प्रमाण काळ यह है—१०८। उन्हीं जीवोंका अरोत काळ में माने प्रमाण काळ माने प्रमाण काळ में माने प्रमाण काळ माने प्रमाण काळ माने काळ माने प्रमाण काळ माने प्रमाण काळ माने प्रमाण काळ माने प्रमाण काळ माने काळ माने प्रमाण काळ माने काळ माने काळ माने प्रमाण काळ माने प्रमाण काळ माने काळ माने प्रमाण काळ माने काळ माने प्रमाण काळ माने क

## \* लोभकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंका लोभकाल सबसे थोडा है।

§ २२४. किं कारणं ? वट्टमाणसमयिम्म लोमोवजुत्तजीवरासी सेसकसायोब-जुत्तजीवे अवेक्खिय वहुजो होर्ण पुणो अदीदकालिम्म एकदो कादुमदीव दुल्ल्हो होइ, तेणेसो कालो अदीदकालमाइप्पेणाणंतो होर्ण सव्वत्योवो जादो। तस्स पमाणमेदं २।

# मायोवजत्ताणं मायकालो अणंतगुणो ।

- - \* को हो वजुत्ताणं को हकालो अणंतगुणो ।
  - § २२६. १२, कारणं पुच्च व वत्तव्वं।
  - \* माणोवजत्ताणं माणकालो अणंतगुणो ।
  - § २२७. ३६, एत्थ वि कारणमणंतरपह्नविदमेव ।
  - \* लोभोवजुत्ताणं णोलोभकालो अणंतगुणो।
  - § २२८. किं कारणं ? वडुमाणसमयलोभोवजुत्तजीवरासिस्स अदीदकालिम
- ९ २२४. नयों कि वर्तमान समयमें छोभक्तायमे उपयुक्त हुई जीवराशि शेष कवायों में उपयुक्त जीवराशिकी अपेक्षा बहुत है। फिर भी उसे मतीत काल्मे एक्ष्र करना अति दुखंभ इंक्स ज्याय काल अतीत कालके माहात्म्यवश अनन्त होकर भी सबसे योहा है। उसका प्रसाण यह है—२।
  - अससे मायाकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंका मायाकाल अनन्तगुणा है।
- ६ २२५ क्योंकि बतेमान मनयमें टांभकपायमें उपयुक्त हुई जीवराशिसे बतेमान समयमें मायाक्रणयमें उपयुक्त हुई जीवराशि विशेष हीन है। और थोड़ी जीवराशि श्रीम ही उस रूप परिणम जाती है, इस प्रकार इस कारणसे यह काल अनन्त होकर भी पूर्वराशिके कालसे अनन्तराणा है यह सिद्ध हुआ। उसका प्रमाण ४ है।

विशेषार्थ-यहाँ अनन्तका प्रमाण २, लोमकाल २; २×२ = ४ मायाकाल।

- अत्रसे कोधकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंका कोधकाल अनन्तगुणा है।
- § २२६. क्रोधकाल १२। कारणका कथन पहलेके समान करना चाहिए।

विज्ञेषार्थ--- लोभकाल २, मायाकाल ४, दोनोंका योग ६; ६×२ = १२ कोधकाल।

- उससे मानकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंका मानकाल अनन्तगुणा है।
- § २२७. ३६, यहाँ भी पूर्वमें कहा गया ही कःरण जानना चाहिए ।

**विशेषार्थ**— छोभ-माया काल ६, कोधकाल १२, दोनोंका योग १८, १८×२=३६ मानकाल ।

- उससे लोमकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंका नोलोमकाल अनन्तगुणा है।
- § २२८ क्यों कि वर्तमान समयमें लोभकषायमें उपयुक्त जीवराशिका अतीत काळमें

लोभगमणेण विणा सेसकसाएसु योवावद्दाणकालो पुव्यन्लकालादो बहुओ होह, विसय-बहुत्तेण तद्दाविद्दसंपत्तीए सुलहत्तदंसणाद्गी । तदो माणोवनुत्ताणा माणकालादो एसी कालो अर्णातगुणो ति सिद्धं १०८ ।

मायोवजुत्ताणं णोमायकालो अणंतगुणो ।

५२२९. ३२४, वङ्कमाणसमयमायोवजुत्ताणमदीदकालम्म मायमगंत्ण सेस-कसापसु चेवावङ्गाणकालो । एसो पुव्चिन्ल्लणोलोभकालं वेक्सियुणाणंतगुणो । कथमेदं परिच्छित्रदे ? पुव्चिलविसयादो एदस्स विसयबहुत्तोवलंभादो । तं कथं ? पुव्चिन्ल्ल-विसयो णाम कोइ-माण-मायासु अच्छणकालो । एसो पुण कोइ-माण-लोमेसु अवङ्गाण-कालो ति तेणाणंतगुणो जादो । रासीणा थोवबङ्कतं च एत्थ कारणं वत्तव्वं ।

- को होवज्ताणं णोको हकालो अणंतगुणो ।
- ६ २३०. ९७२ । एत्थ वि कारणमणंतरपरूविदमेव दहुव्वं ।

छोभक्तवायमें जानेके विना शेष कवायों में योड़ा अवस्थान काल पूर्वके कालसे बहुत है, क्यों कि विषयका बाहुत्य होनेते उस प्रकारसे कालकी प्राप्ति सुलम देखों जाती है। इसलिए मान-कवायमें उपयुक्त हुए जीवोंके मानकालसे यह काल अनन्तगुणा है यह सिद्ध हुआ। उसका प्रमाण १०८ है।

विश्लेषार्थ — कोभ-माया-कोधकाळ १८, मानकाल ३६, दोनोंका योग ५४, ५४ × २ = १०८ नोळोभकाळ ।

अससे मायाकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंका नोमायाकाल अनन्तगुणा है।

§ २२९. नोमायाकाल २२४। वर्तमान समयमें मायामें उपयुक्त हुए जीवोंका अतीत कालमें माया कपायरूप न परिणम कर शेष कपायोंमें ही जो अवस्थान काल है उसे नोमाया-काल कहते हैं। यह पूर्वके नोलोमकालको देखते हुए अनन्त्रगुणा है।

शंका-यह किस श्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान— पूर्वके विषयसे इसका विषय बहुत उपरुष्य होता है, इससे जाना जाता है कि नोलोमकालसे नोमायाकाल अनन्तगुणा है।

शंका-वह कैसे ?

समाधान—क्योंकि क्रोध, मान और मायामें रहनेके कालको पूर्वका विषय कहते हैं, परन्तु यह क्रोध, मान और लोममें रहनेका काल है, इसलिए उससे यह अनन्तगुणा हो गया है। तथा राशियोंके अल्पबहत्सको इसमें कारण कहना चाहिए।

विश्लेषार्थ— छोभ-साया-कोध-मानकाळ ५४, नोळोभकाळ १०८, दोनोंका योग १६२; १६२ × २ = ३२४ नोसायाकाळ ।

उससे क्रोधकवायमें उपयुक्त हुए जीवींका नोक्रोधकाल अनन्तगुणा है।

 $\S$  २३०. नोक्रोधकाळ ९७२। कारणका कथन पहळे कर आये हैं। उसे हा यहाँपर ज्ञानना चाहिए।

- \* माणोवजुत्ताणं णोमाणकालो अणंतगुणो ।
- § २३१. २९१६ । एत्थ वि कारणमणांतरणिहिद्वमेव ।
- # माणोवजुत्ताणं मिस्सयकालो अणंतगुणो ।

§ २३२. ८७४८ । किं कारणं णोमाणकालो णाम माणवदिरित्तसेसकसाएसु णिरुद्धवीवाणमवद्वाणकालो । तदो तिण्हमद्वाणं समासादो जेण चउण्हमद्वाणं समृहो बहुओ तेण मिस्सयकालो पुव्विक्लकालादो अणंतगुणो चि गहेयव्वं । अण्णं च माणोव-चुत्तवहुमाणजीवरासिस्स अन्भंतरादो जइ वि एगो जीवो णिप्पिडियूणणणकसाये पविसह तो वि माणस्स सिस्सयकालो णाम चुत्त्वइ । एवं जह वि दो जीवा अण्णकसाएसु प्रविस्ति तो वि माणस्स सिस्सयकालो मवइ । एदेण विहिणा संखेजासंखेजाणंतवियप्पेहि माणस्स सिस्सयकालो छन्म । जदो एवमणंतवियप्पेहि पयदकालोवलंभसंभवो तदो अणंतगुणो चि सिद्धं ।

### \* को हो बजुत्ताणं मिस्सयकालो विसेसाहिओ।

विद्योषार्थ—लोभ-माया-कोध-मानकाल ५४, नोलोभकाल १०८, नोमायाकाल ३२४, तीनों कार्लोका योग ४८६; ४८६ × २ = ९७२ नोकोधकाल ।

अतसे मानकपायमें उपयुक्त हुए जीवोंका नोमानकाल अनन्तगुणा है।

 ९ २३१. नोमानकाल २९१६। कारणका कथन पहले कर आये हैं। उसे हो यहाँपर जानना चाहिए।

विश्वेषार्थ — लोभ-माया-कोध-मानकाळ ५४, नोळोभकाळ १०८, नोमायाकाळ ३२४, नोकोषकाळ ९७२, चारों काळोंका योग १४५८ । १४५८ × २ = २९१६ नोमानकाळ ।

अससे मानमें उपयुक्त हुए जीवोंका मिश्रकाल अनन्त्राणा है।

\$'-२२२. मानकषायसम्बन्धी सिश्रकाळ ८७४८, क्योंकि मानकषायके सिवाय शेष कषायोंसे उपयुक्त हुए जीवोंके अवस्थान कालकी नोमानकाल सेहा है। इसिल्य तीन कालोंके योगसे बार कालोंका योग बहुत हांता है, अत पूर्वके कालसे सिश्काळ अननतगुणा है ऐसा यहाँ प्रहण करना बाहिए। दूसरी बात यह है कि मानकषायमें उपयुक्त हुई वर्तमान जोव-राश्चिमेंसे यद्यपि एक जीव निकळ कर अन्य कषायरूप परिणम जाता है तो भी मानकषायका सिश्रकाळ कहा जाता है। इसी प्रकार यद्यपि दो जीव अन्य कषायरूप परिणम जाते हैं तो भी मानकषायका सिश्रकाळ का सिश्काळ स्वा है। इस विधिसे संख्यात, असंख्यात और अनन्य प्रकार से मानकषायका सिश्रकाळ प्राप्त होता है। इस विधिसे संख्यात, असंख्यात और अनन्य प्रकार सामकष्टा सामकष्टा होता है। यह इस प्रकार अनन्य प्रकार से प्रकृत कालकी प्राप्ति सम्भव है,अतः यह काळ अनन्यगुणा है यह सिद्ध हुआ।

विश्वेषार्थ — लोभ-माया-कोध-मानकाल ५४, नोलोभकाल १०८, नोमायाकाल २२४, नोकोधकाल ९०२, नोमायाकाल २९१६, इन सब कार्लोका योग ४२७४। ४२७४ $\times$ २ = ८७४८ मानमिश्रकाल ।

# उससे क्रोधकवायमें उपयुक्त हुए जीवोंका मिश्रकाल विशेष अधिक है।

5 २२३. केचियमेची विसेसी १ कोइ-गोकोइकालेहि परिहीणमाण-गोमाणकाल-मेची । तं कथं १ अदीदकालसन्वर्षिडादो माण-णोमाणकालेख्य सोहिदेसु सुद्धसेमेची माणस्य मिस्सयकालो होह । सो च संदिद्वीए एचियो ८७४८, अदीदकालसन्वसमासी संदिद्वीए ११७०० एचियमेची चि गहणादो । युणो एत्थेव कोह-गोकोइकालेख्य माण-णोमाणकालेहिंची अणंतगुणहीणेसु सोहिदेसु सुद्धसेसमेची कोहमिस्सयकालो संदिद्वीए एचियमेची होह १०७१६ । एसी च माणमिस्सयकालादो माण-णोमाणकालाणमणंत-भागमेचेण विसेसाहिजी चि णात्थ संदेहो । संदिएद्वी विसेसपमाणमेदं १९६८ ।

### मायोवजुत्ताणं मिस्सयकालो विसेसाहियो ।

६ २२४. ११२७२ । केचियमेचो विसेसो १ माय-णोमायकालेहिं परिहीणकोह-णोकोहकालमेचो । सो च संदिद्वीए एसो ६५६ । सेसं सुगमं, जणंतरादीदसुच-

६ २३३. विशेषका प्रमाण क्या है ?

सुमाधान—मान और नोसानके कार्डोमेंसे क्रोध और नोक्रोधके कार्डोको कम कर देने पर जो शेष रहे उतना विशेषका प्रमाण है।

शंका-वह कैसे ?

समाधान—अवीव कालसम्बन्धी सब कालकि योगमेंसे मान और नोमानकालके कम कर देनेपर जो होय रहे बह मानकपायका निकास होता है और वह अंकसंवृष्टिकी कपेक्षा ८५४६ हतना है, क्योंकि करोत कालसम्बन्धी सब कालोंका योग अंकसंवृष्टिकी अपेक्षा १९७०० हतना महण किया गया है। पुनः इसीमेंसे सान और नोमामकालके अन्तरागुणे होन क्रोध और नोक्रोधकालके घटा देनेपर जो काल होय रहता है वह क्रोधिमक्रकाल है, जो कि अंकसंवृष्टिकी अपेक्षा इतना है—१००१६। और यह मानके मिक्रकालके मानमीमानकालके अनत्तर्य भागमात्र अधिक है इसमें सन्देह नहीं है। संवृष्टिकी अपेक्षा विहोधका प्रमाण यह है—१९६८।

विशेषार्थ — (१) सानकाळ २६, नोसानकाळ २९१६, दोनोंका योग २९५२ । क्रोधकाळ १२, नोक्रोधकाळ ९७२; दोनोंका योग ९८४ । २९५२ - ९८४ = १९६८ विशेषका प्रमाण । सान-सिमकाळ ८७४८ + १९६८ = १००१६ कोचसिमकाळ ।

(२) मान-नोमानकाळ २९५२, २९५२ + ३ (अनन्त) = ९८४ मान-नोमानके काळसे अनन्त-गुणा हीन क्रोध-नोक्रोधका काळ। ११७०० अतीतसम्बन्धी सब काळोंका योग। ११७०० -९८४ = १०७१६ क्रोधिमिश्रकाळ।

उससे मायाकवायमें उपयुक्त हुए जीवोंका मिश्रकाल विशेष अधिक है।

§ २३४ मायाकषायका मिश्रकाळ-११३७२।

बंद्धा-विशेषका प्रमाण कितना है ?

सभाधान-- कोष और नोकोषके कार्जोमेंसे माया और नोमायाके कार्जोको कम करनेपर जो शेष रहे ज्वना है। संबृष्टिकी अपेक्षा उसका प्रमाण इतना है--६५६। शेष कथन

### परुवणाए चेव गयत्थत्तादो ।

- लो भोवजन्ताणं मिस्सयकालो विसेसाहियो ।
- ५२३५, ११५९०। केचियमेचो विसेसी १ माय-णोमायकालेहिंगो लोम-णोलोमकालेस सोहिदेस सुद्धसेसमेचो। तंच सुद्धसेसपमाणमेत्य संदिद्वीए एत्तियमेच-मिटि चेचव्यं २१८।
- § २३६, सव्वत्य अप्पप्पणो काल-णोकालेमु अदीदकालादो सोहिदेमुसुस्सेसो मिस्सयकालो होदि चि वचव्वं । सव्वेसिमदीदकालपमाणसंदिद्वी एसा ११७०० ।
- § २३७. एवमेदेसि बास्सण्हं सत्थाणपदाणमप्याबहुअपरूवणा कथा। संपित्त सेसपरत्थाणपदाणं पि एदेसु बारससु पदेसु पवेसणं कादृण बादालीसपदपडिबद्धं परत्थाण-प्याबहुअं पि गेदव्यमिदि पद्प्यायणहूमिदमाइ—
  - \* एत्तो बादालीसपदप्पाबहुभं कायव्वं।

सगम है, क्योंकि इससे पूर्वके सुत्रमें कथनके समय ही उसका ज्याख्यान कर आये हैं।

विश्लेषार्थ--मायानोमायाकाळ ३२८, क्रोध-नोक्रोधकाळ ९८४। ९८४- २२८ = ६५६ विशेषका प्रमाण । क्रोधमित्रकाळ १०७१६, १०७१६ + ६५६ = ११३७२ माया सिन्नकाळ ।

# उससे लोमकपायमें उपयक्त हुए जीवोंका मिश्रकाल विशेष अधिक है।

६२३५ लोससिश्रकाल ११५००।

शंका-विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान--- माय-नोमायासम्बन्धी कार्जेमेंसे लोभ-नोलोभसम्बन्धी कार्जेको कम कर देने पर जो शेष रहे बतना है। यहाँपर संदृष्टिको अपेक्षा उस शेषका प्रमाण इतना २१८ महण करना चाहिए।

विश्लेषार्थ — मायानोमायाकाळ ३२८, छोम-नोळोभकाळ ११०; ३२८ - ११० = २१८ विशेषका प्रमाण । मायामिश्रकाळ ११३७२: ११३७२ + २१८ = ११५९० ळोभिमिश्रकाळ ।

९ २२६ सर्वत्र अतीत काळमेंसे अपने-अपने काळ तथा नोकाळको कम कर देनेपर जो शेष रहे उतना अपना-अपना मिश्रकाळ होता है ऐसा यहाँ कहना चाहिए। सबके अतीत काळके प्रमाणकी अंकसंदृष्टि यह है—११७००।

विश्वेषार्थ — अतीत काछ ११७००, मान-नोमानकाछ २९५२, क्रोध-नोक्रोधकाछ ९८४, माया-नोमायाकाछ १२८, लोभ-नोछोभकाछ ११०। ११७००-२९५२ = ८७४८ मानमिश्रकाछ। १९७०० - ९८४ = १०७१६ क्रोधिमश्रकाछ, ११७०० - ३२८ = ११३७२ मायामिश्रकाछ, १९७०० - ११० = ११५९० छोमिमश्रकाछ।

§ २२७, इस प्रकार इन बारह स्वस्थान पर्दोंके अल्पवहुत्वका कथन किया। अब शेष परस्थान पर्दोंको भी इन बारह पर्दोंमें प्रविष्ठ करके व्यालीस पदसम्बन्धी परस्थान अल्पवहुत्व भी जानना चाहिए इस तथ्यका कथन करनेके लिए इस सुत्रको कहते हैं—

# आगे व्यालीस पदसम्बन्धी अन्यवहत्व करना चाहिए ।

- - \* तदो बुड़ी गाहा समत्ता भवदि।
- \* 'उवजोगवरगणाहि य अविरहिदं काहि विरहियं वा वि' ति एदम्मि अद्धे एको अत्थो, विदिये अद्धे एको अत्थो; एवं दो अत्था।
- § २४०. एदेण सुत्तावयवेण एदिस्से सत्तमीए सुत्तगाहाए दोस्र अल्याहियारेसु पिहबद्धत्तं पर्स्वदं । तत्य ताव पुरुवद्धे दुविहाओ उवजोगवन्गणाओ अहिकरिय तासु जीवेहिं विरहिदाविरहिदहाणपस्वणा णाम पदमो अल्यो णिवद्धो, उवजोगवन्गणा-सहचिरदाणं जीवाणसुवजोगवन्गणाववएसं कादृण तेहिं विरहिदमितिरहिदं वा कं द्वाण होदि त्ति पुरुवासुहेण सुत्तत्यसंवंधावलंगणादी । एत्य 'काहिं त्ति' वृत्ते केत्तियमेत्ताहिं उवजोगवन्गणासहचिर्द्भीववन्गणाहि कं द्वाणमितिरहिदं होदि त्ति चेत्तव्यं । अहवा उवजोगवन्गणाहिं काल-भावविस्याहिं केत्त्वयमेत्ताहिं ग्रदाहि जीवेहिं विरहिद द्वाणं होह, केत्त्वयमेत्ताहिं वा वा णिरंतरसस्वाहिं जीवविरहिद्यद्वाणं लब्भइ त्ति पद्मवंचं कादृण होह, केत्त्वयमेत्ताहिं वा वा णिरंतरसस्वाहिं जीवविरहिद्यद्वाणं लब्भइ त्ति पद्मवंचं कातृण
- § २३८. अब ब्याळीस पदोंमें निबद्ध परस्थान अल्पबहुत्वका मां विचार कर कथन करना चाहिए यह उक्त कथनका तात्यों हैं। किन्तु बह ब्याळीस पदविपयक अल्पबहुत्व बत्तमान काळमें विशिष्ट उपदेशका अभाव होनेसे सन्यक् प्रकारसे ज्ञात नहीं हैं, इसळिए वसका विशेष व्याख्यान नहीं करते हैं।
  - # इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकारसे व्याख्यान करनेपर छठी गाथा समाप्त होती है।
- § २३९. इस प्रकार इस गाथाके व्याच्यानको समाप्तकर अब सातवी गाथाके अवसर प्राप्त अर्थका विशेष व्याख्यान करते हुए आगेके सुत्रप्रवन्धको कहते हैं—
- \* 'कितनी उपयोगवर्गणाओं से कौन स्थान अविरहित पाया जाता है और कौन स्थान विरहित पाया जाता है ।' इस प्रकार गाथाके इस पूर्वार्घमें एक अर्थ निबद्ध है और गाथाके उत्तरार्धमें एक दूसरा अर्थ निबद्ध है। इस प्रकार इस गाथामें दो अर्थ निबद्ध है।
- § २४०. इस सुत्रवचन द्वारा यह सातवी सुत्रगाया दो अथोधिकारोमें निबद्ध है यह कहा गया है। उनमेंसे सर्वश्रम गायांके पूर्वाभी हो प्रकारको उपयोगवर्गणाओंको अधिकृत कहा तथा है। उनमेंसे सर्वश्रम गायांके पूर्वाभी हो प्रकारको उपयोगवर्गणाओंको अधिकृत कर उनमें जीवोंसे रहित और सहित स्थानप्रकृषणा नामक श्रयम अथोधिकार निवद्ध है, क्योंकि उपयोग वर्गणाओंसे युक्त जीवोंको उपयोगवर्गणा संझा करके उनसे रहित या सहित कीन स्थान है इस प्रकारको प्रच्छाद्वारा सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्धका अवख्या तथा गया है। इस गायामें 'काहि' ऐसा कडनेपर कितनी उपयोगवर्गणाओंसे युक्त जीववर्गणाओंसे कोन स्थान युक्त है यह अर्थ महण करना चाहिए। अथवा काठ और मायविषयक कितनी उपयोगवर्गणाओंके जानेके वाद जीवोंसे रहित स्थान होता है, अथवा निरन्सस्वरूष फ्रिकती

सुक्तथसमत्थणा कायन्ता। तदो गाहापुन्यद्धे एवंविहो एको अत्थो पिडवदो कि सम्ममनहारिदं। पच्छद्धे वि कसायोवजुक्तजीवाणं गदीयो अस्सियुण तिविहाए सेढीए अप्पाबहुअपरूवणं णाम विदियो अत्थो पडिवदो। एवमेदेसु दोसु अत्थविसेसेसु पिड-बद्धसमेदस्स गाहासुक्तस्स णिरूविय संपिष्ठ 'जहा उहेसो तहा णिहेसो' कि णाया-वलंबणेण पुन्यद्वस्स ताव विहासणं कुणमाणो सुक्तपबंधसुक्तरं भणइ—

- \* पुरिमद्धस्स विहासा।
- § २४१. गाहासुचपुरिमद्भस्स ताव विहासा कीरदि चि भणिदं होह ।
- क्ष दुनिहाओ उवजोगवग्गणाओ—कसायउदयहाणाणि च उवजोगद्धहाणाणि च।

§ २४२. एत्य पुरिमद्धविद्यासणावसरे दुविहाओ उवजोगवन्गणाओ होंति । काओ ताओ ति पुच्छिदं कसायुदयद्वाणाणि च उवजोगद्धहाणाणि चेदि भणिदं । तत्य कसायोदयद्वाणाणि णाम कोहादिकसायाणयुदयवियप्पा पादेकमसंखेजलीयसेयभिण्णा । उवजोगद्धहाणाणि ति वृत्ते कोहादिकसायाणं ज्ञहण्णोवजोगकालप्पहुढि जावुकस्स-तकालो ति एदेसि वियप्पाणं संगहो कायव्यो । एदाणि च उवजोगद्धहाणाणि अंतो-स्रहुत्तमेत्ताणि, जहण्णकालयुकस्सकालादो सोहिय सुद्धसेसम्मि एयस्वपक्सेवे कदे

उपयोगवर्गणाओं के द्वारा जोवोंसे रहित स्थान प्राप्त होता है इस प्रकार पदनस्यस्य करके सुत्रके अर्थका समर्थन करना चाहिए। इस प्रकार गाथाके पूर्वार्थमें इस प्रकारका एक अर्थ प्रतिवद्ध हैं इसका सम्बक्त प्रकारको पित्रचय किया। गाथाके उत्तराधें भी कथायों में उपयुक्त हुए जीवांक गतियों के आश्रयसे तीन प्रकारको श्रेणवांद्वारा अरुपबत्तुत्वका कथन नामक दूसरा अर्थ प्रतिवद्ध है। इस प्रकार इन दो अर्थोद्देशचीं निबद्ध इस गाथासूत्रका निरूपण करके अर्व 'उदेश्यक अनुसार निर्देश किया जाता है' इस न्यायका अवस्थन लेकर सर्वप्रथम पूर्वीर्थका विशेष ब्यास्थान करते हुए आगेके सुत्रप्रवन्यको कहते हैं—

- \* अब पूर्वार्धका विशेष व्याख्यान करते हैं।
- ६ ३४९∙ सर्वप्रथम गाथासूत्रके पूर्वार्धका विशेष व्याख्यान करते हैं यह उक्त कथनका नात्पर्य है ।
- श्रृकुतमें उपयोग वर्गणाएँ दो प्रकारकी हैं—कषाय-उदयस्थान और उपयोग-अद्धास्थान ।
- § २४२. प्रकृतमें पूर्वार्धके विशेष व्याख्यानके अवसरपर उपयोगयर्गणाएँ दो प्रकारको होती हैं। वे कीनसी हैं ऐसा पुळनेपर कथाय-उदयस्थान और व्ययोग-अद्धास्थान ऐसा कहा है। उत्तमेंसे जो कोघादि कथायोंके उत्तय बिकल्प प्रत्येक असंख्यात लोकप्रमाण भेदींको लिये हुए हैं वे सब कथाय-उदयस्थान कहळाते हैं। उपयोग-अद्धास्थान स्थान कहतेपर कोचादि कथायोंके जयन्य उपयोगकाळ तक इन मेदींका संग्रह करना चार्योक अवस्य उपयोगकाळ से लेकर उत्तृष्ट उपयोगकाळ तक इन मेदींका संग्रह करना चार्योक अवस्य उपयोगकाळ से लेकर उत्तृष्ट कार्योक उत्तरूष्ट कार्लमें अध्ययान अन्तर्भृहर्तक्रमाण हैं, क्योंकि उत्कृष्ट कार्लमें जयन्य कार्लकों हिए। ये उपयोग-अद्धास्थान अन्तर्भृहर्तक्रमाण हैं, क्योंकि उत्कृष्ट कार्लमें जयन्य कार्लकों हिए।

तिब्बयप्पुप्पत्तिदंसणादो । एवमेदाणि दुविद्याणि वि द्वाणाणि उवजोगसंबंधिचादो उवजोगवग्गणाञ्जो त्ति एत्थ विवक्त्रियाणि । संपद्दि एदस्सैवत्थस्स णिगगमणद्वस्रुविरमं सुत्तमाद्द---

- # एदाणि दुविहाणि वि द्वाणाणि उवजोगवग्गणाओं ति वुचंति।
- § २४३. सुगमभेदं । तत्थ ताव उवजोगद्धद्वाणेसु जीवेहिं विरहिदाविरहिदद्वाण-परूवणद्वश्वरिमो सुन्तपबंधो—
  - अवजोगद्धहाऐहिं ताव केत्तिएहिं विरहिदं केहिं किन्ह अविरहिदं?
- ५ २४४. केचिएहिं उबजोगद्धहाणेहिं णिरंतरसरूवेण गरेहिं जीवविरहिदं ठाणमुब-रुरुमइ, केहि वा जीवेहिं किस्ट गरिविनेसे अविरहिष्यसुष्णणं होद्ण कं ठाणमुबरुत्मदि चि एत्य पदसंबंधो कायच्यो । एवं पुष्काणिदेसं काद्ण तदो एसा मग्गणा एत्य कायच्या चि पदप्पायणङ्क्तिदमाह—
  - था ।त पदुष्पायणद्वामदमाह--\* एत्था सरगणाः ।
- ९ २४५, एदम्मि अत्यविसेसे एसा मम्मणा णिर्यादिगदीओ अस्सियुण कायव्या ति भणिवं होत्र । तत्य ताव णिर्यगदील प्यटममाणदभवन्तिप्रविभावः

घटाकर जो शेष रहे उसमें एक अंकके मिला देनेपर उनके भेदोंकी उत्पत्ति देखी जाती है। इस प्रकार ये दोनों ही स्थान उपयोगसम्बन्धी होनेसे उपयोगवर्गणाएँ है ऐसा यहाँ विवक्षित किया गया है। अब इसी अर्थका विशेष ज्ञान करानेके लिए आगेके सुत्रको कहते हैं—

- # ये दोनों ही प्रकारके स्थान उपयोगवर्गणा इस नामसे कहे जाते हैं।
- § २४३. यह सूत्र मुगम है। सर्वप्रयम उनमेंसे उपयोग-अद्धास्थानोंमें जीवोंसे रहित और सहित स्थानोंका कथन करनेके लिए जागेका सुत्रप्रवन्ध आया है—
- \* कितने उपयोग-अद्धास्थानोंके जानेक बाद कीन स्थान रहित पाया जाता है और किन जीवोंसे किस गतिविधेषमें कीन स्थान सहित पाया जाता है।
- § २४४. कितने उपयोग-अद्वास्थानोंके द्वारा निरन्तररूपसे जानेके बाद कौन स्थान
  जीवोंसे रिहत उपलब्ध होता है और किन बीवोंसे किस गतिविशेषमें कौन स्थान सिहत
  अर्थात् अञ्चल उपलब्ध होता है इस प्रकार यहाँपर पदसम्बन्ध करना चाहिए। इस प्रकार
  पुष्कानिदें करके उसके बाद यह मार्गणा यहाँपर करनी चाहिए इस बातका कथन करनेके
  किए आगेका सुन्न कहते हैं—
  - # अब प्रकृतमें उक्त विषयको मार्गणा करते हैं।
- § २४५. इस अर्थविशेषको ध्यानमें रखकर नरकादि गतियोंके आश्रयसे यह मार्गणा करनी चाहिए यह उक्त कथनका तात्यर्थ है। उसमें सर्वश्रथम नरकगतिमें प्रकृत मार्गणाके लिए आगोके प्रयन्थको कहते हैं—

ता • प्रतौ चवजोगवम्मणाणि इति पाठः ।

- # णिरयगदीए एगस्स जीवस्स को होवजोगद्धट्टालेसु णाणाजीवाणं जवसञ्झं ।
- ५ २४६. एत्य णिरयगहणिदेसो सेसगईणं पिडसेहहो, सव्वासिमक्समेण परूवणो-वायाभावादो । तत्य वि कोहादिकसायाणं चउण्डमक्समेण परूवणोवायाभावादो कोह-कसायविसयमेव ताव पयदपरूवणं वनहस्तामो ति जाणावणह्रमेगजीवस्स कोहोव-जोगद्धहाणेसु ति णिदेसो कत्रो । एत्येगजीवणिदेसो कोहोवजोगद्धहाणाणमेगजीवो-दाहरणस्रहेण सुहाववोहणहुमिदि दुङ्वं । तदो एगजीवास्स कोहोवजोगद्धहाणाणमंतो-सुहुचसेचाणमेगसेदिजावारिण स्वणं कादण तत्य गाणाजीवाणमवहाणकसप्यदंसणहु-मेदं वुचदे—णाणाजीवाणं जवसञ्झामादि । तेसु अद्धाणेसु एयजीवविसयचेण णिद्धारिदसरूवेसु णाणाजीवाणं जवसञ्झामादि । तेसु अद्धाणेसु एयजीवविसयचेण णिद्धारिदसरूवेसु णाणाजीवाणं जवसञ्झामारि । तेसु अद्धाणेसु एयजीवविसयचेण णिद्धारिदसरूवेसु णाणाजीवाणं जवसञ्झामारि । तेसु अद्धाणेसु एयजीवविसयचेण
- 5 २४७. संपिष्ट एदस्सत्यस्स किं चि कुडीकरणं वचइस्सामो । तं जहा— जहण्णए उवजोगदङ्गणे जीवा असंखेअसेटिमेचा होति । विदिए वि उवजोगद्धाणे जीवा असंखेअसेटिमेचा चेव होति । होता वि जहण्णद्वाणजीवे आवस्त्रियाए असंखेआदि-मागेण खंडियुणेयखंडमेचेणन्महिया होति । पुणो वि एदेण विहिणा द्वाणं पिष्ट विसेसाहियसरूवेण गच्छमाणां भागद्वारमेचोवजोगदङ्गाणांण गांद्वण तदित्योव-
- # नरकगितमें एक जीवके कोधकषायसम्बन्धी उपयोग-अद्वास्थानोंमें नाना जीवोंकी अपेक्षा ययमच्य होता है।
- § २५६ इस चूर्णिसुत्रमें 'नरकगति' पदका निर्देश होष गतियों के प्रतिषेधके छिए किया है, क्योंकि सभी गतियों के एक साथ प्ररूपण करनेका कोई खाय नहीं है। उसमें भी चारों क्रोधादि क्यायों के एक साथ प्ररूपण करनेका कोई खाय नहीं है। उसमें भी चारों क्रोधादि क्यायों के एक साथ प्ररूपण करने कोई खाय न होनेसे क्रोधकपायिययक प्रकृत प्ररूपणाको ही सर्वप्रथम बत्छाते हैं इस बातका झान करानेके छिए 'एक जीव' एका निर्देश कोध सम्बन्धी अपयोग-अद्धारधानों में इस पदका निर्देश किया है। यहाँपर 'एक जीव' एका निर्देश कोध सम्बन्धी अपयोग-अद्धारधानों का एक जीवके उदाहरण द्वारा सुख्युकंक झान करानेके छिए जानना चाहिए। इसछिए एक जीवके अन्तर्भुहुर्तप्रमाण क्रोधसम्बन्धी अपयोग-अद्धारधानों की क्रीणरूपसे रचना करके उनमें नाना जीवों के अवस्थानकमको दिखळानेके छिए 'नाना जीवों का यबस्थाय' यह जचन कहा है। एक जीवके विश्वस्थान होता है यह उक्त कथनका तात्यर्थ है।
- § २४७, अब इसी अर्थका कुछ स्पष्टीकरण करके बतलाते हैं। यथा—जघन्य उपयोग-अद्धास्थानमें जीव असंस्थात जगच्छू णिप्रमाण होते हैं। दूसरे भी उपयोग-अद्धास्थानमें जीव असंस्थात जगभ्रेणिप्रमाण हो होते हैं। यथि इतने होते हैं तो भी जघन्य स्थानके जीवोंकी संस्थामें आविल्डे असंस्थातवें भागका भाग देनेगर जो एक भाग लच्च आवे उतने अधिक होते हैं। फिर भी इस विधिसे प्रत्येक स्थानके प्रति विशेष अधिकरूपसे जीवोंका प्रमाण लग्ने हुए भागहारप्रमाण क्ययोग-अद्धास्थानोंके जानेपर वहाँके उपयोग-अद्धास्थानोंमें जो जीव

१, ता॰प्रतौ फुडीकारणं इति पाठः । २. ता॰ प्रतौ गच्छमाण इति पाठः ।

विवजीगो ७

जोगद्धहाणजीवा पढमहाणजीवेहिंतो दुगुणा भवंति । पुणी एदस्स दुगुणवडिद्धाण-स्सुवरि विसेसाहियसरूवेण तेत्तियमेत्तमद्धाणं गंतूण अण्णेगं दुगुणवड्ढिङ्वाणसुप्पञ्जर । णवरि पुन्विन्छपक्सेवेहिंतो संपहियपक्सेवा दुगुणा होति चि वचन्वं। पुणो एदेण विहिणा आविलयाण असंखेज्जदिमागदुगुणमेत्तमागवर्हीओ अविहिदपन्खेवभागहार-पडिनद्वाओ उनिर गंतूण तत्थेगम्मि उवजीगद्वहाणे जनमञ्ज्ञं होइ, तत्ती उनिरमहाणेसु विसेसहाणिक्रमेण जीवाणमवद्वाण।दंसणादो । णवरि जवमज्झादो हेद्रिमसयलदुगुण-वडिद्वाणेहितो उवरिमदुगुणेहाणिद्वाणंतराणि संखेजगुणाणि हेड्डिमद्धाणादो उवरिमद्धाणस्य संखेअगुणचादो। ण चेदमसिद्धं, उवरिमसुचेण तेसिं तहाभावसिद्धीदो । कि तं उवरिमसुत्तमिदि चे तस्सेदाणिमवयारो कीरदे-

### \* तं जहा--हाणाणं संखेजदिभागे ।

६ २४८. एदमणंतरणिहिट्टं जवमञ्झद्वाणां सयलद्धद्वाणाणमादीदेः व्यदुष्टि संखेजदिमागे समुप्पण्णमिदि वुत्तं होइ । तदो द्वाणाणं संखेजदिभागे चेव जव-मज्झद्वाणं होद्रण प्रणो उवरिमस्यलद्धाणाम्मि विसेसहाणिसरूवेणावलियाए असंखेजदि-भागमेत्तगुणहाणिद्वाणंतराणि हेहिमगुणविह्नहाणेहितो संखेजगुणाणि समयाविरोहेण णेडव्याणि ति सिद्धं ।

प्राप्त होते हैं वे प्रथम स्थानके जीवोंसे दूने होते हैं। पुनः इस द्विगुणवृद्धिस्थानके ऊपर विशेष अधिकरूपसे उतने ही स्थान जाकर एक दूसरा द्विगुणवृद्धिस्थान उत्पन्न होता है। इतनी विशेषता है कि पिछले द्विगुणवृद्धिस्थानोंके प्रक्षेपोंसे वर्तमान द्विगुणवृद्धिस्थानोंके प्रक्षेप दने होते हैं ऐसा यहाँ कहना चाहिए । पनः इस विधिसे अवस्थित प्रक्षेप-भागहारसे सम्बन्ध रखनेवाली आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण हिंगुणभागवृद्धियाँ हो जानेपर वहाँपर प्राप्त हुए एक उपयोग-अद्धारथानमें यवमध्य होता है, क्योंकि उससे आगेके स्थानोंमें विशेष हानिके क्रमसे जीवोंका अवस्थान देखा जाता है। इतनी विशेषता है कि यवसध्यसे पूर्वक समस्त द्विगुणबृद्धिस्थानोंसे आगेके द्विगुणहानिस्थान संख्यातगुण है ऐसा यहाँपर प्रहण करना चाहिए, क्योंकि पूर्वके अध्वानसे आगेका अध्वान संख्यातगुणा है। और यह असिद्ध भी नहीं है. क्योंकि आगेके सुत्रसे उनके उस प्रकारसे होनेकी सिद्धि होती है। वह आगेका सूत्र कौनसा है ऐसी आजका होनेपर उसका इस समय अवतार करते हैं-

### # वह यवमध्यस्थान जितने स्थान हैं उनके संख्यातवें भागमें होता है।

§ २४८ यह पूर्वमें जो यवमध्यस्थान निर्दृष्ट कर आये हैं वह समस्त अद्भास्थानोंके प्रारम्भसे छेकर संख्यातव भाग जानेपर उत्पन्न होता है यह उक्त कथनका तालर्य है। इसिछए समस्त स्थानंकि संख्यातवें भागप्रमाण स्थान जानेपर ही यवमध्यस्थान होकर पुनः आगेके समस्त अध्वानोंमें विशेष द्दानिके क्रमसे आविद्धिके असंख्यातवे भागश्रमाण गणहानि-स्थान पिछले गुणवृद्धिस्थानांसे समयके अविरोधपूर्वक संख्यातगुणे होते हैं यह सिद्ध हुआ।

विजेषाध-यहाँपर यवमध्यस्थानके प्राप्त होने तक पूर्वमें कितनी दिगुणवृद्धियाँ होती

२. ता॰प्रतौ उवरिमद्रगुण- इति पाठ:।

१ २४९. संपिह जवमन्झादो हेट्टा उविर च एगगुणवट्टि-हाणिद्वाणंतरमाविष्याए
असंखेजदिभागमेतं चैव होदि ति जाणावणद्वस्त्रविसस्तत्तमोइण्णं—

एगगुणवट्टि-हाणिट्ठाणंतरमावतियवग्गमृतस्स असंस्वेज्ञदिभागो ।

5 २५०. आवस्त्रिया णाम पमाणविसेतो । तिस्से वम्ममूलिमिटि वृज्ञै तप्पदमवमा-मूलस्स गहणं कायव्यं । तस्स वि असंखेजिदिमागो जवमज्झादी हेड्डा उविं च एग्-गुणविष्ट्र-हाणिडाणंतरमविद्वदं होइ । णाणागुणहाणिडाणंतरसलागाओ वृण असंखेजा-बल्जियपदमवग्ममूलमेचाओ एदम्हादो चैव साहेयव्याओ चि पुत्र ण वृत्ताओ। एदं सव्यमदीदकालमस्सियूण प्रकविदं । संपित वृद्धमाणकालमस्सियूण विसेसपक्ष्यण्डसुविर्मि पर्षभाड—

 \* हेट्टा जवमज्भस्स सव्वाणि गुणहाणिद्वाणंतराणि आवुण्णाणि सवा।

५ २५१. जवमज्झस्स हेट्टा तान सच्चाणि गुणहाणिट्टाणंतराणि सच्चकालमिन रहिदसरूवेण जीवेहिं आवुण्णाणि चेव होति ति णिच्छत्रो कायव्वो, एकस्स वि गुणहाणिट्टाणतरस्स जीवसुण्णस्स तत्य संभवाणुबलंभादो । संपहि तत्यतणसच्चअद्धट्टाणाणि

हैं और उसके आगे कितनी द्विगुणहानियाँ होती हैं इस प्रमाणका निर्देश करते हुए यह बतलाया गया है कि यवसध्यस्थान जहाँ अबस्थित हैं वहाँ तक जितनी द्विगुणवृद्धियाँ होती हैं उससे आगे द्विगुणहानियाँ संख्यातगुणी होती हैं।

§ २५९. अब यवमध्यसे पूर्वमें और आगे एक गुणवृद्धिस्थान और एक गुणवृद्धिस्थान आविश्वके असंख्याववें भागप्रमाण ही है इस बावका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र आया है—

एक गुणवृद्धिस्थानान्तर और एक गुणवृत्तिस्थानान्तर आविलिके वर्गमूलके
 असंख्यातर्वे भागप्रमाण है।

§ २५०. आवि अमाणिवसेषका नाम है। उसका वर्गमुठ ऐसा कहनेपर उसके अध्यस्य वर्गमुछको महण करना वाहिए। उसके भी असंस्थातवे मागप्रमाण यवमप्पसे एवं एक गुणहृद्धिस्थानान्तर और उसके आगे एक गुणहृतिस्थानान्तर अवस्थितस्वरूप है। अर्थात् एक आविष्ठे प्रथम वर्गमुछके असंस्थातवे मागप्रमाण है उतना प्रकृतमें एक गुणहृद्धिस्थान और एक गुणहृतिस्थानका प्रमाण है। नाना गुणहृतिस्थानान्तरशञ्जकारें तो असंस्थात आविष्ठयोक प्रथम बर्गमुछप्रमाण हैं यह इसी वचनसे साथ देना चाहिए, इसिछए उनका कथन अद्यासे कही किया है। यह सब अतीत कावका आजब देकर कहा है। अब वर्तमान कावजा आजब देकर कहा है।

स्वसम्यके अधस्तन (पूर्व) वर्ती सब गुणहानिस्थानान्तर सर्वदा आपूर्ण हैं
 अर्थात जीवींसे भरे हुए हैं।

\$ २५१ यबमध्यके पूर्ववर्ती तो सर्व गुणहानिस्थानान्तर सर्वदा अन्तरालके विना जीवोंसे आपूर्ण ही होते हैं ऐसा यहाँ निश्चय करना चाहिए, क्योंकि उनमें एक भी गुणहानि- किं जीवेर्हि णिरंतरमाबुण्णाणि आहो णेदि एवंविहासकाए णिरारेगीकरणद्वसुवरिर्म सुचमाइ—

# सब्बअद्धृष्टाणाणं पुण असंखेजा भागा आवुण्णा ।

- २५२. तत्थरणसन्वअद्धाणाणमसंखेजा चेव भागा जीवेहि अविरहिदसरूवेणावुण्णा । तदसंखेजिदिभागी पुण जीवेहि विरहिदो होद्ग स्टब्सिट चि वुचं होइ । जद्दएवं सन्वाणि गुणझाणिड्राणंतराणि आवुण्णाणि चि कधं पुवृत्तं घडदि चि णासंका
  कायव्या, पादेकसन्वयुणझाणिद्राणंतरेषु कैचियाणं पि अद्धाणाणं जीवसुण्णते वि
  तेसि गुणझाणिद्राणंतराणं समुदायविवक्त्वाए आवुण्णत्ताविरोहादो । एवं ताव
  जवमज्झादो हेट्टा जीवेहि विरहिदाविरहिद्दाणाणं गवेसण काद्ण संपहि तत्तो उविरमेसु
  वि द्वाणेसु पयदयमग्गणद्रमुवरिसं पवंधमाह—
- उवरिमजवमञ्मस्स जहण्णेण गुणहाणिट्वाणंतराणं संग्वेजविभागो
   आव्यण्णो । उक्कस्सेण सञ्बाणि गुणहाणिट्वाणंतराणि आवृण्णाणि ।
- 5 २५३. जहा जनमन्त्रादो हेट्टा सन्त्राणि गुणहाणिहाणतराणि णियमा आवुण्णाणि ण एवं जनमन्त्रादो उवरिमगुणहाणिहाणेसु तहाविहणियमसंभवो । किंतु तत्थ जहण्णेण सन्वगुणहाणिहाणंतराणं संखेजदिभागो चेव जीवेहिं आवृरिजदि, सेमाणं संखेजस्मानात्तर जीवोसे रिहेत नहीं पाया जाता । अब वहाँके सब अद्धार्थान क्या जीवोसे तिरन्तर

आपूर्ण है या नहीं इस प्रकारकी आशंका होनेपर निशंक करनेके लिये आगेका सूत्र कहते है— \* किन्तु सर्व अद्धास्थानोंका असंख्यात बहुभाग ही आपूर्ण है।

§ २५२ वहाँके सर्वे अद्वास्थानोंका असंख्यात बहुआग हो जीवोंसे निरन्तररूपसे आपूर्ण है। उनका असंख्यातवां भाग तो जीवोंसे रहित पाया जाता है यह उक्त कथनका नार्य्य है।

श्रंका—यदि ऐसा है तो सब गुणहानिस्थानान्तर आपूर्ण हैं यह पूरोंक कथन कैसे बटित होता है ?

समाधान—ऐसी आर्जका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रथक-पृथक सब गुणहानि-स्थानान्तरोंमेंसे कितने ही अद्धास्थान जीवोंसे रहित होनेपर भी समुदायकी विवक्षामें उन गुणहानिस्थानान्तरोंके आपूर्णपनेके होनेमें कोई विरोध नहीं आता।

इस प्रकार सर्व प्रथम यवमध्यसे पूर्वके जीवोंसे रहित और सहित स्थानोंका विचार करके अब उससे उपरिम स्थानोंमें भी प्रकृत विषयका विचार करनेके लिये आगेके प्रवन्धको कहते हैं—

 यचमध्यसे आगेके गुणहानिस्थानान्तरींका जघन्यरूपसे संख्यातवाँ भाग जीवींसे आपूर्ण है तथा उत्कृष्टरूपसे सब गुणहानिस्थानान्तर जीवींसे आपूर्ण हैं।

§ २५३, जिस प्रकार यवमध्यसे पूर्वके सव गुणहानिस्थानान्तर नियमसे जीवोंसे आपूर्ण हैं उस प्रकार यवमध्यसे आगेके गुणहानिस्थानोंमें उस प्रकारका नियम नहीं देखा जाता। किन्तु उनमें जघन्यरूपसे सब गुणहानिस्थानान्तरोंका संस्थातवाँ भाग ही जीवोंद्वारा मागमेत्तराणहाणिद्वाणंतराणं जीवसुण्णाणं कदाई संभवोवलंमादो । उक्स्सेण पुण सन्वाणि गुणहाणिद्वाणंतराणि जावुण्णाणि लन्मंति, कदाई सन्वाणि वि गुणहाणि-हाणंतराणि णिरुंभियूण णैरहयाणमवद्वाणदंसणादो ति एसो एत्य सुत्तरवसन्मादो । जवमन्द्रसादो हेट्ठा वुण ण एवंविहो जहण्णुकस्सपविभागो अन्यि, तत्य सन्वकालं जहण्णादो उक्स्सदो वि पुन्वपस्तिवदेण कमेण जीवाणमवद्वाणणियमदंसणादो। तदो ण तत्य जहण्णुकसमेदं काद्य तिण्णदंसो कवो ति दहुन्वं । संपहि जवमन्द्रसादो उवरिम-अद्धहाणाणां प जहण्णुकस्समेदं जाद्य जीविहिं सुण्णासुण्णभावगवैसणद्वसुत्तरसुत्तमोहण्णं—

अत्रुण्णेण अद्धद्वाणाणं संखेळिविभागो आवुण्णो । उक्कस्सेण अद्ध द्वाणाणमसंखेळा भागा आउण्णा ।

§ २५४, जहण्णेण ताव अद्धष्टाणाणं संखेज्जदिभागो चेव जीवेहिं आउण्णो होइ । किं कारणं ? जवमज्ज्ञादो उवरिमगुणहाणिष्टाणंतराणं संखेजदिभागमेनगुण-हाणिद्वाणंतरेसु जहण्णेणावुण्णेसु तदवयवभूदाणमद्भष्टाणाणं पि सन्वअद्धष्टाणाणं संखेजदिभागमेनाणमान्रणे विरोहाभावादो । उक्कस्मेण वुण णिरुद्धविसयसयलद्ध-हाणाणमसखेजाभागा जीवेहिं बावुण्णा होति, सन्वेसु गुणहाणिह्याणंतरेसु उक्कस्सपक्खेवे-णाव्रिरेसु वि तदवयवभूदाणमद्भाणाणं समसन्वअद्धशणाणससंखेजदिभागमेनाणं

\* जबन्यरूपसे अद्वास्थानींका संख्यातवाँ भाग जीवींसे आपूर्ण है तथा उत्कृष्ट-रूपसे अद्वास्थानींका असंख्यात बहुमाग जीवींसे आपूर्ण है।

§ २५४. जघन्यक्ष्पसे तो अद्धास्थानोंका संख्यातवाँ भाग ही जीवांसे आपूर्ण होता है, क्योंकि यवसण्यसे आगेके गुणहानिस्थानान्तरोंके संख्यातवाँ भागमात्र गुणहानिस्थानान्तरोंके कघन्यक्ष्पसे जीवांसे आपूर्ण होनेपर उनके अववय्वभूत अद्धास्थानोंके भी, जो कि सब अद्धास्थानोंके संख्यातवाँ भागमात्र हैं, जीवांसे परिपूर्ण होनेमें कोई विरोध नहीं आता । परन्तु उत्कृष्टरूपसे तो विवक्षित विषयसम्बन्धी सब अद्धास्थानोंके असंख्यात बहुमागस्थान जीवांसे आपूर्ण होते हैं, क्योंकि अब गुणहानिस्थानान्तरोंके उत्कृष्ट प्रश्लेपसे आपूर्णत होनेपर भी उनके अवय्वयमूत अद्धास्थानोंकी अपने सव अद्धास्थानोंके असंख्यातवें भागमात्र स्थानोंके

भरा जाता है, क्यों कि रोग संख्यात बहुभागप्रमाण गुणहानिस्थानान्तर कहा चित् जी बों से सिंहत पाये जाते हैं। परन्तु उक्तुष्टरूपसे सब गुणहानिस्थानान्तर जो बों से आपूर्ण प्राप्त होते हैं, क्यों कि कहा चित्त सभी गुणहानिस्थानान्तरों को ज्याप्तकर नारिक्यों का अवस्थान देखा जाता है यह फहतमें सुत्रार्थका गत्य है। परन्तु वक्षमध्यके पूर्व इस प्रकारका ज्ञाचन्य और उक्तुष्टरूप विभाग नहीं है, क्यों कि वहाँ सर्वदा जचन्यकरूप और उक्तुष्टरूप से भी पूर्व में कहें गये कमके अनुसार ही जोवों के अवस्थानका नियम देखा जाता है। इसिंक्य वहाँ जपन्य और उक्तुष्टरूप से से इस्त के उक्त विषयका निर्देश नहीं किया है ऐसा यहाँ समझना चाहिए। अब यवस्थित ओरोक अवस्थानों में भी ज्ञाचन्य और उक्तुष्टक भेदसे जीवोंसे रहित और सहितपनेकी गवेषणा करनेके जिये आगोका सूत्र आगा है—

जीवसण्णाणम्बदलंभसंभवे विरोहाणुबलंमादो । एवं ताव एक्केणुबदेसेण जवमज्ज्ञादो हेड्डा उवरिं च गुणहाणिद्वाणाणमद्धद्वाणाणं च एचिओ एचिओ भागी जीबेहिं अविरहिओ होड एचिओ च भागो जीवविरहिओ होड चि णिण्णयपरूवणं कादण संपहि एदिस्से उवएसस्स सञ्जाहरियसम्मदत्तेण पहाणभावपदप्पायणाङ्गमदमाह---

## **\* एसो उवएसो पवाइज्रह** ।

- § २५५, जो एसो अणंतरपरूविदो उवएसो सो पवाइअदे पण्णाविअदे अवि-संवादसरूपेण सन्वाइरिएहिं सन्वकालमादिरिज्जदि चि वृत्तं होह । अपवाइजंतेण पुण उवदेसेण केरिसी पयदपरूवणा होदि चि एवंविहासंकाए णिण्णायकरणद्वश्च चर-सुत्रमोइण्णं---
- अण्णो उबदेसो सञ्वाणि गुणहाणिट्वाणंतराणि अविरहियाणि जीवेहिं, उवजोगद्धद्राणाणमसंखेजा भागा अविरहिदा ।
- ६ २५६. पवाइ अंतादी अण्णो जो उवएसी अपवाइ अंती, तेण जीवविरहिदा-विरहिदद्वाणपरूवणाए कीरमाणाए जवमञ्झादी हेट्टा उवरि वि मेदेण विणा एवं होदि ति वृत्तं होह। सुगममण्णं जवमज्झादो हेद्रिमपुन्विन्लप्रकृतणाए समाण-वक्खाण तादो ।

जीवोंसे रहित उपलब्ध होनेमें कोई विरोध नहीं पाया जाता। इस प्रकार एक उपदेशके अनुसार यवमध्यसे पूर्वके और आगेके गुणहानिस्थानों और अद्वास्थानोंका इतना इतना भाग जीवोंसे युक्त होता है और इतना भाग जीवोंसे रहित होता है इसके निर्णयका कथन करके अब यह उपदेश सब आचार्योदारा सम्मत होनेके कारण प्रधान है। इस बातका कथन करनेके लिये इस सत्रवचनको कहते हैं-

### # यह उपदेश प्रवाह्यमान है।

- § २५५. जो यह अनन्तर कहा गया उपदेश है वह प्रवाह्ममान है, प्रश्लापित है, अवि-संवादरूपसे सब आचार्य सदा उसका आदर करते हैं यह उक्त कथनका ताल्पर्य है। फिन्तू अप्रवाह्ममान उपदेशके अनुसार प्रकृत प्ररूपणा किस प्रकारकी है इस प्रकारकी आशंका होने-पर निर्णय करनेके लिये आगेका सूत्र अवतीर्ण हुआ है-
- \* अन्य उपदेश है कि सब गुणहानिस्थानान्तर जीवोंसे युक्त हैं तथा उपयोग अद्धास्थानोंका असंख्यात बहुमाग जीवोंसे युक्त है।
- § २५६. प्रवाह्ममानसे अन्य जो उपदेश है वह अप्रवाह्ममान उपदेश है। उसके अनुसार जीवोंसे रहित और सहित स्थानोंका कथन करनेपर यत्रमध्यसे पूर्वके और आगेके सभी स्थान भेदके विना इस प्रकारके होते हैं यह उक्त सुत्रका तात्पर्य है। अन्य सब कथन सुगम है, क्योंकि यवमध्यसे पूर्वका और बादकी प्ररूपणाका व्याख्यान समान है।

१ ता • प्रतौ सो इति पाठो नास्ति ।

२ ता॰प्रती उनयोगद्भद्राणाणमसंबेज्जा भागा अनिरहिया इति पाठः टीकाशस्वरूपेण मद्रितः ।

६ २५७. संपिष्ठ एदेणस्यपदेणेस्य जवमन्झपरुवणाए तस्येमाणि छ अणि-योगदाराणि णदच्याणि भवंति—परुवणा जाव अप्याबहुए ति । परुवणदाए जहण्णए उवजोगदहुराणे अस्यि जीवा, विदिये उवजोगदहुराणे अस्यि जीवा । एवं जाव उक्तस्सए उवजोगदहुराणे अस्यि जीवा । पमाणां—जहण्णए उवजोगदहुराणे जीवा केतिया ? असंखेजसेटिमेत्तिया भवंति । विदिए वि उवजोगदहुराणे जीवा असंखेजसेटिमेत्ता । एवं जाव उक्तस्सदराणे ति ।

§ २५८. सेहिपह्नवणा दुविहा—अणंतरोविणधा परंपरोविणधा व । अणंतरोवणिधाए जहण्णए उनजोगदृहाणे जीवा थोवा । विदिये उनजोगदृहाणे जीवा
विसेसाहिया आविल्याए असंसेखदिमागपिडभागेण । एवं विसेसाहिया विसेसाहिया जाव
जनमज्झे ति । तेण परं विसेसहीणा विसेसहीणा जाव उक्तस्सद्वाणे ति । एरंपरोविणधाए
जहण्णुवजोगदृहाणजीविहितो आविल्याए असंसेखदिमागं गंत्ण दुगुणविहिता, एवं
दुगुणविहिता जाव जनसज्झे ति । तेण परं दुगुणविहिता जाव उक्तस्सद्वाणे ति ।

§ २५९. एत्थ तिण्णि अणियोगहारेहिं परूवणा पमाणमप्पाबहुअं च । तत्थ परूवणाए अत्थि णाणादुगुणवट्टि-हाणिद्वाणंतरमलागाओ एगदुगुणवट्टि-हाणिद्वाणंतरं च । पमाणमेगदगुणवट्टि-हाणिद्वाणंतरमावलियपटमवरगमुलस्सासंखेळादिमागो । णाणादुगुण-

५२.७. अब इस अर्थपदके अनुसार यहाँ यवमध्यकी प्रकरणा करनेपर उस विषयमें प्रकरणासे छेकर अल्पाइल वक्क वे छह अनुयोगद्वार क्षातक है। प्रकरणाके अनुसार कथन करनेपर जपन्य उपयोगाद्वास्थानमें जोब हैं। इसी प्रकार व्यवस्थानमें जोब हैं। इसी प्रकार व्यवस्थान करनेपर व्यवस्थान अद्धास्थानमें जीब कितने हैं। असंख्यात जगश्रेणिप्रमाण है। इसरे भी उपयोग अद्धास्थानमें जीब असंख्यात जगश्रेणिप्रमाण है। इसरे भी उपयोग अद्धास्थानमें जीब असंख्यात जगश्रेणिप्रमाण हैं। इसी प्रकार उन्ह्रप्ट उपयोग अद्धास्थान कर जानना पाहिलें।

<sup>§</sup> १५८. श्रेणिप्ररूपणा दो प्रकारको है—अनन्तरोपनिधा और परंपरोपनिधा। अनन्तरोपनिधा अधेषा जचन्य उपयोग अद्धास्थानमें बीच सबसे थोड़े हैं। उनसे दूसरे उपयोग अद्धास्थानमें बीच सबसे थोड़े हैं। उनसे दूसरे उपयोग अद्धास्थानमें बिशेष अधिक हैं। बिशेषका प्रमाण आविके असंख्यातवे भागका भाग हेनेपर अधे को कब्ध आवि उतना है। इस प्रकार यवसम्थके प्राप्त होने तक विशेष शिक विशेष अधिक जानना चाहिए। उसके बाद उत्कृष्ट स्थानके प्राप्त होने तक विशेष हीन, विशेष होन जानने चाहिए। परम्परोपनिधाको अपेक्षा विचार करनेपर जयन्य उपयोग अद्धास्थानके जीवोंसे आविके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थान जाकर वे दिगुण इद्धिरप हो जाते हैं। इसी प्रकार यवसम्थक प्राप्त होने तक दिगुणवृद्धिरुप, ब्रिगुणवृद्धिरुप वानने चाहिए। उसके बाद उत्कृष्ट स्थानके प्राप्त होने तक दिगुणवृद्धिरुप, वानने चाहिए।

<sup>§</sup> २५० यहाँ प्रकृतमें तीन अनुयोगद्वार हैं—प्रकरणा, प्रमाण और अल्यबहुत्व । जनमेंसे प्रकृषणाकी अपेक्षा नाना द्विगुणवृद्धिस्थानान्तर और द्विगुणवृत्तिस्थानान्तर झळाकाएँ हैं तथा एक द्विगुणवृद्धिस्थानान्तर और एक द्विगुणवृत्तिस्थानान्तर झळाका है । प्रमाण—एक

वड्डि-हाणिड्डाणंतरसलागाओ असंसेआणि आवल्यिपदमवम्गमूलाणि । अप्पावहुअं— एयदुगुणवड्डि-हाणिड्डाणंतरं थोतं । णाणादुगुणवड्डि-हाणिड्डाणंतरसलागाओ असंखेज-गणाओ ।

§ २६०, संपि अवहारो बुचरे—जहण्णववजोगद्धहाणजीवपमाणेण सञ्च-उवजोगद्धहाणजीवा केवचिरेण कालेण अवहिरिज्ञिति । असंखेजेण कालेण अवहिरिज्ञिति । अथवा पिल्दोवमस्स असंखेज्जदिभागमेचेण कालेण अवहिरिज्ञिति । एचो भागहार्र विसेसहीणं काद्ण णेदच्चं जाव जवमच्झे चि । पुणो जवमच्झजीवपमाणेण तिष्णि-गुणहाणिद्धाणंतरेण कालेण अवहिरिज्ञिति । एचो उविर भागहार्ग विसेसाहियसरूवेण भेदच्यो जाव उक्तस्सद्धाणे चि । पुणो उक्तस्सद्धाणजीवपमाणेण पिल्दिवेवमस्स असंखेजिदि-भागेण कालेण अवहिरिज्ञिति । भागाभागो जाणिष णेदच्यो ।

५ २६१. अप्याबहुअं—सम्बत्योवा उक्तस्तए उवजोगद्वहाणे जीवा । जहण्णए उवजोगद्वाणे जीवा असंखेजगुणा । को गुणगारो १ पिल्दोवमस्स असंखेजदिमागो । जवमन्क्रजीवा असंखेजगुणा । को गुणगारो १ पिल्दोवमस्स असंखेजदिमागो । जव-मन्द्रस्स हेट्टिमजीवा असंखेजगुणा । को गुणगारो १ आवल्यिगए असंखेजदिमागो ।

हिगुणबृद्धिस्थातान्तर तथा एक दिगुणबृत्तिस्थानान्तर आविश्विके प्रथम वर्गमूल्के असंस्थातवें भागप्रमाण है । नाना दिगुणबृद्धिस्थानान्तरप्रशाकार्थं और नाना दिगुणबृद्धिस्थानान्तर शलाकार्यं आविश्विके असंस्थात प्रथम बर्गमूलप्रमाण हैं। अल्पबृह्यन्य-एक दिगुणबृद्धिः स्थानान्तर और एक दिगुणबृत्तिस्थानान्तर सबसे त्वोत हैं। उससे नाना दिगुणबृद्धिः स्थानान्तरक्षाकार्यं और नाना दिगुणबृत्तिस्थानान्तरक्षाकार्यं असंस्थातगुणी हैं।

<sup>\$</sup> २६० अब अवहारका कथन करते हैं—जपन्य उपयोग अद्भान्यानके जीवीके प्रमाणसे सब उपयोग अद्भान्यानों जीव कितने कालके द्वारा अपहृत होते हैं। असंख्यात अपहृत होते हैं। इससे आगे यवमध्यके प्राप्त होने तक भागहारको विरोग होने करके ले जाना चाहिए। पुनः यवमध्यके जीवीके प्रमाणसे तोन गुणहानिस्थानान्तरप्रमाण काल द्वारा अपहृत होते हैं। इससे आगे उस्कृष्ट स्थानके प्राप्त होने तक भगगहारको विशेष अधिक करके ले जाना चाहिए। पुनः उस्कृष्ट स्थानके जीवीके प्रमाणसे पत्योपमके असंख्यातये भागमगण कालद्वारा अपहृत होते हैं। यहाँ प्रत्येक स्थानपर विवक्षित कालको भागहार बनाकर सब उपयोग अद्वास्थानीके जीवीके प्रमाणको उससे भाजित कर विवक्षित स्थानकी संख्या प्राप्त का गई । मानहारका उत्लेख मूलमें किया हो है। मानामागका जानकर कथन करना चाहिए।

<sup>§</sup> २६१. अल्पवहुत्व — उत्कृष्ट उपबोग अद्धास्थानमें जीव सबसे थोड़े हैं। उनसे जजन्य उपयोग अद्धास्थानमें जीव असंख्यातगुणे हैं। गुणकार क्या है १ पत्योपमके असंख्यातवें मागप्रमाण गुणकार है। उनसे यवसध्यके जीव असंख्यातगुणे हैं। गुणकार क्या है १ पत्योपमके असंख्यातवें मागप्रमाण गुणकार है। उनसे यवसध्यके पूर्ववर्ती स्थानीके जीव असंख्यातयें मागप्रमाण गुणकार है। उनसे यवसध्यके पूर्ववर्ती स्थानीके जीव असंख्यातयें मागप्रमाण गुणकार है।

जवमन्द्रमादो उविसमजीवा विसेसाहिया। सन्बेसु हुग्गेसु जीवा विसेसाहिया। एसा णिरयगदीए कोहकसायस्स णिरुंभणं कादृण परूवणा कया। एवं सेसकसायाणं सेस-गदीणं च पादेकं शिरुंभणं कादृण पयदपरूवणा णिरवसेसमणुगंतव्या। तदो उवजोगद्ध-हाणपरूवणा समना।

§ २६२. संपिं कसायुदयद्वाणेसु पयदपरूवणद्वमुविरमो सुत्तपवधो---

एदेहिं दोहिं उचदेसेहिं कसायउदयद्वाणाणि खेदव्याणि तसाणं ।
 २६३. एदेहिं उचजोगद्धशणाणमणंतरपर्रादेहिं दोहि उचदेसेहि पवाइजंता-

पवाइअंतमरूविह कसायुदयद्वाणाणि णेदच्याणि ति वृत्तं हो है। दोण्हं पि उवदेसाणमेत्य परूवणामेदी णित्य । तेण दोहिं मि मस्सिहिं माबोबजोणवग्गणाओ अणुमिग्गयव्याओ त्ति भावत्यो । कुदो एवं परिच्छिअदे ? सुत्ते तहु भयविसयविसेसणिहेसादंसणादो । केसि पुण जीवाणं कसायुदयद्वाणाणि णेदच्याणि ति आसंकाए तसाणमिदि णिहेसो कओ । तमजीवे अहिकरिय एसा परूवणा कायच्या, तदण्णेमिं जीवाणमणांतसंखा-वच्छिण्णाणमसंखे अलोगमेत्तेसु थावरपाओग्गकसायुदयद्वाणेसु सम्बकालं णिगंतरसरूवेण समयाविरोहेणावद्वाणसिद्धीए अणुनसिद्धत्तेण तिब्दसयपरूवणाए अणहियारादो ।

उनसे यदमध्यसे उपरिम स्थानोंके जीव विशेष अधिक हैं। उनसे सब स्थानोंके जोव विशेष अधिक है। नरकातिमें कोधकपायकी मुख्यतासे यह प्रकरणा की गई है। इसी प्रकार शेष कपायों और शेष गतियों मेंसे प्रत्येकको मुख्यकर समस्त प्रकृत प्ररूपणा जाननी चाहिए। इसके बाद उपयोग अद्वास्थान प्रकृषणा समाप्त हुई।

§ २६२ अब कवाय उदयस्थानोंमें प्रकृत प्ररूपणा करनेके लिये आगेके सूत्रप्रवन्धको कहते हैं।

इन दीनों उपदेशोंके आश्रयसे त्रसजीवींके क्याय उदयस्थान जानने चाहिये।

§ २६३. उपयोग अद्वास्थानीं के विषयमें अनन्तर कहे गये इन दोनों अवाह्यमान और
अप्रवाह्यमान उपदेशों के आश्रयसे क्यायउदयस्थान जानने चाहिए यह उक्त कथनका तात्यर्थे
हैं। इत दोनों ही उपदेशों की अपेक्षा प्रकृतमें प्ररूपणानेद नहीं है, इनिछए सदृश इन दोनों
उपदेशों के अनुसार भावोपयोगवर्गणाओं की मार्गणा कर छेनी चाहिए यह उक्त कथनका
भावार्थ है।

शंका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—क्योंकि सूत्रमें इन दोनों उपदेशोंके अनुसार पृथक् पृथक् विशेष निर्देश नहीं देखा जाता।

किन जीवोंके कथाय उदयस्थान छे जाने चाहिए ऐसी आशंका होनेपर 'तसाण' पदका निर्देश किया है। त्रसत्तीवोंको अधिकृतकर यह प्ररूपणा करनी चाहिए, क्योंकि उनसे अन्य स्थावर जीवोंकी संख्या अनन्त हैं। उनका स्थावरपायांच्य असंख्यान छोक्त्रमाण कथाय क्वद्यस्थानोंसे निरन्तररूपसे सर्वेदा आगामानुसार पाया जाना सिद्ध हैं, इस प्रकार अनुक्त सिद्ध होनेसे तद्वियक प्ररूपणाका यहाँ अधिकार नहीं हैं। इसख्णि त्रसोंकी ओघसे प्ररूपणा

## तदो तसाणमोधपरूवणद्वसुवरिमो परूवणापवंधी-

- **\* तंजहा**।
- § २६४. सुगममेदं पुच्छावकं । संपहि एवं पुच्छाविसर्हकपत्थस्स परूवणं इणमाणो तत्थ ताव कसायुदयद्वाणाणिमयचावहारणद्वमुबरिमं सुचमाह—
  - \* कसायुदयहाणाणि असंखेजा सोगा।
- § २६५. असंखे आणं लोगाणं जिचया आगासपदेसा अल्य तिचयमेचाणि
  चैव कसायुद्यद्वाणाणि होति चि भणिदं होइ । ताणि च कसायुद्यद्वाणाणि जहण्णहाणप्यहुडि आवुकस्सद्वाणे चि छवष्ट्रिकमेणाबद्विदाणि चि चेवच्यं। तत्य ताव बहुमाणसमयमिम तसजीबेडि केचियाणि द्वाणाणि आव्रिदाणि केचियाणि च सुण्णद्वाणाणि
  चि एदस्स णिद्वारणद्वयुबरिमस्तनमोइण्णं—
  - तेसु जित्या तसा तित्यमेत्ताणि आवुण्णाणि ।

करनेके लिये आगेका प्रह्मपणाप्रबन्ध है-

#### **\* वह कैसे** ?

९ २६४. यह पुच्छावाक्य सुगस है। अब इस प्रकार पुच्छाके विषयभूत अर्थका कथन करते हुए वहाँपर सर्वप्रथम कपाय उदयस्थानोंके परिमाणका निश्चय करनेके छिये आरोका सत्र कहते हैं—

#### # क्षाय-उदयस्थान असंख्यात लोकप्रमाण हैं।

§ २६५. असंख्यात ठोकोंके जितने आकाशप्रदेश हैं उतने ही कषाय उदयस्थान हैं यह उक्त क्यनका तात्यर्थ हैं। वे कषाय उदयस्थान जयन्य स्थानसे ठेकर उक्तक्षर स्थान तक छह बृद्धियोंके क्रमसे अवस्थित हैं ऐसा यहाँ गहण करना चाहिए। उनमेंसे सर्वप्रथम बर्तमान समयमें अस जीवोंके द्वारा कितने उदयस्थान आपूर्ण हैं और कितने ज्ञून्यस्थान हैं इस प्रकार इस विषयका निरुष्य करनेके छिये आगोक। सुत्र आया है—

## उनमेंसे जितने त्रसजीव हैं उतने स्थान त्रसजीवोंसे आपूर्ण हैं।

§ २६६. उन असंस्थात छोकप्रमाण त्रसप्रायोग्य उदयस्थनोमेंसे वर्तमान समयमें फितने ही स्थान त्रसजीवोंसे आपूर्ण हैं इस विश्यका विचार करनेगर जितने त्रसजीव हैं उतने ही कपाय उदयस्थान त्रसजीवोंसे आपूर्ण प्राप्त होते हैं, क्योंकि एक एक कथाय उदयस्थानमें एक एक ही त्रसजीवका कदाचित जबस्थान सम्पन्त हैं। इतनी विशेषता है कि उतने सब उदयस्थान प्रमुख है। इतनी विशेषता है कि उतने सब उदयस्थान एक एक ही त्रसजीवका हो हि उतने सब उदयस्थान एक एक जीवके हारा निरन्तर रूपसे अधिष्ठत होकर नहीं गाप्त होते। किन्तु उत्कृष्टकुष्पे अधिष्ठत होकर नहीं गाप्त होते। किन्तु उत्कृष्टकुष्पे स्वीति विशेषता होते । किन्तु उत्कृष्टकुष्टकुष्पे स्वीति विशेषता होते । किन्तु प्रस्ति स्वीति विशेषता होते । किन्तु उत्कृष्टकुष्ट स्वीति विशेषता होते । किन्तु प्रस्ति विशेषता होते । किन्तु प्रस्ति होते । किन्तु प्रस्ति विशेषता होते । किन्तु प्रस्ति होते । किन्तु प्रस्ति होते । किन्तु होते

असंखेजिदिमाममेत्राणं चेव जीवसिंद्दाणसुकस्सपक्खेण णिरंतरद्वाणाणसुवएसादो । तदो सांतर-णिरंतरकमेण तसजीवमेत्राणि चेव कसायुदयद्वाणाणि जीवेदिं आवुण्णाणि ति घेत्तच्वं । एवं ताव वट्टमाणकालविसये तसजीवमेत्राणं द्वाणाणं जीवेदिं आवुण्णतं णिरुविय संपद्वि अदीदकालमस्सियृण सन्वेसु कसायुदयद्वाणेसु तसजीवाणमयद्वाण-कमप्यदंसणद्रस्वरिसं प्वंथमाढः—

## कसायुदयहाणेसु जवमज्भेण जीवा रांति ।

५२६७. असंखेजकोगमेनेसु कसायुदयद्वाणेसु अदीदकालविसये तसजीवाण-मयद्वाणकमो केरिसो ति पुल्छिदे जयमञ्झेण जीवा गांति ति णिहिंद्वं। एवं च कसायुदयद्वाणेसु जवमञ्झसरूवेण जीवाणमयद्वाणं होदि ति पहण्णाय संपिद्व जवमञ्झ-परूवणाए कीरमाणाए तत्थ इमाणि छ अणियोगहाराणि णाद्व्याणि भवंति—परूवणा जाव अप्पावहुए ति । तत्थ परूवणाए जहण्णए कसायुदयद्वाणे अत्थि जीवा । एवं जावुकम्मए कसायुदयद्वाणे अत्थि जीवा ति । पमाणं—जहण्णए कसायुदयद्वाणे जीवा जहण्णोको वा दो वा जावुकम्सणाविष्याए असंखेजदिमागो । विदियद्वाणे वित्तिया वेव । एवं णेदव्ब जावुकम्सद्वाणे वि जीवा आविष्याए असंखेजिदिमागमेना ति । एवमेविष्या दो विद्यापाणि ति सुने ण परूविद्याणि । संपिद्द सेहिएरूवणद्वसुविरमं पवसमान—

आविछिके असंस्थातवे भागप्रमाण ही जीव सिहत निरन्तर स्थान पाये जानेका उपदेश है। इसिल्य सान्तर-निरन्तरक्रमसे असजीवॉकी संस्थाप्रमाण ही कपाय-इदयस्थान असजीवॉसे आपूर्ण है ऐसा यहाँ प्रहुण करना चाहिए। इस प्रकार सर्च प्रथम वर्तमान कालको अपेक्षा असजीवप्रमाण स्थान जांबोंसे आपूर्ण है इस वातका क्यवनकर अब अतीत कालको अपेक्षा सत्त जीवा उदयस्थानों में अवस्थानक्रमको दिख्छानेके लिये आगेके प्रवन्थको कहते हैं—

#### कषाय-उदयस्थानोंमें जीव यवमध्यके आकारसे रहते हैं ।

§ २६० असंख्यात लोकप्रमाण कपाय-उदयस्थानों से अतीत कालकी अपेक्षा प्रस-जीवांका अवस्थानकम केसा है ऐसा पूल्लेगर यवमध्यरूपसे जीवांका जवस्थान है ऐसी प्रतिक्रा है। और इसप्रकार कपाय-उदयस्थानों से यवमध्यरूपसे जीवांका अवस्थान है ऐसी प्रतिक्रा करके अब यवमध्यकी प्ररूपणा करनेगर वहीं ये जह अनुयागद्वार क्षातव्य हैं—प्ररूपणाकी लेकर अल्क्ष्महुत्व तक। उनमेंसे प्ररूपणाकी अपेक्षा जवन्य कपाय उदयस्थानमें जीव हैं। इसी प्रकार उक्क्ष्ट कपाय-उदयस्थान तक प्रत्येक क्षाय उदयस्थानमें जीव हैं। प्रमाण-जवस्य कपाय-उदयस्थानमें जीव जवम्बनसे एक या वो से लेकर उक्क्ष्टरसे आवलिक असंस्थातवें भागप्रमाण हैं। द्वितीय स्थानमें भी जीव उतने हीं हैं। इसी प्रकार उक्क्ष्ट स्थानमें भी जीव आवलिक असंस्थातवें भागप्रमाण हैं इस स्थानके प्राप्त होने तक कथन करना चाहिए। इस प्रकार ये होनों ही अनुयोगद्वार सुगम है, इसलिए इनका सुत्रमें कथन नहीं किया। अब श्रेणिका कथन करनेके लिये आगोक प्रवस्था कहते हैं—

१. ता॰ प्रतौ एंति इति पाठः । २. ता॰ प्रतौ एंति इति पाठः ।

ि सवजोगो ७

### \* जहरणए कसायुद्यद्वाणे तसा थोवा ।

#### # विदिये वि तत्तिया चेव ।

### अधन्य कषाय-उदयस्थानमें त्रसजीव सबसे स्तोक हैं।

§ २६८. क्योंकि सबसे जघन्य संक्लेशरूपसे परिणमन करनेवाले बहुत जीव नहीं पाये जाते।

शंका-इनका प्रमाण कितना है ?

समाधात-ये आवितके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं।

शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान-यह परम गुरुके उपदेशसे जाना जाता है।

शंका—यदि यह यवसध्यप्ररूपणा अतीत कालविषयक है तो अघन्य कषाय-उदय-स्थानमें अनन्त असजीव होने चाहिए।

समाधान—ऐसी आजंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अतीत कालविषयक एक समयमें उत्कृष्टरूपसे आविलके असंख्यातवें भागसे अधिक जसजीव उक्त स्थानमें परिण-मन करते हुए नहीं पाये जाते, इसलिए अतीत कालविषयक एक समयके उत्कृष्ट्न संचयको प्रहणकर यह प्ररूपणा प्रवृत्त हुई है, इसलिए कुछ भी विरुद्ध नहों है।

# द्वितीय कषाय उदयस्थानमें भी उतने ही जीव रहते हैं।

§ २६९. न केवल एक हो जावन्य कवाय-वदयस्थानमें असजीव सबसे योड़े रहते हैं। किन्तु उससे दूसरे भी कवाय-उदयस्थानमें उतने ही त्रसजीव होते हैं, न कम और न अधिक यह उक्त कथनका तास्पर्य है।

शंका—यह नियम किस कारणसे हैं ? समाधान—स्वभावसे हो यह नियम है।

## \* एवमसंखेज्जेसु लोगडाऐसु तत्तिया चेव।

§ २७०. एवमेदेण कमेण णिरंतरमसंखेजकोगमेचेमु कसायुदयद्दाणेसु जहण्णहाण-जीवेहिं सिरसा चेव जीवा होंति चि मणिदं होइ । जह एवं कसायुदयद्वाणेसु जवमञ्झेण जीवा रांति तो एदिस्से पहण्णाए विचातो दुक्कदि चि णासंकणिञ्जं, सध्वद्वाणेसु णिरंतरवट्टीए असंभवे पि तत्थ जवमञ्झाकारोवदेसस्स विरोहाभावादो ।

## # तदो पुणो अण्णम्हि हाणे एको जीवो अन्भहिओ।

तदो पुण असंखेज्जेस लोगेस हाणेस तत्तिया चेव ।

§ २७२. सुगममेदं । एवमेत्तियमेत्तेसु कसायुदयट्ठाणेसु अवद्विदपमाणा जीवा

इस प्रकार असंख्यात लोकप्रमाण स्थानोंमें उतने ही जीव रहते हैं ।

§ २७०. इश प्रकार इस क्रमसे निरन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कषाय-उदयस्थानोंमें जघन्य स्थानके जीवांके सदृश ही जीव होते हैं यह उक्त कथनका तात्वर्य है।

शंका—यदि ऐसा है तो 'कपाय-उदयस्थानोंमें यवमध्यरूपसे जीव रहते हैं' इस प्रतिकाका विधात प्राप्त होता है  $\S$ 

समाधान—ऐसी आगंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब स्थानोंमें निरन्तर वृद्धिके असंभव होनेपर भी वहाँ यवसच्याकारके उपदेशमें कोई विरोध नहीं आता।

### \* तदनन्तर पुनः अन्य स्थानमें एक जीव अधिक रहता है।

§ २०११ जघन्य स्थानके सद्त्र प्रमाणको लिए हुए जीवोंसे युक्त असंख्यात लोकप्रमाण
कषाय-उदयस्थानोंके जानेपर उसके परचात् वहाँके अन्य कषाय-उदयस्थानमें एक ही जीव
अधिक रहता है, च्योंकि सब्धावसे ही वहाँ उस प्रकारको वृद्धिके साथ जीवोंके अवस्थानका
नियम देखा जाता है। इस प्रकार एक-एक स्थानमें एक जीवकी वृद्धि होकर पुनः उसके आगे
वृद्धि और हानिके बिना असंस्थात लोकप्रमाण कषाय-उदयस्थानोंसे उदने ही जीव होते हैं
इस बातका कथन करनेके लिये कहते हैं—

# तदनन्तर पुनः असंख्यात लोकप्रमाण स्थानोंमें उतने ही बीव रहते हैं। § २७२, यह सत्र सगम है। इस प्रकार इतने कवाय-उदयस्थानोंमें अवस्थित प्रमाण-

१. ता • प्रती एंति ते इति पाठ: ।

होर्ण तदो अण्णम्मि तदित्थह्राणविसेसे एगजीवड्ढी पुब्वं व<sup>ृ</sup>होदि ति जाणावणह-क्षवरिमक्षत्तमोइण्णं—

## तदो अण्णम्हि हाएे एको जीवो अञ्महिओ।

- § २७३, क्ट्रो एवं चेव १ सहावदो । एचो पुण असंखेआलोगमेचेसु कसायुदय-हाणेसु तिचयमेचा चेव जीवा होद्ण तदो अण्णाम्म हाणाम्म तिदिओ जीवो वह्हावेयच्वो । एवं पुणो पुणो असंखेआलोगमेचद्वाणं गंत्णेगेगजीवं वह्हाविय णेद्व्यं जावुकस्सेणा-विल्याए असंखेआदिमागमेचजीवा जहण्णहाणजीविहिंतो सखेआगुणा ससुप्पणा िच । पुणो तिम्म उद्देसे असंखेआलोगमेचेसु हाणेसु तिचयमेचा चेव जीवा होद्ण जवमज्झ-सुप्पअदि चि एदस्स अत्थविसेसस्म जाणावणहृष्टुविरमं प्वंथमाह—
- एवं गंतृण उक्कस्सेण जीवा एक्किह द्वाणे आवित्याए असंखेजिद-भागो ।

२७४. एवसणंतरपर्हाविरेणेव कमेण गंत्ण एकम्मि द्वाणविसेसे आविष्ठियाए असंस्वेजदिभागमेचा जीवा जहण्णद्वाणजीवेहिंतो संखेजगुणमेचा उक्तस्मेण विद्वदा, तचो परं वड्ढीए असंभवादो । एवं विद्विदे जवमञ्झद्वाणमेत्यंतरे समुप्पज्जिद चि भणिदं होदि । समुप्पज्जमाणं किमेकम्मि चैव द्वाणे समुप्पज्जह, आहो संखेजजेसु

§ २७३. शंका—ऐसा ही किस कारणसे है ?

समाधान-स्वभावसे ही ऐसा है।

तद्नन्तर पुनः असंख्यात लोकप्रमाण कपाय-उद्यस्थानों में उतने ही जांव होकर उसके बाद अन्य स्थानमें तीसरा जीव बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार पुनः पुनः असंख्यात लोकप्रमाण स्थान जाकर एक-एक जीवको बढ़ाते हुए उत्कृष्टरूपसे आविलके असंख्यात लोकपि मागप्रमाण जीवोंके प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए, जो जीव जपन्य स्थानके जीवोसे संख्यातगुणे हैं। पुनः वहाँपर असंख्यात लोकप्रमाण स्थानों जितन होने दि वाच होकर यवसभ्य उद्यन्त होता है इस प्रकार इस अर्थ विशेषका क्वान करानेके लिये आगेके प्रवन्यको कहते हैं—

\* इस प्रकार जाकर एक स्थानमें उत्कृष्ट रूपसे जीव आविलके असंख्यातवें भागप्रमाण होते हैं।

९०४. इस प्रकार अनन्तर ही कहे गये कमसे जाकर एक स्थानविशेषमें आविक्षिक असंस्थाववें भागप्रमाण जीव, जा कि जमन्य स्थानके बीवोसे संस्थावागुण है, उच्छच्यक्स सुद्धित हा जाते हैं, क्योंकि इससे और अधिक युद्धि होना असम्भव है। इस प्रकार युद्धि होनेपर इस बांच यवसम्भवस्थान उत्पन्न होता है वह उक्त कथनका तात्य्य है। यवसम्य उत्पन्न होता है वह उक्त कथनका तात्य्य है। यवसम्य उत्पन्न होता है वह उक्त कथनका तात्य्य है। यवसम्य उत्पन्न होता है वह उक्त कथनका तात्य्य है। यवसम्य उत्पन्न होता है वह उक्त कथनका तात्य्य है। यवसम्य उत्पन्न होता है वह उक्त कथनका तात्य्य है। यवसम्य उत्पन्न होता है वह उक्त कथनका तात्य्य है। यवसम्य उत्पन्न होता है वह उक्त कथनका तात्य्य है। यवसम्य उत्पन्न होता है वह उक्त कथनका तात्य्य है। यवसम्य उत्पन्न होता है। विश्व प्रवास विष्य प्रवास विष्य प्रवास विष्य प्रवास विष्य प्रवा

वाले जीव होकर उसके बाद अन्य वहाँके म्थानविशेषमें पहलेके समान एक जीवकी वृद्धि होती है इस वातका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र आया है—

<sup>\*</sup> तदनन्तर अन्य स्थानमें एक जीव अधिक रहता है।

## असंखेज्जेस वा ति एदस्स णिण्णयकरणद्रमवरिमसुत्रमोइण्णं-

- # जिल्लाग एकस्टि हाणे उक्कस्सेण जीवा तिल्या चैव अण्णस्टि हाणे। एवमसंखेजलोगहाणाणि। एदेसु असंखेज्जेसु लोगेसु हाणेसु जवमङ्कं।
- - तदो अण्णं हाणमेक्केण जीवेण हीणं ।
  - ६ २७६, तदी जवमज्झादी अण्णं द्वाणमणंतरीवरिममेक्केण जीवेण हीणं होदि ।
  - \* एवमसंखेजलोगद्वाणाणि तुल्लजीवाणि।
- § २७७, ष्टदेणाणंतरणिहिट्टेण द्वाणेण समाणजीवाणि असंखे अलेगमेत्ताणि द्वाणाणि णिरंतरमित्थि ति कुत्तं होइ।

## # एवं सेसेसु वि हाणेसु जीवा णेदव्या ।

होता हुआ क्या एक ही स्थानमें उत्पन्न होता है या संख्यात या असंख्यात स्थानोंमें उत्पन्न होता है इस प्रकार इस बातका निर्णय करनेके लिये आगेका सूत्र आया है—

- \* जितने एक स्थानमें उत्कृष्टरूपसे जीव हैं उतने ही अन्य स्थानमें पाये जाते हैं। इस प्रकार असंख्यात स्रोक्तप्रमाण स्थानोंमें जानना चाहिए। इन असंख्यात स्रोक्तप्रमाण स्थानोंमें यवमध्य है।
- § २.५. यह सूत्र सुगम हे, क्योंकि उत्कृष्टरूपसे आविष्ठिक असंस्थातवें भागप्रमाण
  जोवोंके एक स्थानमें इदिंगत होनेपर बहुत्ति ठेकर असंस्थात ठोकप्रमाण क्याय-उद्यस्थानोंमें
  उतने ही जीव होकर उन स्थानोंमें यवमध्यकी उत्पत्ति होती है इस वातक। निर्णय करना
  इसका फठ हैं। अय यवमध्यसे आगेके स्थानोंमें जीवोंके अवस्थानकमके दिखळानेके िष्ठप
  आगेके प्रयन्थका अनुसरण करते हैं
  - तदनन्तर अन्य स्थान एक जीवसे हीन होता है।
- § २०६. तदनन्तर यवमध्यसे समनन्तर आगेका अन्य स्थान एक जीवसे हीन होता है।
  - इस प्रकार असंख्यात लोकप्रमाण स्थान तुल्य जीवोंसे युक्त हैं।
- § २७७, इस अनन्तर पूर्व कहे हुए स्थानके समान जीवोंसे युक्त आगेके असंख्यात छोकप्रमाण स्थान निरन्तर हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है।
  - **# इसी प्रकार श्रेष स्थानोंमें भी जीव उक्त क्रमके अनुसार ले जाने चाहिए ।**

§ २७८. एचो उनिरसेसु सेसेसु वि द्वाणेसु उक्तस्तद्वाणपञ्जतेसु जीवा समयाविरोद्देण णेदच्या चि बुचं होइ । जहा जवमन्झादो हेद्वा बही तहा तचो उनिर हाणी वि जहाकमं कायच्या चि एसो एदस्स भावत्यो । णवि हेद्विमदाणादो उनिरसदाणमसंखेजगुणं, हेद्विमगुणविष्टद्वाणीहंतो उनिरसपुणहाणिद्वाणाणमसंखेजगुणं चेत्रस्त । अदो चेव जहण्णद्वाणजीविद्वितो उक्तस्तद्वाणजीवा असंखेजगुणहीणा चि एदस्तत्यिवसेसस्त संदिद्विद्वदेण पद्दप्तायणहम्भवित्मस्त संदिद्विद्वदेण पद्दप्तायणस्त स्वर्मस्य स्वर्मस्त स्वर्मस्य स्वर्मस्त स्वर्मस्त स्वर्मस्त स्वर्मस्त स्वर्मस्त स्वर्मस्त स्वर्मस्य स्वर्मस्त स्वर्मस्त स्वर्मस्त स्वर्मस्त स्वर्मस्त स्वर्मस्त स्वर्मस्त स्वर्मस्य स्वर्मस्त स्वर्मस्त स्वर्मस्त स्वर्मस्य स्वर्मस्त स्वर्मस्त स्वर्मस्य स्वर्यस्य स्वर्मस्य स्वर्मस्य स्वर्यस्य स्वर्यस

\* जहण्णए कसायुदयहाणे चत्तारि जीवा, उक्कस्सए कसायुदयहाणे दो जीवा।

१९०९. जह वि जदण्णए कसायुदयहाणे आविल्याए असंखेआदेभागमेचा जीवा होंति तो वि य संदिद्वीए तेसि पमाणं चचारिरूवमेचिमिद चेचच्चं। उक्कस्सए वि कसायुदय-हाणे दो जीवा चि संदिद्वीए गहेयच्चा। ण संदिद्विपरूवणमेदमत्यो चैव एरिसो चि किण्ण वक्साणिजदे १ ण, तहा वक्साणे कीरमाणे उक्कस्सए कसायुदयद्वाणे गुणिदकम्मंसिया वि जीवा आविल्याए असंखेजदिभागमेचा होति चि एदेण सह विरोहप्पसंगादो, जवमज्ज्ञच्छेदणयाणमसंखेजदिभागमेचा हेहा णाणागुणहाणिसलामाओ तेसि-मसंखेजा भागा उवरिमणाणागुणहाणिसलामाओ ति एत्येच प्रयो अणिस्समाण-

\$ २०८ जो पूर्वेमें स्थान कह आये हैं उनसे आगेके उत्कृष्ट स्थान पर्यन्त रोष स्थानोंमें भी आगमानुसार जीव वे जाने चाहिए यह उक्त कथनका तात्त्र्य है। जिस प्रकार यब-मध्यसे पूर्वक स्थानोंमें इदि वतदाई उसी प्रकार उससे आगेके स्थानोंमें कससे हानि भी करनी चाहिए यह इस सूजका भावार्य है। इतनी विशेषता है कि यवस्रप्यसे पूर्वक अध्वानसे आगेका अध्वान असंस्थातगुण है, क्योंकि अध्यतन गुणवृद्धिस्थानोंसे उपरित्त गुणहानिस्थान असंस्थातगुणे होते हैं ऐसा उपदेश पाया जाता है। और इसीछिये जयन्य स्थानके जीव असंस्थातगुणे होते हैं ऐसा उपदेश पाया जाता है। और इसीछिये जयन्य स्थानके जीव असंस्थातगुणे होने होते हैं इस प्रकार इस अर्थविशेषका संवृद्धिहारा इस्रम करनेके छिये आगेका सूत्र आया है—

# ज्ञधन्य कशाय-उदयस्थानमें चार जीव हैं और उत्कृष्ट कशाय-उदयस्थानमें दो जीव हैं!

§ २.%. यद्यपि जघन्य कपाय-उद्यस्थानमें आविश्विक असंस्थातवे भागप्रमाण जीव होते हैं तो भी संदृष्टिमें उनका प्रमाण चार संस्थामात्र प्रहण करना चाहिए। उत्कृष्ट कषाय-उदयस्थानमें भी दो जीव हैं इस प्रकार संदृष्टिमें प्रहण करना चाहिए।

भंका—यह संदृष्टिरूपसे कथन न होकर वास्तवमें इसी प्रकार है अर्थात् उक्त स्थानों-में वास्तवमें इतने हो जीव हैं ऐसा ज्याख्यान क्यों नहीं करते ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उस प्रकारसे व्याख्यान करनेपर उन्ह्रष्ट कणाय-उदयस्थान में गुणितकमीहिक जीव भी आविडके असंस्थातवें भागप्रमाण होते हैं इस प्रकार उक्त कथनके साथ इस कथनका विरोध शाप्त होता है। इसरे यवमम्बके अयंच्छेदोके असंस्थातवें भाग-प्रमाण अथस्तन नाना गुणहानिज्ञाकाएँ होती हैं और उनके असंस्थात वसुमागप्रमाण उपरिम्म नाना गुणहानिज्ञाकाएँ होती हैं इस प्रकार इसी प्रकरणमें आगे कहें जानेवाले यरंपरोजणिधासुरोण बाहिजमाणचादो च । तदो जहण्णहाणे उक्कस्सहाणे च जीवा अत्यदो आवल्रियाए असंखेजदिभागमेचा होद्ण पुणो संदिद्वीए चत्तारि दोण्णि चेदि ग्रहेयच्या चि एसो एत्य गुचत्थपरमत्यो ।

- - जवमज्भजीवा आवित्याए असंखेळिदिभागों ।
- § २८२. संपि एदेणेव सुनेण स्विदा परंपरोवणिधा वृद्यदे । तं जहा—
  जहण्णकसायुदयद्वाणजीवेहिंतो असंखेजलोगमेचकसायुदयद्वाणाणि गंत्ण दुगुणविद्वरा । एवं दुगुणविद्वरा दुगुणविद्वरा जाव जवमञ्जे ति । तेण परमसंखेज-

परस्परोपनिषासूत्रके साथ उक्त कथन बाधा जाता है, इसलिए जघनय स्थानमें और उत्कृष्ट स्थानमें जीव वास्तवमें आवलिके असंस्थातवें भागप्रमाण होकर पुनः संदृष्टिमें ऋमसे वार और दो प्रहण करने चाहिए यह प्रकृतमें इस सुत्रका वास्तविक अर्थ है।

#### # यवमध्यके जीव आवलिके असंख्यातवें मागप्रमाण हैं।

§ २८९, अधस्तन नाना गुणहानिशलाकाओंको अन्योन्याध्यस्तराशिसे जघन्य स्थानके जीकोंके गुणित करनेपर यवसम्यके जीव उत्पन्न होते हैं। तथा उपरिम नाना गुणहानि-शलाकाओंकी अन्योन्याध्यस्तराशिसे उन्छह स्थानके जीवेंके गणित करनेपर यवसम्यके जीव क्यन्न होते हैं। इसलिये यवसम्यके जीव आवलिक असंस्थातव मागप्रमाण हैं इस प्रकार यह यहाँ सुन्नका मावार्ष है। इसप्रकार अनन्तरोपनिया समाप्त हुई।

§ २८२, अब इसी सुन्नद्वारा सुचित हुई परस्परोपनियाका कथन करते हैं। यथा—
जयन्य कथाय-उदयस्थानके जीवोंसे असंस्थात लोकप्रमाण कथाय-उदयस्थान जाकर जीव
हुने हो जाते हैं। इस प्रकार यवमध्य तक जीव दुने दुने होते जाते हैं। उसके बाद असंस्थात

लोगमेत्तद्धाणं गंत्ण दुगुणहीणा । एवं दुगुणहीणा दुगुणहीणा जाव उक्स्सद्धाणे ति ।

५२८३. संपिर्ध एत्य गुणहाणि पिंड असंखेआलोगमेनद्वाणमविद्वदसस्वेण गंत्ण तदो एगो जीवो अहियो होइ । गुणहाणिअद्धाणं च सव्यत्य सिरंस णाणागुण-हाणिसलाओ आविल्याए असंखेजदिमागमेनाओ जवमज्ज्ञहेहिमणाणागुणविद्व-सलागाहितो उविरमणाणागुणहाणिसलागाओ असंखेजगुणाओ एगेगद्वाणजीव-पमाणमाविल्याए असंखेजदिमागो अवहारकालो च अविद्विदो होदि चि एवमेदेसि-मत्थाणं मग्गणं कस्सामो । तं जहा—आविल्याए असंखेजदिमागमेनजइण्ण-हाणजीवपमाणं विर्रालय पुणो तं चेव जहण्णाजीवपमाणं सम्मतं काहण्ण दिण्णे तत्य विरलणस्व पिंगोजीवपमाणं पावइ । सपिह एत्य जहण्णहाणप्यहुद्धि असंखेज-लोगमेनेसु हाणेसु अविद्वरपमाणा जीवा होद्ग तदो एगहाणामेम एगो जीवो अहियो होिद त्व तथ्य विरलणस्व । एवमेदेण कमेण गंतण विरलणस्वमन्तस्वजीवेसु पविदेसु पहमदुगुणविद्धि पहणुस्वप्कृदि ।

§ २८४. पुणो इमं दुगुणविष्टद्वाणं पुव्विक्टअविद्विदिक्तलाए उपित समस्वदं कार्ण दिण्णे एक्केक्कस्स रूक्स दो दो जीवपमाणं पार्वाद । पुणो एत्थेगरूच-धिरदेदोजीवा पुव्विक्टमेचद्वाणं गत्ण जह बहाविज्ञति तो पदमगुणविद्विज्ञद्वाणेण

लोकप्रमाण स्थान जाकर वे आधे रह जाते हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थानके प्राप्त होने तक वे उत्तरीत्तर आधे-आधे होते जाते हैं।

\$ २८२ अब यहाँपर प्रत्येक गणहानिक प्रति असंख्यात छोकप्रमाण कपाय-उदयस्थान अवस्थितरूपसे जाकर उसके बाद एक जीव अधिक हाता है, गुणहानिक आयाम सर्वेत्र सदृश है, नाना गुणहानिहाछकार्थ आविष्ठके असंख्यातवें भागप्रमाण है, यवनप्यसे अथस्तन नाना गुणहानिहछकार्थों से उपरिम्म नाना गुणहानिहछकार्थों से उपरिम्म नाना गुणहानिहछकार्थों है, एक-एक स्थानके जीवोंका प्रमाण आविष्ठके असंख्यातवे भागप्रमाण है तथा अवहारकाछ अवस्थितस्वरूप है इस मकार इन अर्थोंका विचार करेरो । यथा—जयस्य स्थानस्वरूपयो आविष्ठके असंख्यातवे भागप्रमाण जीवेंक प्रमाणका विरठनकर पूनः जयस्य स्थानके जीवोंके उसी प्रमाणका समान स्थावकर देशकरपो देनेपर वहाँ विरठकार्क प्रत्येक अंकके प्रति जावोंको एक-एक प्रमाण प्राप्त होता है। अब यहाँपर जयन्य स्थानसे छेकर असंख्यात अपाणवाले जीव होकर उसके बाद एक स्थानसे एक जीव अधिक होता है, इसिएए वहाँपर जयन्य स्थानसे छेकर असंख्या छोकर होता है, इसिएए वहाँपर विरठनके प्रयाण अंकि प्रवाण करिए। इस अपाण उसके प्रवास आकर विरठनके अवस अके प्रति स्थापित सख्यामें एक जीवका प्रमाण वहा देना चाहिए। इस अकार इसके आकर विरठनके अवस अके प्रति स्थापित सख्यामें एक जीवका प्रमाण वहा देना चाहिए। इस अकार इसके आकर विरठनके अवस्थ क्षक प्रति स्थापित सख्यामें एक जीवका प्रमाण वहा देना चाहिए। इस स्थार उसके प्रति होता है।

§ २८४८ इस द्विगुण वृद्धिस्थानको पहलेके अवस्थित विरक्तके ऊपर समक्षण्ड करके देनेपर एक-एक विरक्तन अंकके प्रति दो-दो जीवोंका प्रमाण प्राप्त होता है। पुनः यहाँपर विरक्तके एक अंकके प्रति स्थापित दो जीव पहलेके जितने स्थान हैं मात्र उतने स्थान जाकर

१ ता • प्रतौ एत्येगेगरूप- इति पाठः ।

विदियगुणविष्टुअद्वाणं सिनसं होह । णविर एवमेत्य वृष्टावेदुं ण सिक्क्यदे, एक्केको चेव जीवो वृष्टावेपछ्यो मुक्केटमुबरहुक्यदो । तदो एगेगो चेव जीवो वृष्टावेपछ्यो । तहा वृष्टावेप्छ्याणादो हुगुणमद्वाणं गंत्ण विदियदुगुणविष्टिसम्वय्यविद्यवणादो । एवं सेसगुणविष्टाणे प्रजातगणंतगदो दुगुण-दुगुणमद्वाणं गंत्ण सम्रुप्यची वच्च्या । ण चेदिमिच्छिज्जदे, जवमज्झादो हेहा उविर च गुणविष्टिक्रावे। तदो प्रागंतरसस्स्मयुण एगेगजीववहीए वि जहा गुणविष्टिअद्धाणाणमविद्ददत्तं ण विक्ल्झदे तहा वच्छस्सामो । तं जहा—

६ २८५, जहण्णद्वाणजीवपमाणविरल्जणाए पटमदुगुणविष्ट्वाणजीवे समसंबंद किरय दिण्णे विरल्जणरूवं पिंड दो जीवा पावंति चि तत्थ पटमरूवोविर द्विद्दोजीवेसु एमो जीवो पटमगुणदाणिस्ट एमजीवविष्ट्रआदाणस्स अद्धं गंत्ण बहावेयव्यो । पुणो विदियजीवो वि एचियमेचमदाणस्रविरं गंत्ण बहावेयव्यो । एवं पुणो पुणो कीरमाणे विरल्जणरूवमेचसव्यव्यक्षित्रस्त परिवाडीए पिंडसुत दो विदियदुगुणविष्ट्रहाणं पटमदु-गुणविह्टहाणे पत्मदु-गुणविह्टहाणेण समाणमदाणं होद्ण सम्रुप्तज्ञ । पुणो एदं दुगुणविह्टहाणं मदाविद्व विरल्जणाए समसंद काद्ण दिण्णे एकेकस्स रूवस्य चत्तारि चत्तार जीवा होद्ण

यदि बढाते हैं तो द्वितीय गुणहृद्धिस्थान प्रथम गुणशृद्धिस्थानके समान होता है। इस प्रकार यहाँपर बढाना शक्य नहीं है, क्योंकि एक-एक ही जीव बढ़ता है ऐसा चूणिसुत्रमें मुक्तकण्ठ उपदेश दिया गया है। इसिल्ये एक-एक जीव ही बढ़ाना चाहिए। किन्तु इस प्रकार बढ़ानेपर मो गुणहानिकस्थान अनवस्थित हो जाता है, क्योंकि प्रथम गुणशृद्धिस्थानसे द्विगुण अध्यान जाकर द्वितीय गुणशृद्धिके उत्पत्ति देखी जाती है। इसीफ्रकार होय गुणशृद्धिकों की समन्तन्तर पूर्व समनन्तर पूर्व दिगुणशृद्धिसे द्विगुण अध्यान जाकर उत्पत्ति कहनी चाहिए। परन्तु जह इस्ट नहीं है, क्योंकि यवमध्यसे पूर्वके और आगेके गुणशृद्धि और गुणहानि स्थानोंको सदृश स्वीकार करनेसे उक्त कथनका इस कथनके माथ विरोध आता है। इसलिये दूसरे प्रकारका अवलम्बन लेकर एक-एक जीवकी बृद्धि करते हुए भी जिस मकार गुणशृद्धि-स्थानोंका अवस्थितपन्ना विरोधको प्राप्त नहीं होता है उस प्रकारसे वतल्वति हैं। यथा—

§ ९८५ जधन्य स्थानके जीवोंके प्रमाणका विरक्षन करनेपर प्रत्येक विरक्षनके प्रति क्षिणुण्डद्विस्थानके जीवोंके समान सण्ड करके देवरूपसे देनेपर प्रत्येक विरक्षनके प्रति दो-दो जाए हिन्दूस्थानके जावोंके समान सण्ड करके देवरूपसे देनेपर प्रत्येक विरक्षनके प्रति दो-दो ग्राफालिमें एक जीवर्कान्यभी इद्धिका जो अध्यान है उसका अर्थमा जानेपर वहाना पाहिए। पुनः दूसरे जीवको भी इतना अध्यान आगे जानेपर वहाना पाहिए। इस प्रकार पुनः पुनः करनेपर विरक्षन अंकष्पप्रमाण सव अंकाँपर स्थापित जीवोंके कमसे प्रविष्ठ होनेपर क्षित्र जिल्ला के समान आयामवाला होकर उत्पन्न होता है। पुनः इस द्विगुण्डद्विस्थानके अवस्थित विरक्षनके उपप्र समान खण्ड करके देवरूपसे देने-पर प्रथम पर क्षत्रके प्रति वार-वार के अवस्था विरक्ष के उपप्रस्ति होनेपर प्रथम पर क्षत्रके प्रति वार-वार जीव होकर प्राप्त होते हैं। पुनः इनके बढ़ांनेपर प्रथम पर प्रकर्णक अंकके प्रति वार-वार जीव होकर प्राप्त होते हैं। पुनः इनके बढ़ांनेपर प्रथम प्रकर्णक अंकके प्रति वार-वार जीव होकर प्राप्त होते हैं।

पार्वति । पूणो एदेसु नङ्गाविज्ञमाणेसु पढमदुगुणनङ्गिअद्धाणिम्म एगेगजीवनङ्गिविसयस्स चउम्भागमेन्तदाणं गंत्णेगो जीवो वङ्गदि चि वचन्त्रं । एवस्रुवरि वि जाणियूण भण्णमाणे अणंतरहेड्डिमगुणहाणिम्हि बङ्गिदेगजीनदाणादो उतिहमाणंतरगुणहाणीए वङ्गाविज्ञमाणेगजीनदाणमद्धदं होद्ण गच्छङ् जाव तप्पाओम्गपमाणाओ दुगुणनङ्गीओ उवरि गंत्ण जनमञ्झद्वाणं ससुप्पण्णमिदि ।

§ २८६. पुणो इमंजवमन्द्राहाणजीवपमाणं घेन्ण पुल्विन्नमाहेद्रविरुत्णं दुगुणिय
विरत्नेयुण समस्वंडं करिय दिण्णे विरत्नणरूवं पित्तं जवमन्द्रादो हेद्विमाणंतरगुणहाणिम्म
एगेगरूवं पित्तं संपत्तजीवपमाणं होद्ण पावइ । पुणो एत्थेगरूवधिदमणंतरहेद्विमगुणहाणीए बृहाविद्विहाणेणासंखेजलोगमेनद्वाणं गंत्णेगेगजीवहाणिकमेण परिहायदि ।
पुणो वि एवं चैव परिहाणि काद्ण णेदन्व जाव संपिदयविग्रलणाए अद्धमेनरूवधिरेदेसु
सन्वेसु जहाकमं परिहीणेसु जवमन्द्रादो उविर पदमं दुगुणहाणिद्वाणप्रपणं ति ।
एवमेदेण विहाणेण णेदन्वं जाव तप्पाओग्गेसु गुणहाणिद्वाणेसु गदेसु जहण्यहाणजीवपमाणमविद्वदं ति । णवरि हेद्विमगुणहाणीए एमजीवपरिहाणिअद्वाणादो उविरमगुणहाणीए एगजीवपरिहीणद्वाणं दुगुण-दुगुणकमेण सन्वत्थ गच्छदि नि वनन्वं ।

§ २८७. एतो इमं जहण्णद्वाणजीवपमाणं पुव्चिन्लमवद्भिदभागहारं विरलिय

हिगुणहृद्धिसम्बन्धी आयाममेंसे एक-एक जीवकी बृद्धिसम्बन्धी आयामका चौथा भागमात्र आयाम जाकर एक जीव बढता है ऐसा कहना चाहिए। इसीप्रकार आगे भी जानकर कथन करनेपर अनन्तर अधस्तन गुणहानिमें बृद्धिको प्राप्त हुए एक जीवसम्बन्धी आयामसे, तत्प्रायोग्य प्रमाणवाठी हिगुणबृद्धियाँ उपर जाकर यबमध्यस्थानके उत्पन्न होने तक, उपरिम्न अनन्तर गुणहानिमें बृद्धिको प्राप्त होनेता है एक जीवसम्बन्धी आयामसे आधा-आधा होकर प्राप्त होता है।

§ २८६ पुनः यवमध्यस्यानके जीवाँके इस प्रमाणको प्रहणकर पिछले अवस्थित विराजनके दूनेको विरक्षितकर और उसप्य समान खण्डकर वेयकरासे हेनेपर प्रत्येक विराजन अंकि विराजन स्वान विराजन विरा

§ २८७. आगे जघन्य स्थानके जीवोंके इस प्रमाणको पहलेके अवस्थित भागहारका

समसंडं काद्ण बोइअइ तो एमेगरूवस्स एमजीवद्यमाणं होर्ण पावइ। ण चेद-मिन्छिअदे, तहाविहवट्टीए अञ्चंतासंभवेण पिडसिद्धतादो। एव तरिहि एदं चेव उक्कस्सद्दाणजीवपमाणमिदि गेण्हामो ति मणिदे ण एवं पि घेतुं सिक्किजदे, जवमज्ज्ञस्स हेट्टिमणाणागुणहाणिमलागाहितो उवरिमणाणागुणहाणिमलागाणमसंखेळगुणकोवएसस्स उवरिमसुनसिद्धस्स एत्याणुववनीदो हेट्टिमोवरिमणाणागुणहाणिसलागाणमेदिम्म पक्खे सरिसन्तदंसणादो नि ।

५ २८८. पुणो संविद्यविरलणाए अद्धं विरलेयुण जहण्णद्वाणजीवयमाणं समसंहं काट्ण दिण्णे तत्थ विरलणारु वं पिढ एगेगजीवयमाणं पावह । पुणो एदिस्से विरलणाए अद्धमेत्रजीवेसु समयाविरोहेण परिहाविदेसु तत्रो अण्णं दृगुणहाणिद्वाण- प्रुप्यक्ष । पुणो हमं विरलणारद्धं करिय जहण्णहाणजीवेद्वितो अद्धमेत्रणिरुद्धहाण- जीवेसु समसंहं करिय दिण्णेसु विरल्णक्ष्वं पिढ एगेगजीवयमाणं पावह । एत्थ वि समयाविरोहेण असंखेजलोगमेत्तद्धाणं गंत्णेगेगजीवयरिहाणि काट्ण आण्णिक्षाणे संपदियविरलणाए अद्धमेत्रजीवेसु परिहीणेसु अण्णं दृगुणहाणिष्ठाणहाणक्षपञ्च । एवमेदीए दिसाए, गुणहाणि पिड विरलणमद्धं काट्ण णेदव्वं जाव जवमज्झकेट्रणयाणमसंखेज भागमेत्रपणा पिड विरलणमद्धं काट्ण णेदव्वं जाव जवमज्झकेट्रणयाणमसंखेज भागमेत्रपणहाणीओ उवरि गंत्णुकस्सद्धाणंजीवयमाणमबद्धिद् त्व । णावरि उकस्सद्धाणे वि आवल्यिए असंखेजदिभागमेत्रा जीवा जहा होति तहा कायव्वं, अण्णहा वि आवल्यिए असंखेजदिभागमेत्रा जीवा जहा होति तहा कायव्वं, अण्णहा

विरलनकर और विरलित राशिके प्रत्येक एकपर समान खण्ड करके देवरूपसे देकर यदि देखते हैं तो एक-एकका एक जीवसन्वन्धी कालका प्रमाण होकर प्राप्त होता है। किन्तु यह प्रकृतमें विवक्तित नहीं है, क्योंकि उस प्रकारकों हुई लायनल असम्प्रव होनेसे प्रविषिद्ध है। विप्तृत है। किन्तु यह पहिष्ण क्रांत है ऐसा क्या करनेपर परिष्ण हो ही प्रहुप करते है ऐसा कथन करनेपर ऐसा प्रहुण करना भी शक्य न करनेपर ऐसा प्रहुण करना भी शक्य न करेनेपर ऐसा प्रहुण करना भी शक्य न करेनेपर ऐसा प्रहुण करना भी शक्य न करेनेपर ऐसा प्रहुण करना भी शक्य नहीं है, क्योंकि यवसण्यकी अध्यत्म (पूर्ववर्ती) नाना गुणहानि- शलाकाओंसे उपरिम नाना गुणहानि- इसलाकाओंसे अपरेश कराने कहे जानेवाले सुत्रसे सिद्ध है तथा अध्यत्म और उपरिम नाना गुणहानि- शलाकाओं हम प्रकृति स्वरूप में सहत देखी जाती है।

९.८८. पुनः साम्प्रतिक विराजनसे आधेका विराजनकर विराजित राशिक प्रत्येक एक हो ने हो है। पुनः इस विराजनके प्रति एक एक जीवका पराने प्राण प्राप्त हो हो है। पुनः इस विराजनके अध्येमाणप्रमाण जीविक आगामके अनुसार परानेपर वहाँसे अन्य दिगुणहानिस्थान उत्पन्न होता है। पुनः इस विराजनके आधा करके जवन्य स्थानके जीवोंको अर्धभाणप्रमाण इस होता है। पुनः इस विराजनके आधा करके जवन्य स्थानके जीवोंको अर्धभाणप्रमाण प्राप्त होता है। यहाँपर सो आगामानुसार अर्द्धव्यात कोक्ष्मपण अब्बान जाकर एक एक जीवकी परिहानि करके छोनेपर साम्प्रतिक विराजनके आर्थमात्र जीवोंको होनेपर सम्प्रतिक विराजनके आर्थमात्र जीवोंको होनेपर सम्प्रतिक विराजनके आर्थकों हो अप अर्थकों हो अप अर्थकों हो अर्थ प्रकार इस विधित्ते प्रतिक गुणकानिक प्रति विराजनके आर्था करके यवसम्प्रके अर्थकों हो अर्थकों हो अर्थ प्रवार इस विधित्ते प्रतिक गुणकानिक प्रति विराजनके आर्था करके यवसम्प्रतिक अर्थकों हो अर्थ एक होने वह प्रति हो उत्पन हो ता है।

पुष्वाइरियसंपदायविरोइप्पसंगादो । एवं संजादे एगो चैव जीवो सव्वत्थ अहिओ ऊणो वा होइ, हेडिमणाणागुणहाणिसलागाहिंवो उवरिमणाणागुणहाणिसलागाकी च असंखेडमुणाओ भवंति । गुणहाणिअद्धाणं पि सव्यत्थ सरिसमेव संजादं, गुणहाणिअत्वाणं पि सव्यत्थ सरिसमेव संजादं, गुणहाणि-सलागाओ च सव्यत्मासेणाविल्यासंखेडिदागामेचाओ जादाओ । सव्यत्म हाणेषु जीवा पादेकमाविल्याए असंखेडिदागामेचा च जादा चि सव्यतेद घडदे । एचियं पुण ण संजादं मव्यत्थाविद्धिते भागहारा होदि चि जहण्णद्वाणसिरसजीवपमाणादो उवरिस-भागहारस्स अद्धद्वकमेण परिहाणिदंत्रणादो होदु णामेदमणविद्धित्मागहारां, इच्छिड-माणतादो च । ण च सव्यत्थाविद्धिते चेव भागहारो च संपदायो अस्थि, तहाणुव-रूभाणादो च । प च सव्यत्थाविद्धिते चेव भागहारो च संपदायो अस्थि, तहाणुव-रूभाणादो च । व सव्यत्थाविद्धिते चेव भागहारो च संपदायो अस्थि, तहाणुव-रूभाणादो च । व सव्यत्थाविद्धिते च अग्राणा वावावमाणो अवद्धित्यमाणादो उत्पत्म जाव जहण्णहाणजीवपमाणादो उत्पत्म विद्यासाहारो । तहो परमण विद्धिते भागहारो अद्धदकमेण हीयमाणो सच्छा ति एमो एन्थ परमत्यो ।

९ २८९. अथवा जवमज्झादो हेट्ठा उविरि वि सब्बत्थ उकस्सद्राणजीवमेची अविद्विदमागहारो चि चेच्ण परंपरोवणिथा जाणिय णेदब्बा, तहा परुवणे कीरमाणे गुण-बिट्ट-हाणिअद्याणाणं हेट्विमोविरमाणमविट्टिदमाविसद्वीए णिव्वाहमुबलंभादो सब्बत्था-बिद्विदमागहारच्युवगमस्स वि एदिम्म पक्से अविमवाददंसणादो । संपिह जवमज्झादो

आविलिक असंख्यातवे भागप्रमाण जीव होते हैं उस प्रकार करना चाहिए, अन्यथा पूर्णाचारोंका जो सम्प्रदाय चला आ रहा है उसके साथ बिरोध होनेका प्रसंग प्राप्त होता है। ऐसा
होनेपर सर्वत्र एक ही जीव अधिक या कम होता है और अध्यस्त गुणहानिशलाकां को अधिक अपिक प्राप्त होता है। ऐसा
स्वर्धका उपरिस गुणहानिशलाकां एँ अस्वस्वातगुणी वन जाती है, सर्वत्र गुणहानिशल्यान भी
सद्ग्र ही प्राप्त होता है, गुणहानिशलाकां में स्वर्धकर आविलिक असंख्यात्व भागप्रमाण
हो जाती हैं। इस प्रकार यह सर्व विधि का जाती है। इन्तु मर्वत्र अवस्थित भागहाए हो होता
है यह बात नहीं बनती, क्योंकि जघन्य स्थानके सदृश जीवोंके प्रमाणसे उपरिस भागहाए हो होता
है यह बात नहीं बनती, क्योंकि जघन्य स्थानके सदृश जीवोंके प्रमाणसे उपरिस भागहाए हो होता
है यह इस्त नहीं बनती, क्योंकि जघन्य स्थानके सदृश जीवोंके प्रमाणसे उपरिस भागहाए हो
जाता। इसलिए ववसम्ब्यसे पूर्व सर्वत्र जम्य स्थानके जीवोंके प्रमाणक प्राप्त होते जैसा गया
नहीं जाता। इसलिए ववसम्ब्यसे पूर्व सर्वत्र जम्य स्थानके जीवोंके प्रमाणक प्राप्त होते कस जमन्य
स्थानके जीवोंके प्रमाणसे दूना अवस्थित भागहार है। इसके आगे अनवस्थित भागहार
स्थानके जीवोंके प्रमाणसे दूना अवस्थित भागहार है। इसके आगे अनवस्थित भागहार
स्थानके जीवोंके प्रमाणसे दूना अवस्थित भागहार है। इसके आगे अनवस्थित भागहार
स्थानके जीवोंके क्षमसे हीत होता जाता है इस प्रकार परमाण हैं।

§ २.८९ अथवा यवमध्यसे पहले और आगे मो सर्वत्र उत्कृष्ट स्थानके जोवोंके प्रमाण-वाला अवस्थित भागाहार है ऐसा ग्रहण करके पर्यरोपिनिधाको जानकर ले जाना वाहिए, क्योंकि उस प्रकार प्ररूपणा करनेपर अध्यसन और उपरिम गुणवृद्धिअध्यान और गुणहानि अध्यानको अवस्थितरूपसे सिद्धि निवाधरूपसे पाई जाती है तथा इस पक्षके स्वीकार करनेपर सर्वत्र अवस्थित भागहारका स्वीकार अविसंवादरूपसे देखा जाता है। अब यवसम्बक्षे हेड्डिमोवरिसणाणागुणहाणिसलागाणमियत्तावहारणहुं सुत्तसुत्तरमोइण्णं—

- \* जवमञ्मजीवाणं जत्तियाणि अद्धन्त्रेदणाणि तेसिमसंखेद्वदिभागो हेडा जवमञ्मस्स गुणहाणिद्वाणंतराणि । तेसिमसंखेद्वभागमेत्ताणि उविर जवमञ्मस्स गुणहाणिद्वाणंतराणि ।
- ५२९०. एदेण सुनेण हेड्डिमणाणागुणहाणिसलागाहिंतो उर्वातमणाणागुणहाणिसलागाणमसंखेजगुणनं स्विद् । सपिंह एत्थ जवमञ्झञ्छेदणएसु अणवगएसु तेहिंतो जवमञ्झादो हेड्डिमोवित्मणाणागुणहाणिसलागाणां पमाणावहारणं कादुं ण सिक्ष अह नि जवमञ्झाद्धेदणयाणमेन पमाणाणिण्णयं ताव कस्सामो । तं जहा—जवमञ्झजीवपमाणामुक्ससेणाविल्याए असंखेजदिमागो नि सुने णिहिंह, सो वुण आविल्याए असखेजदिमागो जह वि जिणदिंहुमावेण घेनच्यो, तो वि जहण्णपित्तासंखेजणाविल्याए ओविड्डिसा तत्थ भागलद्धमेना जवमञ्झजीवा होति नि सच्युकस्समाविल्याए अनंखेजदिमागं चेन् लच्चेदणएहिंतो जवमञ्झहेड्डिमोवित्समणाणागुण-हाणिमलागाणं पमाणसाहणमेनमणुगंतच्यं । तं क्यं १ जहण्णपित्तासंखेजपमाणं पत्रह ।

अधस्तन और उपरिम नाना गणहानिशलाकाओंके प्रमाणको निश्चित करनेके लिये आगेका सूत्र आया है—

- \* यवमध्यवर्ती जीवोंके जितने अर्घच्छेद होते हैं उनके असंख्यावर्षे माग-प्रमाण यवमध्यके अधस्तन (पूर्ववर्ती) गुणहानिस्थानान्तर होते हैं तथा उनके (अर्घच्छेदोंके) असंख्यात बहुभागप्रमाण यवमध्यके उपितन गुणहानिस्थानान्तर होते हैं।
- ९ २९० इस सुद्रद्वारा अधस्त्वन गुणहानिज्ञलाकाओं से उपरिम नाना गुणहानिज्ञलाकाएँ असंख्यातगुणी सुचित को गई हैं। अब यहाँपर यबसध्यके अधंन्छेदोंके अबगत न होनेपर उनसे यबसध्यके अधन्त्वत और उपरिम नाना गुणहानिज्ञलाकाओं का प्रमाण निर्मेच करना उत्तर सम्बन्ध के असंस्थात कराना उत्तर सम्बन्ध के सम्बन्ध के कराने उत्तर अवश्व के असंस्थात के सागाप्त निर्मेच करों। यथा—यबसध्यके जीवों का प्रमाण उत्तर इस्तर आवालिक असंस्थात के सागाप्त गण है इस प्रकार सूत्रमें निर्देश किया है। परन्तु उस आविल्के असंस्थात के सागाको यदापि जैता जिनदेवने देखा हो वेंसा लेना चाहिए तो भी जवन्य परीतासंस्थातसे आविल्के भाजित करनेपर वहाँ जो भाग क्रव्य आवे उतने यबसध्यके जीव होते हैं, इसलिए आविल्के सबसे उत्तर अरेर उत्तर विश्व को प्रमाणको पहिए के सुक्ति होते हैं एस जान लेना चाहिए।

शंका-वह केसे ?

समाधान---जघन्य परीतासंस्थातका बिरलनकर उस विरक्ति राशिपर आवलिके असंख्यातवें भागको समान खण्ड करके देयरूपसे देनेपर प्रत्येक एक विरल्जनके प्रति जघन्य परीतासंस्थातका प्रमाण प्राप्न होता है। कुदो एदं णव्वदे ? जहण्णपरिचासंखेआयं विरलेद्ण रूवं पिंड तमेव दाद्ण विग्वदः संविग्वदक्दे आवल्यिया सम्रूप्यक्षदि चि परियम्मवयणादो । पुणो एत्थेयरूवधरिदं मोच्ण सेससव्वरूवधरिदंजहण्णपरिचासंखेज्जेषु अण्णोण्णव्यत्येषु जवमज्झजीवपमाणं होइ । एवं होदि चि काद्ण एदस्स आवल्यियाए असंखेजदिमागस्स छेदणयाणि उकस्तसंखेजविरलणमेचजहण्णपरिचासंखेजच्छेदणएसु सम्रुदिदेसु भवंति । जहण्ण-परिचासंखेजच्छेदणएसु सम्रुदिदेसु अवंति । जहण्ण-परिचासंखेजच्छेदणेसु गहिदेसु जवमज्झच्छेदणयाणि सम्रूप्यजंति चि भणिदं हो ।

§ २९१. संपिष्ट एत्थेव एगरूवधिरद्वज्ञहण्णपित्नासंखेज्जच्छेदणयमेत्तीओ हेट्टिमणाणागुणहाणिसलागाओ ति घेतच्यं । सेसरूव्णुक्षस्ससंखेजविरलणमेत्तरुवोचिर
ट्विदज्जहण्णपित्नासंखेजछेदणयाणि च घेत्णुविरमणाणागुणहाणिसलागाओ होति ति
गहेयच्यं । एवं च घेप्पमाणे हेट्टिमणाणागुणहाणिसलागाहितो उविरमणाणागुणहाणिसलागाओ संखेज्जगुणाओ चेव जादाओ, णासंखेजगुणाओ । ण चेदिमिष्छिज्जदे, हेट्टिमणाणागुणहाणिसलागाहितो उविरमणाणागुणहाणिसलागाओ असंखेजगुणाओ ति
पदुणायणपरेणेदेण सुत्तेण सह विरोहादो । तदो णेदं चहिद ति १ सबमेवेदं, जहण्णपरित्तासंखेजच्छेदणयमेतीस हेट्टिमणाणागुणहाणिसलागास वेप्पमाणीस उविरमणाणा-

समाधान—क्योंकि जधन्य परीतासंस्थातका विरस्नकर विरस्ति राशिके प्रत्येक एकपर उसी राशिको देकर वर्गितसंबर्गित करनेपर आविङ उत्पन्न होती है इस परिकर्मके बचनसे जाना जाता है।

पुनः यहाँ एक अंकके प्रति प्राप्त राजिको छोड़कर शेष सब अंकोंके प्रति प्राप्त जावन्य परीतासंख्यातीके परस्पर गुणित करनेपर यवसम्थके जीवोंका प्रमाण प्राप्त होता है। इस प्रकार होता है पेसा समझकर आविलेके इस असंख्यातके भागके अर्घच्छेद उत्कृष्ट संख्यातके विरत्ननप्रमाण जावन्य परीतासंख्यातके अर्घच्छेदोंसे मिलानेपर होते हैं। जावन्य परीता-संख्यातके अर्घच्छेदोंसे होन आविलेक अर्घच्छेदोंके प्रहण करनेपर यवसम्बक्त अर्घच्छेद उत्पन्न होते हैं यह उक्त कथनका तात्यर्थ है।

§ २०१. अब इन्हींसेंसे एक अंकके प्रति प्राप्त जबन्य परीतासंस्थातके अर्थच्छेदप्रमाण अध्यत्तन नाना गुणहानिसङाकारे होती हैं ऐसा प्रहण करना चाहिए तथा एक अंक कम करके रोण उत्तक्ष्य संख्यातप्रमाण विरक्तांके प्रति प्राप्त जबन्य परीतासंख्यातोंके अर्थच्छेदोंको प्रहण कर उपरिम नाना गुणहानिसङाकार्ये होती हैं ऐसा प्रहण करना चाहिए। और इस प्रकार प्रहण करनेपर अध्यत्न नाना गुणहानिसङाकार्ये संख्यातगुणी ही होती हैं, असंख्यातगुणी नहीं।

श्रका—परन्तु यह इष्ट नहीं हैं, क्योंकि ऐसा स्वीकार करनेपर इस कथनका अधस्तन नाना गुणहानिज्ञलाओंसे रुपरिम नाना गुणहानिज्ञलाकारें असंस्थातगुणी होती हैं इस प्रकार कथन करवाले इस सन्नके साथ विरोध आता है, इसलिए यह घटिन नहीं होता ?

समाधान-यह कहना सत्य है, क्योंकि जघन्य परीतासंख्यातके अर्धच्छेदप्रमाण

शंका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

गुणहाणिसलागाणं वचो संखेळगुणचं मोच्ण णासंखेळगुणचसंभवो वि । बिंतु रूक्णजहण्णपित्वासंखेळच्छेदणयमेचीओ हेड्विमणाणागुणहाणिसलागाओ वि घेच्ण पयदत्यसमत्थणा कायव्वा, तहा घेष्यमाणे उवित्मणाणागुणहाणिसलागाणमसंखेळगुणचसंभवदंसणादो। तं कवं ? उक्तस्तसंखेळयं विरुट्यण पुळ्चचपमाण जवमज्झच्छेदणायस्त समखंडं काद्ण विण्णेतु रुवं पिंड जहण्णपित्तासंखेळच्छेदणयमाणं होद्ण पावह। पुणो एत्य सच्चरूवधिरेतुं एगेगस्वमविणयं पुष हुवेपव्वं। एवं ठिविदे विरुट्यणहवं पिंड अविण्यसेसाणि रूक्णजहण्णपित्तासंखेळच्छेदणयमेचरूवाणि जाहाणि। सच्चरूवधिरेतुं एगेगस्वमविणयं पुष हुवेपव्वं। एवं ठिविदे विरुट्यणहवं पिंड अवण्यसेताणि जाहाणि। विरुद्ध अवण्यस्ताणि हिंग्णवाणि वि एक्त्रदो मेट्याविदाणि उक्तस्तसंखेळजमेचाणि जाहाणि। पुणो एदाणि रूक्णजहण्णपित्तासंखेळच्छेदणएहिं माग घेच्ण भागळद्व-संखेळकाणि पुण्वव्वल्डक्तस्तसंखेळविरणणाए पासे विरुट्यिय तेषु रुवेषु समखंड किरिय विपणेतु संपहियविरुट्यणए वि रूवं हिंग्लपणाण्याण विरुट्यण्यसेचाणि रूक्णणेत्र संपहियविरुट्यणाए वि रूवं हिंग्लपणायस्त्र संपित्र विरुट्यण्यसेचाणि रूक्णणेत्र संपहियविरुट्यणाः विरुप्यसेचधिरहरूज्जजहण्णपित्तासंखेळच्छेदणयमेचीओ हिंग्लपणागुणहाणिसलागाओ संपहियस्वधिरदिदस्वणाजहण्यपित्तासंखेळच्छेदणयसेचाणि व्याणागुणहाणिसलागाओ संपहियस्वधिरदिदस्वणाओ पुण्यापित्तरणणाण्याणुणहाणिसलागाओ लिससंसयससंखेळज्ञगुणाओ एत्सां याचेर्यस्वज्ञगुणाओ णिससंसयससंखेळज्ञगुणाओ एत्राणागुणहाणिसलागावित्रों उवरिरमणाणागुणहाणिसलागाओ णिससंसयससंखेळज्ञगुणाओ

अधस्तन नाना गुणहानिसन्धानाओं के महण करनेपर उपरिम्न नाना गुणहानिसन्नाचारे उनसे संख्यातगुणी होता हैं इसे छोड़कर उनका असंख्यातगुणा होना सम्भव नहीं है। किन्तु एक कम जघन्य परीवासंख्यातके अधंच्छेदममाण अधस्तन नाना गुणहानिसन्नाकाओं को महणकर प्रकृत अर्थका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकारसे महण करनेपर उपरिम्म नाना गुणहानिसन्नाकाओं को असंख्यातगुणा होना सम्भव देखा जाता है।

शंका-वह कैसे १

समाधान — क्यों कि उन्कृष्ट संस्थातका विराजनकर पूर्वोक्त प्रमाण ययमध्यके अर्धकहेतें को समान खण्डकर देयरूपसे देनेपर प्रत्येक एकके प्रति जमन्य परोतासंख्यात अर्धकहेतें को समान खण्डकर देयरूपसे देनेपर प्रत्येक एकके प्रति जमन्य परोतासंख्यात अर्धकहेतें को प्रमाण प्राप्त होता है। पुन यहाँपर सब अंकों के प्रति प्राप्त राशिमें से एक-एक अंकको
निकालनेक बाद होष संख्या एक कम जमन्य परोतासंख्यात अर्थ-छेट्टामाण अंकनालों हो
जाती है। सब अंकों के प्रति प्राप्त निकाले गये अंक भी एकत्र मिलानेपर उन्कृष्ट संख्यातप्रमाण
हो जाते हैं। पुन: इन्हें एक कम जमन्य परोतासंख्यातक अर्थ-छेट्टामा भाजितकर साग करनेसे जो संख्यात अंक छक्य आवं उनको पहले के उन्कृष्ट संख्यातसम्बन्धी विराजनेक पास
विराजितकर का अंकों के समान खण्डकर देयरूपसे देनेपर साम्प्रतिक विराजनेक प्रत्येक एकके
प्रति एक कम जमन्य परीतासंख्यातक अर्थ-छेट्टामाण अपस्तन नानागुणहानिराजाकार होती है और साम्प्रतिक अंकोंक प्रति रखो गई संख्याप्रमाण और दो अंक कम
आदि विराजनेक के की स्वाप्त संख्याप्रमाण वरिस्त नानागुणहानिराजाकार होती है और तामप्रतिक अंकोंक प्रति रखो गई संख्याप्रमाण और दो अंक कम
आदि विराजनेक अंकोंक प्रति प्राप्त संख्याप्रमाण वरिस्त नानागुणहानिराजाकार होती है और तामप्रतिक अंकोंक प्रति स्वाप्त नानागुणहानिराजाकार होती है और तामप्रतिक अंकोंक प्रति प्रता मानागुणहानिराजाकार होती है और सामप्रतिक अंकोंक प्रति स्वाप्त नानागुणहानिराजाकार होती है और सामप्रतिक अंकोंक प्रति साम्प्र संख्याप्रमाण वरिष्ट नानागुणहानिराजाकारिक स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त सामाण गिरा होती है
पेसा यहाँ प्रदा करना चाहिए। पेसा प्रदाण करनेपर अथस्तन नानागुणहानिराजाकारिक

जादाओ । किं कारणं ? संखेजरूवन्महियजदृष्णपरित्तासंखेज्जमेत्तरूवाणमेत्य गुणगार-सरूवेण पउत्तिदंसणादो । एवमेदीए दिसाए जदृष्णपरित्तासंखेज्जच्छेदणयाणि दुरूव्ण-तिरूव्णादिकसेण परिद्वाविय द्वेद्विमणाणागुणदाणिसलागाणं पमाणागुगमो समयाविरोहेण कायच्या जाव तप्पाओम्मसंखेजक्वयमेताओ जादाओ ति । तदो हेद्विमणाणागुणदाणि-सलागाओ संखेज्जाओ होद्ण उवरिमणाणागुणदाणिसलागाहिंतो असंखेज्जगुणदीणाओ ति सिद्धं ।

§ २९२, एवं ताव जवमन्द्राच्छेदणयाणमसंखेन्जदिभागमेत्ताओ हिंद्रमणाणागुणहाणिसलागाओ तेसिमसंखेन्जदिभागमेत्ताओ च जवरिमणाणागुणहाणिसलागाओ
चि एदमत्थं परुविय संपिह एवंविहणाणागुणहाणिसलागाओ घरेदण जहण्णुकस्सद्वाणजीवपमाणिणण्णयं कस्सामी । तं जहा—जवमन्द्रादो हिंद्रमणाणागुणहाणिसलागाओ
विरिलय विगं करिय अण्णोण्णन्भत्थे कदे जहण्णपरित्तासंखेन्जस्स अद्वष्टुप्पन्जइ ।
पुणो एदेणण्णोण्णन्भत्थरासिणा जवमन्द्राजीवे ओविंद्वदेसु स्वणुकस्ससंखेन्जमेत्तजहण्णपरित्तासखेन्जपाणि अण्णोण्णन्भत्थाणि कादण दुगुणमेत्तं लद्धपमाणं होदि । एद
चेव जहण्णद्राणजीवपमाणमिदि घेत्रव्यं ।

§ २०३. संपिह उक्षस्तद्वाणजीवपमाणे आणिज्जमाणे तत्य ता वपुज्जुलविरलणाए दोह्रवधिदछेदणएहिं पिरिहीणजवमज्झच्छेदणयमेत्ताओ उविरमणाणागणहाणिसलागाओ

उपित्म नाना गुणहानिशलाकाएँ निःशंसय असंख्यातगुणी हो जाती है, क्योंकि संख्यात अंक अधिक जघन्य परीतासंख्यातप्रमाण अंकोंकी यहाँपर गुणकाररूपसे प्रवृत्ति देखां जाती है। इस प्रकार हम पद्धित्ते जघन्य परीतासंख्यातके अर्थन्छहाँकी दा अंक कम, तीन अंक कम आदिके कमसे घटाकर अधस्तन नाना गुणहानिशलाकाओं के प्रमाणका अनुगम तरायोगय संख्यातप्रमाण संख्यातप्रमाण संख्यातप्रमाण संख्यातप्रमाण संख्यातप्रमाण संख्यातप्रमाण संख्यात होकर वे उपरिम नाना गुणहानिशलाकाओं से असंख्यातपृणी हीन होती हैं यह सिद्ध हुआ।

§ २९२ इस प्रकार सर्वप्रथम यवमध्यके अर्थच्छेदोंक असंस्थातवे भागप्रमाण अध्यतन नाना गुणहानिझ्छाकाएँ और उन्हीं अर्थच्छेदोंक असंस्थात बहुआगप्रमाण उपिस्स नाना गुणहानिझ्छाकाएँ और उन्हीं अर्थच्छेदोंक असंस्थात बहुआगप्रमाण उपिस्स नाना गुणहानिझ्छाकार्थे होती हैं इस प्रकार इस अर्थका कथानकर अब इस प्रकार नाना गुणहानिझ्छाकार्थोंका प्रहाणकर निर्णय करते हैं। यथा—अवस्थ्य अप्रस्तन नाना गुणहानिझ्छाकार्थोंका बिर्ट्यन्तक और विरक्षित राशिके प्रत्येक एकको दूनाकर परस्य गुणा करनेपर जचन्य परीतासंस्थातका अर्थभाग उरस्य होता है। पुनः इस अन्योन्य अभ्यत्व राशिक्षारा यवसम्यके जीवोंक माजित करनेपर जो छक्य आता है वह एक कम उन्हार संस्थातममाण जयन्य परीतासंस्थातको परस्यर गुणातकर जो छक्य आता है वह एक कम उन्हार संस्थातममाण जयन्य परीतासंस्थातको परस्यर गुणातकर जो छक्य आता है वह एक कम उन्हार संस्थातममाण जयन्य स्थानके जीवोंका प्रमाण है ऐसा प्रहण करना चाहिए।

§ २९३. अब वत्कुष्ट स्थानके जीवोंके प्रमाणको छानेपर वहाँ सर्व प्रथम पूर्वोक्त विराजनके वो अंकोंके प्रति प्राप्त अर्घच्छेबोंसे हीन यवमध्यके अर्थच्छेदप्रमाण उपरिम नाना चि घेच्ण तासिमण्णोण्ण-भत्यशासिणा जवमञ्झजीवेसु पुञ्च्रचपमाणेसु ओवड्रिदेसु जहण्णपिरिचासंखेजवग्गस्स चउन्भागमेचसुक्तस्सद्वाणजीवपमाणमागच्छ्यः । अह जह विरुक्णविरलणरूव स्वातं विद्याति तो तासिमण्णोण्ण-भत्यशासिणा जवमञ्झद्वाणजीवेसु आजिदेसु जहण्णपिरचासंखेजअध्यास्स अहुमभागमेचसुक्तस्तद्वाणजीवपमाणमाज्य्यः । एवं णेदव्वं जाव तप्पाजोग्गसंखेज-रूवधित्वः अप्रमागमेचसुक्तस्तद्वाणजीवपमाणमाज्य्यः । एवं णेदव्वं जाव तप्पाजोग्गसंखेज-रूवधित्वः अप्रमागमेचसुक्तस्तद्वाणजीवपमाणमावाच्यार् आत्राजो चि एवमेदेसु वियप्पेसु जिणदिहमावेणुक्तस्तद्वाणजीवपमाणमावाच्यार् असंखेजदिमागेवेचं । अदो विय उक्कस्सए कसायुदयहाणे दो जीवा चि एदं पि सुचं संविद्विपमाण अद्ययेव्यं । अदो चि य उक्कस्सए कसायुदयहाणे दो जीवा चि एदं पि सुचं संविद्विपमाण अद्ययेव्यं। विसमसंखेजविद्यागो हेद्वा जवमञ्झस्स गुणहाणि-हाणंतराणि तिसमसंखेजामागमेचाणि च उवि जवमञ्झस्स गुणहाणिन्हाणंतराणि विस्ता

§ २९४. एत्थ पह्नवणा पमाणमप्याबहुअं चेदि तीहिं अणियोगहारेहिं णाणेगगुणवट्टि-हाणिद्वाणंतरसलागाणमणुगमो काथच्वो । तत्थ पह्नवणदाए अत्थि एगजीवदुगुणहाणिद्वाणंतरं णाणाजीवदुगुणहाणिद्वाणंतरसलागाओ च पमाणमेगगुणवट्टिहाणिद्वाणंतरमसंखेळा लोगा, णाणागुणहाणिद्वाणंतरसलागाओ आवल्याए असंखेळादि-

गुणहानिशलाकाओं को प्रहणकर उनकी अन्योन्याध्यस्तरिमिसे पूर्वोक्त प्रमाण यवसम्बर्धसम्बर्गी जीविक भाजित करनेपर जायन्य परीवासंक्यातक वर्गके लीथे भागममाण उत्कृष्ट स्थानसम्बर्ध जीविक भाजित करनेपर जायन्य परीवासंक्यातक वर्गके लीथे भागममाण उत्कृष्ट स्थानसम्बर्ध जाया हो। जोत से स्थान स्थानसम्बर्ध जीविक आजित संस्था है तत्यमाण उपरिम्न नाना गुणहानिशलाकाएँ हैं ऐसा महण करते है तो उनकी अन्योन्याध्यस्त राशिद्वारा यवसम्बर्ध जीविक प्रजित करनेपर वान्य परीवासंक्यातक पत्रक आठवें भागमामाण उत्कृष्ट स्थानसम्बर्ध जीविका प्रमाण प्राप्त होता है। इस प्रकार विराजनेक तत्याचीम्य संस्थात अर्कांक प्रति प्राप्त अर्थाच्याच प्रवस्थानक अर्थच्छेत्रमाण उपरिम्न नाना गुणहानिशलाकाओं है होने वक जे जाना चाहिए। इस प्रकार इन विकल्पोंने जिनेन्द्र वेवने वेसा देखा हो उसके अनुसार उत्कृष्ट स्थानक जीविका प्रमाण आविक अर्थस्थातवें भागमामाण प्रवस्थानमें है। जोवे हैं सा भागमामाण प्रवस्थानमें हो जीवे हैं सा माणमामाण प्रवस्थानमें हो जीवे हैं सा माणमामाण प्रवस्थान हो जीवें हैं अर्थ हो अर्थस्थातवें भागममाण यवसम्बर्ध अर्थस्था गुणहानिस्थानान्य होते हैं जीवें उनके असंख्यात बहुभागप्रमाण यवसम्बर्ध अपरिस्था गुणहानिस्थानान्य होते हैं विष्य सिद्ध आर्थ अर्थस्था वहुभागप्रमाण वसमम्बर्ध अपरिस्था गुणहानिस्थानान्य होते हैं यह सिद्ध हुआ।

९२५४. वहाँपर प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पवहुत्व इन वीन अनुयोगद्वारों के आअन्वन-द्वारा नाना और एक गुणबृद्धिसळाकाओं और गुणबृतिसळाकाओंका अनुगम करना चाहिए। क्नमेंसे प्ररूपणाठी अपेक्षा एक बीबिंगुणबृत्तिस्थानान्तर और नाना चीबिंगुणबृत्तिस्थानान्तर अर्थस्थात ळेकप्रमाण स्थानान्तर सळाकार्य हैं। प्रमाण—पक गुणबृद्धि और गुणबृत्तिस्थानान्तर अर्थस्थात ळेकप्रमाण है तथा नाना गुणबृत्तिस्थानान्तरस्थाकार्य आविष्ठक अर्थस्थातवे आगप्रमाण हैं। अल्प- मागो । अप्पाबहुअं सञ्बत्योवा णाणागुणहाणिद्वाणंतरसलागाओ । एयदुगुणवद्गि-हाणिद्वाणंतरमसंखेळगुणं । को गुणमारो ? असंखेळा लोगा । एवं परंपरोवणिधा-संबंधेण जवमञ्जादो हेद्विमोवरिसणाणागुणहाणिसलागाणसियचावहारणं काद्ण संपद्वि तसजीवविसयमेदं जवसन्त्रं पदुप्पाइदमिदि णिगसणद्वग्रुवस्तुनं अणह—

### **\* एवं पदुष्पण्णं तसाणं जवमञ्भं**।

५ २९५. बमेदमणंतरपरुविदं जवमज्झं तं तसाणं पदुप्पण्णं तसजीवे अहिकरिय परुविदिमिदि वृत्तं होइ। एइंदिएसु एसा जवमज्झपरुवणा किण्ण होइ? ण, तत्थ यावरपाओग्माकसायुदयद्वाणेसु एक्केक्सिम कसायुदयद्वाणे तेसिमणंतसंखाविष्ण्णणाप-मण्णातिसेण जवमज्झसार्ण्णवेसेणावद्वाणदंसणादो। तदो जत्थ विराहदाबिरहिदद्वाणसंभवो तत्थेव तसजीवविसये जवमज्झमेदं पदुप्पण्णमिदि सुसंबद्धमभिहिदं। अथवा पुज्यसुत्तेण जवमज्झादो हेट्टिमोविरिमणाणागुण्णहाणिसलागणं पमाणपरिच्छेददुवारेण जहण्णुकस्स-झाणजीवाणं पमाणं परुविदं।

बहुत्व—नाना गुणहानिस्थानान्तरसञ्जाकार सबसे बोड़ी हैं। उनसे एक द्विगुणहाद्वे और द्विगुणहानिस्थानान्तरसञ्जाका असंस्थातगुणी है। गुणकार क्या हे ? असंस्थात छोक गुणकार है। इस प्रकार परंपरीपिवधाके सम्बन्धसे यबसम्बस्थे अवस्तत और उपरिम नाना गुणहानि-राजाकाओं ही संस्थाका अवधारणकर अब यह यबसम्बय त्रसओं विषयक कहा गया है इस मातका ज्ञान कराने के विष् आगोके सत्रकों कहते हैं—

इस प्रकार त्रसजीवोंके कषाय-उदयस्थान-सम्बन्धी यवमध्य उत्पन्न हो जाता है।

§ २९५. जिस यवमध्यका पहले कथन कर आये हैं उसका त्रसजीवोंको अधिकृतकर 'पदुप्पणणे' अर्थात् कथन किया यह उक्त सुत्रका तात्पर्व है।

शंका-एकेन्द्रिय जीवोंमें यह यवमध्यप्ररूपणा क्यों नहीं होती ?

समाधान—नहीं, क्योंकि वहाँ स्वावरोंके योग्य कवाय उदयस्थानोंमेंसे एक-एक कवाय-उदयस्थानमें उनकी संस्था अनन्त होती है, इसिक्टए उनके यवसम्बद्धी रचनाका अवस्थान विसदुशरूरुपे देखा जाता है, इसिक्टए जहाँपर जीवोंसे रहित और जीवोंसे युक्त स्थान सम्भव हैं वहीं त्रसजोवविषयक यह यवसम्ब उत्तरन हुआ है से सुसस्यद्ध हहा है। अथवा पूर्व सुत्रद्वारा यवसम्बद्धे अशस्तन और उपरिस्त नाना गुणहानिशक्काओंके प्रमाणका निर्णय करके उस द्वारा अपन्य और उस्कृष्ट स्थानके जीवोंका प्रमाण कहा गया है।

६ १९६. अब जघन्य और उत्कृष्ट स्थानके जीवोंसे यवमण्यके जीवोंक प्रमाणको सिद्ध करनेके छिये यह सूत्र आया है ऐसा त्याच्यान करना चाहिए। यथा—यह अनन्तर कहा गया जचन्य और उत्कृष्ट स्थानके जीवोंका प्रमाण क्रमसे अधसन और उत्कृष्ट स्थानके जीवोंका प्रमाण क्रमसे अधसन और उत्पृष्टिम नाम गुणहामि- इत्जाकाओंकी अन्योन्याप्यस्तराक्षिये 'युद्धण्णण' अर्थात गुणिक होकर अस्त्रजीवोंका यवमण्य

पदुष्पणणं गुणिदं संतं तसाणं बवमन्झं होह। बहण्णुकस्सहाणजीवपमाणं जहाकमं दोसु उदेसेसु द्विय तस्य बहण्णद्वाणजीवपमाणं हेट्टिमणाणागुणहाणिसल्लागमेववारं दुगुणगुणगारेण गुणिदं उविसमणाणागुणहाणिसल्लागमेववारं व उक्कस्सहाणजीवपमाणे दुगुणगुणगारेण गुणिदं जवमन्झहाणजीवपमाणमुष्पञ्चित् चि वृत्तं होह। अहवा एदं जवमन्झछेदणयपमाणमण्णाहियं वेतृण विरल्पिय विगं कार्ण अण्णोणणन्मस्ये कदे जवमन्झछाणजीवपमाणमुष्पञ्चित् चि एदस्स सुचस्सत्यो परुषेपण्णतेहस्य गुणगारपञ्चारचेण रूटस्स दुगमसत्त्यो परुष्पणसहस्स गुणगारपञ्चायचेण रूटस्स इह म्महणादो। एवमणंतर-परंपरोवणिधामेयभिण्णसेहि-परवणा समन्ता।

§ २९७. संपिह एदेणेव सुत्तपत्रंचेण स्विदो अवहारो भागाभागो च जाणिय णेदच्वो । तदो अप्यावहुअं—सम्बत्धोवा उक्कस्सए कसायुदयङ्गाणे जीवा । जहण्णए कसायुदयङ्गाणे जीवा असंखेळारुणा । को गुणगारो १ आविष्ठयाए असंखेळादिभागो । हेड्रिमणाणागुणहाणिसल्लागार्हि परिहीणुविसणाणागुणहाणिसल्लागाणमण्णोण्णव्य-रासिगुणगारो ति जस्रुचं होइ । जवमञ्झजीवा संखेळगुणा । को गुणगारो १ जहण्णपरिचासंखेळयस्स अद्धमेचो चउन्भागमेचो अद्धमागमेचो तप्याओग्मसंखेळ-रुवमेचो वा । कुदो एदं णव्यदे १ जहण्णहाणादो उविर रुव्णजहण्णपरिचासंखेळ-

होता है। जयन्य और उन्कृष्ट स्थानके जीवोंके प्रमाणको क्रमसे दो स्थानोंमें स्थापितकर वहाँ जयन्य स्थानके जीवोंके प्रमाणको अधस्तन नाना गुणहानिशलाकाओंका जो प्रमाण है उतनी बार द्विगुण गुणकारसे गुणत करनेपर तथा उपरिम नाना गुणहानिशलाओंका जो प्रमाण है उतनी बार उन्कृष्ट स्थानके जीवोंके प्रमाणको दिगुणगुणकारसे गुणत करनेपर यवसम्थके जीवोंका प्रमाण उत्पन्न होता है यह उक्त कथनका तात्रय है। अथवा यवसम्थके अधंच्छेत्रोंके इस प्रमाणको न्यूनाधिकतासे रहितकपसे प्रहणकर और उसका विरल्जकर तथा विरल्जके प्रत्येक एकको हुनाकर परस्पर गुणा करनेपर यवसम्थस्थानके जीवोंका प्रमाण उत्पन्न होता है इस प्रकार इस सुत्रके अर्थका कथन करना चाहिए, क्योंकि 'पटुप्पण्यं' शब्दको गुणकार' अर्थमें स्वरूप्पण वहाँ यहाँ प्रहण किया है। इस प्रकार अनन्तरोपनिया और परम्परोपनियाके सेवस्प अंग्रिपस्पणा समाप्त हुई।

मुंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? समाधान—अधन्य स्थानसे उपर एक कम जधन्य परीतासंस्थातके अर्धच्छेदोंसे छेकर छेरणयमार्दि कार्ण जाव तप्पाओग्मसंस्वेजरूवमेषाओ जवमज्झादो हेट्टिमणाणागुणहाणि-सलागाओ जिणदिहुसावेण घेषच्याओ चि परमगुरूवएसादो। जवसज्झादो हेट्टिमजीवा असंस्वेज्जगुणा। को गुणगारो १ आवल्यिए असंस्वेज्जदिमागो, किंचुणदिवह-गुणहाणिद्वाणंतर्रामिद वृत्तं होइ। जवमज्झादो उवरिमजीवा विसेसाहिया। सुगममेस्य कारणं। सन्वेसु ट्वाणेसु जीवा विसेसाहिया, हेट्टिमट्ठाणजीवाणमेस्य पवेसदंसणादो। एवमप्पाबहुए परुविदे कसायुदयद्वाणेसु तसाणमोषेण विरहिदाविरहिदद्वाणपरुवणागुगया जवमज्झपरुवणा समत्ता भवदि। एत्तो णिरयादिगदीणं पादेक्कं णिरुभणं कार्ण तसाणमादेसपरुवणा च जहागममणुगंतच्या।

- **# एसा सुत्तविहासा**।
- ५२९८. सत्तमीए गाहाए पुरिमद्धसुत्तस्स एसा अत्यविहासा कया ति क्षत्तं होह ।
  - सत्तमीए गाहाए पढमस्स अद्भस्स अत्थिवहासा समत्ता भविद ।
  - ६ २९९. सुगमं।
  - \* एतो विदिगद्धस्स अत्यविहासा कायव्वा।
  - § ३००. सुगममेदं पहण्णावक्कं।

क्सायोग्य संख्यात अंकप्रमाण यवमध्यसे अधस्तन नाना गुणहानिशलाकाएँ जितनी जिनेन्द्र-देवने देखी हों उस रूपसे ग्रहण करनी चाहिए ऐसा परमगुरुका उपदेश हैं।

जनसे यबमध्यके जीव असंस्थातगुणे हैं। गुणकार क्या है ? आविष्ठिके असंस्थातवों भागप्रमाण गुणकार है। इक्क कम देह गुणहा निस्थानान्तरप्रमाण गुणकार है यह उक्त कथन- का तार्यय है। उनसे यबमध्यसे उपरिप्त जीव विशेष अधिक हैं। उसे यहाष्ट्रम किया सुगम है। उनसे सव स्थानोंमें जीव विशेष अधिक हैं, क्योंकि इतमें अध्यक्त स्थानोंके जीवोंका प्रवेश देखा जाता है। इस प्रकार अल्पबहुत्वका कथन करनेपर कथाय उद्यस्थानोंमें आधिक प्रवेश देखा जाता है। इस प्रकार अल्पबहुत्वका कथन करनेपर कथाय उद्यस्थानोंमें आधिक प्रसोश निस्ता क्या होती है। आगे नरकारि गतियोंमेंसे प्रत्येक गतिको विवक्षित कर त्रसर्जीवोंको आहेशप्रस्थणा समाप्त होती है। आगे नरकारि गतियोंमेंसे प्रत्येक गतिको विवक्षित कर त्रसर्जीवोंको आहेशप्रस्थणा स्थी आगामाहसार जान केनी चाहिए।

- \* यह गाथास्त्रकी अर्थविमाषा है।
- § २९८. सातवीं गाथासूत्रके पूर्वार्धकी यह अर्वविभाषा की यह उक्त कथनका तार्स्पर्य है।
  - # इस प्रकार सातवीं गाथाके प्रथम अर्धभागकी अर्थविभाषा समाप्त होती है।
  - § २९९. यह सुगम है।
  - अब आगे द्सरे अर्धभागकी अर्थविमाषा करनी चाहिए ।
  - § ३००. यह प्रतिज्ञाबाक्य सुगम है।

- ≉ तंजहा।
  - ६ ३०१. एदं पि सुगमं।
- \* पहमसमयोवजुत्तेहिं चरिमसमए च बोद्धव्वा ति एत्थ तिण्णि सेदीओ ।

५ २०२ एदस्स गाहापच्छद्वस्स अत्यविहासणहमेत्य तिष्णि सेटीओ अप्पाबहुअ-संबंधिणीओ णादव्याओ ति भणिदं होइ । कथं पुण गाहापच्छद्वसेदं तिविहाए सेटीए अप्पाबहुअपस्वणिम्म पिठबद्धिमिदं चे १ बुज्यदे, तं जहा—एत्यतणसमयतदो ण कालवाचओ, किंतु ववत्यावाचओ चेचव्यो । तेण पदमसमयोवजुनेहिं ति जुने पदमादियाए सेटीए ग्रहणं कायव्यं, पदमकसायादियाए ववत्याए परिणदेहिं जीकेहिं एया अप्पाबहुअसेडी णायव्या ति सुकत्यावलंबणादो । एवं चिरमसमये च बोद्धव्या ति एदेण वि चिरमादियाए सेटीए संगद्दो कायव्यो, चिरमकसायादियाए ववत्याए अण्या अप्पाबहुअसेडी बोद्धव्या ति तदत्यावलंबणादो । जेणेदाओ दो वि सेटीआ दसामासयमावण पयञ्चाओ तेण विदियादिया वि सेटी एत्येवंतव्युदा ति गहेदव्या । अथवा सम्बगीयते प्राप्यते इति ससयः संपायः कमार्ये इत्येकेऽव्यः । प्रथमपद्मासी समय्या

<sup>#</sup> वह जैसे ।

<sup>§</sup> ३०१. यह सूत्रवचन भी सुगम है।

<sup>\*</sup> प्रथमादिका श्रेणि या प्रथम आदि कशायोंमें उपयुक्त हुए जीवोंके द्वारा और अन्तिमादिका श्रेणि या अन्तिमादि कशायोंमें उपयुक्त हुए जीवोंकेद्वारा अन्यवहुत्व जानना चाहिए । इस प्रकार प्रकृतमें तीन श्रेणियाँ कड़ी गई हैं ।

<sup>§</sup> २०२. गाथाके इस उत्तराधिके अर्थका विशेष व्याख्यान करनेके लिये यहाँपर अल्प-बहत्वसे सम्बन्ध रखनेवाली तीन श्रेणियाँ जानना चाहिए यह उक्त कथनका तासर्थ है।

शुर्वित तान्त्रप रक्षानाळ पान आली जाना नात्र कृति कान्यप प्राचन वार्टि करन श्रीका--गायाका यह उत्तरार्थ तीन प्रकारकी अणियांसे सम्बन्ध रखनेवाळे अल्प-बहत्त्वके कथनमें कैसे प्रविद्ध है ?

समाधान—कहते हैं. यथा—इसमें आया हुआ 'समय' शब्द काळवाचक नहीं है, किन्तु व्यवस्थावाचक प्रहण करना चाहिए। इसळिये 'पढमसमयोवजुत्तीहें' ऐसा कहनेपर प्रथमादिका श्रेणिका प्रहण करना चाहिए, क्योंकि प्रथम कषाय आदिक्ष व्यवस्थासे परिणत हुए जीवोंके द्वारा एक अल्पबहुत्व श्रेण जाननी चाहिए, इस प्रकार प्रकृतमें सुत्रार्थका अन्य क्यान जिया है। इसी प्रकार 'वरिससमय च बोद्धलां' इस प्रकार इस बचनद्वारा भी चरमादिका श्रेणिका संग्रह करना चाहिए, क्योंकि अन्तिम कषाय आदिक्ष व्यवस्थामें अन्य अल्पबहुत्व श्रीण जाननी चाहिए इस प्रकार उक्त बचनके अर्थका अक्तवस्था छिया है। यश यो दो हो श्रीणों देशामर्थकभावस्था पहु जुई हैं, इसकिए द्वितीयादिका श्रीण भी गाहीप्र अल्पबर्शन है, अतः इसे भी ग्रहण करना चाहिए। अष्या जो 'से' सम्यक्त्यसे 'देवते' अर्थात

१. ता॰ प्रती तेण वि विदियाचिया इति पाठः । २. ता॰प्रदी संपराय कपाय इति पाठः ।

प्रथमसमयः प्रथमकपाय इत्यर्थः । एवं चित्मसमय इत्यत्रापि बोद्धव्यं । क्षेपं प्रवेदद्वधा-रूपेयं । तदो कसायोवजुत्ताणं तीहिं सेटीहिं अप्पाबहुअपरूवणहुमेदं गाहापच्छद्व-मोहण्णमिदि सिद्धं । एयमेदस्स गाहापच्छद्वस्स पडिवद्वत्थपरूवणं काद्ण संपहि ताओ काओ तिष्णि सेटीओ ति आसंकाए पुच्छासुत्तप्रसुत्तरं भणह्—

- #तंजहा।
- § ३०३. सुगमं।
- \* विविधाविधा पढमाविधा चरिमाविधा ३।
- § २०४. एवमेदाओ तिण्णि सेढीओ चि मणिदं हो हा सेढी णाम १ सेढी पंती अप्पाबहुअपरिवाडि चि एयत्थो । तत्थ जिम्म अप्पाबहुअपरिवाडिम्मि माण-सिण्णदिविदियकसायोवजुचे आदिं काद्ण थोवबहुचपरिव्स्वा कीरदे सा विदियादिया णाम । सा बुण तिरिक्स-भणुसेसु हो ह, तत्थ माणोवजुचाणं थोवभावेण सञ्बहेहिमच-दंसणादो । तहा जिम्ह अप्पाबहुअपरिवाडिम्मि को हमिणदपदमकसायोवजुचाणं थोवभावेण पदमितिया णाम । सा बुण देवमदीए हो ह, तत्थ को होवजुचाणं सम्बहेहिमचदंसणादो । तहा जिम्ह थोवबहुचपरिवाडीए हो इ, तत्थ को होवजुचाणं सम्बहेहिमचदंसणादो । तहा जिम्ह थोवबहुचपरिवाडीए हो मसिण्णदपदिसकसायोव-

प्राप्त होता है वह समय अर्थात् सम्पराय-कथाय कहलाता है इस प्रकार समय शब्दका यह एक अर्थ है। तथा प्रथम जो समय वह प्रथम समय है। प्रथम कथाय वह उसका अर्थ है। इसी प्रकार 'वरिससयय' इस पदमें भी जावना चाहिए। शेष व्याख्यान पहलेक समान करना चाहिए। इसलिए कथायों में उपयुक्त हुए जोबोंका तीन अणियोंद्वारा लक्पबहुत्वका कथन करनेक लिये गायाका उत्तरार्थ आया है यह सिद्ध हुआ। इस प्रकार गायाके इस उत्तरार्थसे सम्बन्ध रसनेवाल अर्थका कथनकर लब वे तीन अणियों कौनसी हैं ऐसी आशंका होनेपर आगों के प्रष्टासुत्रको कहते हैं—

# वह जैसे।

§ ३०३. यह सूत्रवचन सुगम है।

\* द्वितीयादिका श्रेणि, प्रथमामिका श्रेणि और चरमादिका श्रेणि ३।

§ ३०४. इस प्रकार ये तीन श्रेणियाँ हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

शंका-शिण किसे कहते हैं ?

समाधान-अणि, पंकि और अल्पबहुत्वपरिपाटी ये तीनों पद एकार्थक हैं।

जनमेंसे मानसंज्ञावाली दूसरी कवायसे वपयुक्त जिस अल्पवहुत्व परिपाटीसे लेकर अल्पवहुत्वकी परीक्षा की जाती है वह द्वितीयादिका परिपाटी कहलाती है। परन्तु वह तिर्वेक्षों और मतुजोंमें होती है, क्योंकि वनमें मानकवायसे वपयुक्त हुए जोवोंका स्तोकभावसे सबसे अवस्तनपना देखा जाता है। तथा जिस अल्पवहुत्वपरिपाटीमें कोध संज्ञावाली प्रथम कवायसे उपयुक्त हुए जीवोंका स्तोकपनेकी अपेक्षा प्रथम पत्रका निर्वेद्र किया गया है वह प्रथमादिका परिपाटी कहलाती है। परन्तु वह देवपालियें होती है। तथा जिस अल्पवहुत्व-परिपाटोंमें कोशसंज्ञावाली अन्यवहुत्व-परिपाटोंमें कोशसंज्ञावाली अन्त्यम कवायसे उपयुक्त हुए जीवोंका सबसे स्तोकपना है वह

जुचाणं सञ्बत्धोवभावो सा चरिमादिया णाम। चरिमो कसायो आदी जिस्से अप्पा-बहुअसेढीए सा चरिमादिया चि समासावलंबणादो । सा वुण णेरहपुसु होइ, तत्थ लोभोवजुचाणं सञ्बत्थोवभावे पवुचिदंसणादो । एवमैदाओ तिण्णि चेव अप्पाबहुअ-सेढीओ पयदविसये संभवंति, पयारंवरस्स तत्थाणुवलंभादो । एत्थ ताव विदियाए सेढीए साहणह्रमेसा संदिद्वी—

००००००००००० माणोवजुत्तद्वा । ०००००००००००००० कोहोवजुत्तद्वा ।

००००००००००००००० मायोवजुत्तद्धा ।

०००००००००००००००००० होभोवजुत्तद्धा ।

संपहि एदीए संदिट्टीए पयदत्थसाहणद्वमुविरमं चुण्णिसुत्तपबंधमणुसरामी-

# विदियादियाए साहणं ।

§ २०५, तत्य ताव विदियादियाए सेढीए जीवप्पाबहुअपरूवणस्स साहणं तप्पवेसणकालपडिवद्धमप्पाबहुअं कस्सामो ति वृत्तं होह ।

\* माणोवज्रत्ताणं पवेसणयं थोवं।

§ ३०६. तिरिक्ख-मणुस्सेसु माणोवजुत्ताणं पवेसणकालो उवरिमपद्विविक्खओ

चरमादिका परिपाटी कहलाती है। चरम कषाय है आदिमें जिस अल्पबहुत्वभेणिके वह चरमादिका इस प्रकार प्रकृतमें समासका अवलम्बन लिया है। परन्तु वह नारिकयों में होती है, क्यांकि उनमें लोभों वे उपुष्ठ हुए जोवोंकी सबसे स्तोकरूपसे प्रवृत्ति देखी जाती हैं। इस प्रकार प्रकृत विषयमें ये तीन ही अल्पबहुत्वश्रेणियाँ सम्भव हैं, क्योंकि प्रकृतमें इनके सिवाय दूसरा प्रकार नहीं उपलब्ध होता है। यहाँपर सर्वप्रयम द्वितीयादिका श्रेणिके साथन करनेके लिये यह संत्रिक हैं

००००००००००० मानोपयोगका<del>छ</del>।

००००००००००००००० कोघोपयोगकाल । ०००००००००००००००० मायोपयोगकाल ।

००००००००००००००००० मायापयागकाल ।

अब इस संवृष्टिद्वारा प्रकृत अर्थका साधन करनेके लिये आगेके सूत्रप्रवन्धका अनुसरण करते हैं---

# अब द्वितीयादिका श्रेणिकी अपेक्षा साधन करते हैं।

§ २०५. वहाँ सर्वप्रयम द्वितीयादिका श्रेणिको अपेक्षा जीव अल्पवहृत्वके कथनका साधन करेंगे अर्थात् जीवोंके प्रवेशकाळसे सम्बन्ध रखनेवाळे अल्पवहृत्वको कहेंगे यह उक्त कथनका तात्त्र्य हैं।

मानकवायमें उपयुक्त हुए जीवोंका अवेशकाल सबसे थोड़ा है।

§ २०६. तिर्यञ्जों और मनुष्योंमें मानकवावमें उपयुक्त हुए जीवोंका प्रवेशकाछ उपरिम

थोवो चि भणिदं होदि । कथं पुनः प्रवेशनशब्देन प्रवेशकालो गृहीतुं शक्यत इति नाशंकनीयस्, प्रविशन्त्यस्मिन् काले इति प्रवेशनशब्दस्य व्युत्वादनात् ।

#### को हो बजुत्ताणं पवेसणगं विसेसाहियं।

§ २०७. केलियमेचो विसेसो ? आविष्ठयाए असंखेज्जिदिभागमेचो । एवं मायालोभोवजुचाणं एचो जहाकमेण पवेसणकालाणं विसेसाहियचमणुर्गतव्वं, सुचस्सेदस्स
देसामासयभावेण पयट्टचादो । जदो एवं पवेसणकालाणं माणादिपरिवाडीए विसेसाहियभावो विरिक्ख-मणुसेसु तदो तकालसंचिदमाणादिकसायोवजुचाणं पि वहाभावसिद्धि चि
परिप्कुडमेवेदं विदियादियाए साहणमिदि सिद्धं, पवेसणकालाणुसारेण संचयसिद्धीए
णाहयवादो । एदिम्म पुण पक्खे अनलविजनमाणे 'एसो विसेसो एकेण उवदेसेण पल्दिवानम्स असंखेज्जिदभागपडिभागो' चि उवरिमाणंतरसुनं ण एडदे, पवेसणकालिम्म पलिदोवमासंखेज्जिदभागपडिभागियस्स विसेसस सन्वप्पणा संभवाणुवकालिम्म पलिदोवमासंखेज्जिदभागपडिभागियस्स विसेसस्स सन्वप्पणा संभवाणुवक्ष्मायं । वदो णेदं पवेसणकालाणमप्यावद्वअपस्वयं सुचं किंतु कसायोवजोगद्धासु
समयं पिठ दुक्षमाणजीवाणं पवेसणस्स थोवबद्वच्चपरिम्खणट्टमेदं सुचमोहण्णं इदि

छेतव्वं ।

§ ३०८. तं जहा--माणोवजुत्ताणं ववेसणयं थोवं, कोहोवजुत्ताणं पवेसणयं

पदोंको देखते हुए सबसे थोड़ा है।

शंका-प्रवेशन शब्दसे प्रवेशकालका प्रहण कैसे शक्य है ?

समाधान---ऐसी आर्जका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस कालमें जीव प्रवेश करते हैं इस प्रकार प्रवेजन जब्द प्रवेजकालके अर्थमें ब्यत्पादित किया गया है।

उससे क्रोधकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंका प्रवेशकाल विशेष अधिक है।

§ २०.९. विशेषका प्रमाण कितना है ? आविछके असंख्याववें भागप्रमाण है। इसी प्रकार आगे मायाकवाय और लोभकमायमें उपयुक्त हुए जीवोंका प्रवेशकाल विशेष अधिक जान लेना चाहिए, क्योंकि वह सूत्र देशामर्थकमावस प्रचु स्त्र हुए हो । वर: इस प्रकार मानक्षायसे लेकर परिपाटी कमसे वियेक्कों और सदुक्योंमें अवेशकालका विशेष अधिकपन ही इसलिये उस कालमें संचिव हुए मानादि कथायोंमें उपयुक्त हुए जीवोंके भी विशेष अधिकपने की सिद्ध स्पाटकपसे बन जाती है यह 'विदिवादियाए साहणें इस सूत्रसे स्पाटकपसे सिद्ध है, क्योंकि प्रवेशकालके अनुसार संचयको सिद्धि न्यायापत है। परन्तु इस पश्चके अकलम्बत करनेपर पह विशेष एक उपदेशके अनुसार पत्योपमक असंख्यातवें भागके प्रतिभागस्वरूप है इस प्रकार यह उपरिभ जनन्य सूत्र नहीं बनता है, क्योंकि प्रवेशकालमें एत्योपमक असंख्यातवें भागके प्रतिभागस्वरूप है इस प्रकार यह चरिया अनन्यर सूत्र नहीं बनता है, क्योंकि प्रवेशकालमें रत्योपमक असंख्यातवें भागके प्रतिभागस्वरूप विशेष असंख्यातवें भागके प्रतिभागस्वरूप विशेष स्वयं प्रवेशकालों अपन्योपके अपनेपादकर पह प्रवेशकालों अपनयासकालों सह प्रतिभागस्वरूप विशेष स्वयं प्रतिभागस्वरूप होते सामकेप असंख्यातवें भागके प्रतिभागस्वरूप विशेष स्वयं प्रवेशकालों अपनयासकालों स्वयं प्रवेशकालों अपनयासकालों स्वयं सामकेप स्वयं प्राप्त स्वयं प्रतिभागस्वरूप स्वयं प्रतिभागस्वरूप होते स्वरूप स्वयं प्रतिभागस्वरूप स्वयं स्वयं प्रतिभागस्वरूप स्वयं प्रतिभागस्वरूप स्वयं प्रतिभागस्वरूप स

§ ३०८. यथा—मानकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंका प्रवेश सबसे थोडा है। उससे

विसेसाहियमिदि बुचे पटमसमये माणोवजुनो होन्ण पविसमाणजीवरासोदो तिम्म चैव पटमसमये कोहोनजुनो होन्ण पविसमाणजीवरासी विसेसाहिजो होदि ति अत्यो येचच्यो। एवं विदियादिसमएस्र वि दोण्डं कसायोवजुनरासीणं सण्णियासं कान्ण णेदच्यं जाव चिरमसमयोवजुना चि। णविर माणोवजुनाणं चिरमसमयोवजुना वि । णविर माणोवजुनाणं चिरमसमयोदो उविर विसेसाहियमदाणं गंतृण कोहोनजुनाणं चिरमसमयो होदि नि वचच्यं। एवं माया-छोमाणं पि वचच्यं। जेणेवं समयं पि दुक्तमाणमाणोवजुनरासीदो पडिसमय-स्वकामाणकोहोनजुनरासीदो विसेसाहियो अद्याणविसेमा च जेण अत्या तेण कारणेण तदस्यासंगिकद्वीवरासियो वि तदणुनासिको चेव होदि नि सुक्वममेवेदं विदियादिए साहणं। एदं वक्साणमेत्य पहाणमावेणावळंवेयच्यं, अविरुद्धसुक्वनादो।

- १ एसो विसेसो एक्केण उवदेसेण पिलदोवमस्स असंखेजदिमाग-पश्चिमागो ।
- ६ २०९. जो एसो अणंतरपरूविदो विसेसो माणोवजुत्ताणं पवेसणादो कोहोव-जुत्ताणं पवेसणयं विसेसाधियमिदि सो कि हेट्टिमरासिस्स संखेज्ञदिमागसेचो असंखेज्जदि-मागमेचो वा अणंतभागमेचो वा १ असंखेज्जदिमागसेचो वि होंतो किमाविष्ठयाय

- यह विश्वेष एक उपदेशके अनुसार पन्योपमके असंख्यातवें भागके प्रतिभाग-स्वक्रप है।

असंखेजदिभागपडिभागिजो आहो पर्लदोनमस्त असंखेजदिभागपडिभागिजो, किं वा अण्णपडिभागिजो चि संपदारणाए तब्बिसयणिण्णयज्ञणणङ्गमेदं सुत्तमोहण्णं।

§ ३१०. तं अहा—एत्य वे उनएसा—पनाइअंतओ अपनाइअंतओ चेदि । तत्य ताव एक्नेण अपनाइअंतएण उन्देसेण पल्टिदोनमस्स असंखेआदिभागपिडमागिओ एसो विसेसी घेत्रच्यो, समयं पिंड माणोनजुत्ताणं पनेसणरासि जहानुनेण पल्टिदोनमस्स असंखेआदिभागपिडमागेण खंडेयूणेपखंडमेनेण कोहोनजुत्ताणं पनेसणस्स तत्तो विसेसाहियत्रच्युवगमादो संवयस्स वि एसो चेन पिंडमागो एदिम्म उनएसे नत्त्रच्यो, संचयस्स सन्वत्य पनेसाणुसारिनदंसणादो अद्धा विसेसस्स एदिम्म पन्छे अधि-विस्वयत्तादो । अथवा संचयस्स एसो पिंडमागो ण जोजयव्यो, अद्धाविसेसस्सेन तत्थ पहाणकोग्रन्मादो ।

#### म् पवाइज्जंतेण उवदेसेण आविलयाए असंखेळदिभागो ।

§ ३११. विसेसी चि पुष्यसुत्तादो अणुवद्वदे, पिडमागो चि च, तेणेवमहिसंबंधो कायच्यो—माणोवजुत्ताणं पवेसणरासिमाविष्ठयाए असंखेजदिभागपिडमागेण भागं घेत्तूण तथ्य भागलद्वमेत्रेण कोहोवजुत्ताणं पवेसणरासी तत्तो विसेसाहिओ चि एसी चेव उबएसी एत्य पहाणमावेणावर्त्वयच्यो. प्रव्याहज्जमाण तादो ।

प्रतिभागस्त्रक्ष है या पत्योपमके असंख्यातचें भागके प्रतिभागस्त्रक्ष है या क्या अन्य प्रति-भागस्त्रक्ष है ऐसी आञंका होनेपर उस विषयका निर्णय करनेके लिए यह सन्न आया है।

\$ २१० यथा—इस विषयमें हो उपदेश पाये जाते हैं—प्रवाह्ममान उपदेश और अप्रवाह्ममान उपदेश । उनमेंसे सर्वप्रथम एक अप्रवाह्ममान उपदेश अनुसार पत्योपमके असंख्यातवें आगके प्रतिनागास्त्रक्प इस विशेषको प्रहण करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक समयमें मानकषायमें उपयुक्त हुए जीवोंकी प्रवेशराशिको पूर्वोंक पत्येपमके असंख्यातवें आगक्त प्रतिभागमें भाजितकर जो एक भाग प्राप्त हो उतना कोषकष्णयमें उपयुक्त हुए जीवोंका प्रदेश मानकषायमें प्रवेश करनेवालो जीवराशिसे विशेष अधिक स्वीकार किया गया है तथा संवयका भी यही प्रतिभाग इस उपदेशके अनुसार कहना चाहिए, क्योंकि सर्वत्र संवय प्रदेशके अनुसार देखा जाता है तथा इस प्रस्ने कालविशेषकी विवक्षा नहीं की गई है। अथवा संवयका यह प्रतिभाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कालविशेषको विवक्षा नहीं की गई है। अथवा स्वयक्ष व्यक्त यह प्रतिभाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कालविशेषको हो वहाँ प्रधानता पाई जाती है।

#### प्रवाह्ममान उपदेशके अनुसार विशेष आविलके असंख्यातवें भागप्रमाण है।

§ ३११. विशेष इस पदकी पूर्व सूत्रसे अनुष्टति होती है और प्रविभाग पदकी भी, इसिक्टिए ऐसा सम्बन्ध करना चाहिए कि मानक्षायमें प्रवेश करनेवाली राशिको आविक्के असंस्थावनें भागस्य प्रविभागसे भागितकर वहाँ जो भाग छक्त आवे उतनी कोषक्षपायमें उपयुक्त हुए जोवोंको प्रवेशराधि उससे विशेष अधिक होती है इस प्रकार यही उपदेश यहाँपर प्रपानमावसे छेना चाहिए, क्योंकि यह प्रवाह्मान उपदेश है।

§ ३१२. संपिह एदेण पवेसणपाबहुएण साहिदसंचयपाबहुअभोषेण तिरम्ख-मणुसगईसु च एवमणुगंतव्यं—सव्यत्थोवा माणोवजुत्ता । कोहोवजुत्ता विसेसाहिया । मायोवजुत्ता विसेसाहिया । स्टोमोवजुत्ता विसेसाहिया । सव्यत्य विसेसपमाणमणंतर-पक्तिदत्तादो सुगमं । एवं विदियादिया सेटी समत्ता ।

५ २१२. संपिह एदेण देसामसयसुनेण स्विद्पटम-विरमादियाणं िय साहणं कार्ण तदो संचयप्पावहुत्रं कायन्तं। तं जहा—देवगदीए कोहोवजुत्ता थोवा। माणोवजुत्ता संखेअगुणा। मायोवजुत्ता संखेअगुणा। लोमोवजुत्ता संखेअगुणा। लोमोवजुत्ता संखेअगुणा, तद्ग्राणं तप्पवेसणस्त च तद्वामावेणावद्वाणादो। एसा पदमादिया सेढी। एवं चरमादिया वि णेदच्या। णविर णिरयगहसंबंघेण देवगहविवजासेण तद्वारणं कायन्त्रं। जह वि एदं जीवविसयमप्पावहुत्रं गुल्वमहुसु अणिगोवहोरेसु परुरिजसाणेसु विद्यासिदं चेव तो वि पवेसणसंबंघेण विसेसप्माणावद्वारणहुदेण च विसेसप्णेत्य परुराणाद्वार समने सत्तमीए सुचनाद्वार। एक्यप्यावहुए समने सत्तमीए सुचनाद्वार पण्डद्वस्त अत्यविदासा समना। संपिह एवमेदेसु सत्तसु वाहासुनेसु विदासिय समनेसु एत्थेवुवजोगाणिओगदारपरिसमनी जायदि वि जाणावणद्वसुचरहुवसंहारवक्कं—

#### एवम्रवजोगो चि समत्तमणिओगदारं।

५ ११२. अब इस प्रवेशसम्बन्धी अल्पबहुत्वसे साथा गया संचयसम्बन्धी अल्पबहुत्व ओघसे तिर्यञ्जगति और मनुष्यगतिमें इस प्रकार जानना चाहिए—मानकषायमे उपयुक्त हुए जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे कोधकषायमें उपयुक्त हुए जीव विशेष अधिक है। उनसे माथा-कषायमें उपयुक्त हुए जीव विशेष अधिक है तथा उनसे ओभकषायमें उपयुक्त हुए जीव विशेष अधिक हैं। सर्वत्र विशेषका प्रमाण अनन्तर कहा गया होनेसे सुगम है। इस प्रकार द्वितीया-विका अणि समाह हई।

१९४७ लगात ६६।

§ ११४ व्या इस देशामर्थक सूत्रसे सूचित हुई प्रथमादिका और चरमादिका श्रेणियांका भी साधनकर उसके बाद संचयसन्वन्धी अल्यबहुत्व कर लेना चाहिए। यथा—देवगितमें
कोधकथावमें उपयुक्त हुए जीव सबसे थोड़े हैं, उनसे मानकथायमें उपयुक्त हुए जीव संख्यातगुणे हैं, उनसे माशवायमें उपयुक्त हुए
जीव संख्यातमुणे हैं, क्योंकि उनका काल और उनका प्रत्येक समयमें प्रदेश उसी प्रकार
देखा जाता है। यह प्रथमादिका श्रेणि है। इसी प्रकार चरमादिका श्रेणि भी जाननी चाहिए।
इतनी विशेषता है नरकगतिक सम्बन्धसे उसका कथन देवगतिक विपरीतक्ष्यसे करता
चाहिए। यद्यिय वह जीविषयक अल्यबहुत्व पहले आठ अनुयोगद्वारोंक कथनक समय कह
आये हैं तो भी प्रदेशके सम्बन्धसे विशेष प्रमाणक अवधारणद्वारा विशेषक्सने समीर हानेपर समत्व सूत्रमाथके उत्तरार्थक अयंका विशेष व्याख्यान समाप्त हुला। अब इस प्रकार इन सात गायास्त्रसाक आपका कथानेक स्थित विशेष व्याख्यान समाप्त हुला। अव इस प्रकार इन सात गायास्त्रसाक आपका करानेक खिथे आगेका उपयोग अनुयोगद्वारको समाप्ति हो जाती है इस बातका आन करानेके खिथे आगेका उपयोग अनुयोगद्वारको समाप्ति हो जाती है

इस प्रकार उपयोगसंज्ञक सातवाँ अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।

## सिरि-अश्वसहाहरियविरहय-चुण्णिधुत्तसमण्णिदं सिरि-भगवंतगुराहरभडारस्रोवइट्ठं

# कसाय पाहु ई

तस्य

## सिरि-वीरसेगाइरियविरइया टीका जयधवला

तत्य

चउद्राणमिदि अद्रमी अत्याहियारी

णमो अरहंताणं०

णिहुवियचउहाणं पणहुकम्महुदुहुरिवुचेहं। बोच्छामि चउहाणं जिणपरमेहिं पणमियूण ॥ १ ॥

त्रिसने अनुभागसम्बन्धा चार स्थानोंको निष्ठापितकर छिया है और जिसने आठ कर्मक्पी तुष्ट शत्रुको चेष्टाको नष्ट कर दिया है ऐसे श्री जिन परमेष्ठीको प्रणामकर चतुःस्थान अनुयोगद्वारका कथन करता हूँ ॥ १॥

- ५ १. उपजोगपरुवणाणंतरं किमद्वमेदं चउद्दाणसण्णिदमणिजोगद्दारमोहण्णमिदि चे १ वुच्चदे—कोहादिकसायाणध्वजोगो एयवियप्पो ण होह, किंतु एग-वि-वि-चउद्दाणमेपमिण्णकसायाणुमागोदयजणिदचादो पादेक्कं चउप्पयारो होदि चि एवं-विहस्स अत्यविसेसस्स णिदिस्सणोवणयग्रहेण पद्वप्यायणद्वमेदमणियोगद्दारमोहण्णं, तहाभुदत्यविसेसपद्वप्यायणिदम गाहासुचाणध्वरिसाणं पिडबद्धचदंसणादो । अदो चेव चउद्दाणसण्णा एदस्स सुसंबद्धा । रुदासमाणादिमेयिमण्णाणं चदुण्हं हाणाणं समाहारो चउद्दाणं वप्यस्वयसणियोगद्दारं पि चउद्दाणं मिदि, गोण्णपद्णायावरुवणादो । एवमेदेण संवंघेणागदस्सेदस्स अणियोगद्दारं विहासण्डमेत्य गाहासुचावयारो कीरदे—
  - चउडाणे ति अणियोगदारे पुव्वं गमणिक्तं सुनां।
- २. चउद्वाणे चि जमणिओगदारं कसायपाहुउस्स पण्डारसण्डमत्याहियाराणं मज्झे अद्वमं तस्सेदाणिमत्याविद्यासणमहिकीरदे । तत्य य पुष्यं पदममेव ताव गमणिअम्मणुगंतच्यं, सुचं गुण्डराहस्यमुहकमलविणम्ययमणंतत्यग्वमम् गाहासुचामिदि चुचं होह । जह वि एत्य सोलस सुचगाहाओ उदिर मणिस्समाणाओ तो वि सुचत्य-जाहदवारेण तासिमेयनमारिय चि एत्ययणणिहिसो ण विरुद्धहे ।
- १ शका उपयोग अनुयोगद्वारके कथन करनेके बाद चतुःस्थान संज्ञावाल। यह
  अनुयोगद्वार किसल्थिये आया है ?

समाधान — कहते हैं, कोधादि कपायोंका उपयोग एक प्रकारका नहीं होता, किन्तु कपायोंका अनुभाग एक, दो, तीन और चार प्रकारके भेदोंमें विभक्त है, अतः उसके उदयसे उत्यन्त होनेके कारण कपायोंका उपयोग प्रत्येक चार प्रकारका है इसप्रकार इसप्रकारके अथे विशेषका दृष्टान्योंद्वारा कथन करनेके कथे के विशेषका दृष्टान्योंद्वारा कथन करनेके कथे यह अनुयोगद्वार आया है, च्योंकि आगेके गाथा-सूत्रोंका उस प्रकारके अर्थविद्योगके कथनके कपनके सम्बन्ध देखा जाता है और इसीजिये इस अनुयोगद्वारकी चतुःस्थान संक्षा सुसम्बद्ध है।

लतासमान आदि भेदोंमें विभक्त चार स्थानोंका समाहार चतुःस्थान है और उसका कथन करनेवाला अनुयोगद्वार भी चतुःस्थान है, क्योंकि इस संज्ञाके करनेमें गौण्यपदका अवलम्बन किया है। इस प्रकार इस सम्बन्धसे प्राप्त हुए इस अनुयोगद्वारका कथन करनेके लिये यहाँ गाथासूत्रोंका अवतार करते हैं—

- चतुःस्थान नामक अनुयोगद्वारमें सर्वप्रथम गाथासूत्र जानना चाहिए।
- § २. कवायप्राप्टतके पन्त्रह अर्थाधिकारीमेंसे चतुःस्थान नामका जो आठवाँ अतुयोग-द्वार है, उसका इस समय अर्थ सहित व्याख्यान करते हैं। उसमें 'पुन्ते' अर्थात् प्रथम ही गाधासुन्न 'गमणिन्जे' अर्थात् जानना चाहिए। यहाँपर सुत्रपदसे तात्पर्य गुणधर आचार्यके मुखक्तमख्ये निक्का ड्या अनन्त अर्थ गर्भित गाधासुन्न है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। यथि प्रथम अर्थार आगो १६ सोबह सुत्रमायार्थ कही जावगी तो भी सुत्ररूप अर्थकी एक वाति है इस अरेका उनमें एकपना है, इसब्लि एकवयन निर्देश विरोधको प्राप्त नहीं होता।

#### #तंजहा∤

- १ ३. सुगममेदं पुच्छावक्कं। एवं पुच्छाविसईकयाणं गाहासुचाणं जहाकममेसो सरूविणहेसो—
- (१७) कोहो चउन्विहो बुत्तो माणो वि चउन्विहो भवे । माया चउन्विहा बुत्ता खोहो वि य चउन्विहो ॥१–७०॥

§ ४. एसा ताव पढमा सुचगाहा । एदीए कोह-माण-माया-लोहाणं पादेक्कं चउव्विहत्तमेनं पर्ण्णादं । एत्य कोहा चउव्विहा चि नुने किमणंताणुवंधि-पचक्खाणापबक्खाण-संजलणमेएण कोहस्स चउव्विहत्तमिद्धप्तं, आहो पयारंतरेणे चि ? ण ताव अणंताणुवंधिकोहादिमेएण चउविहत्तमेत्य विविक्खपं, तहाविहस्स मेद-णिहेसस्स पयिविहत्तिआदिसु पुल्यमेव सुणिण्णीद्वादो उविसमपह्वणाए तप्यविवद्वत्त-रंसणादो च । किंतु एग-वि-ति-चउहाणमेयमिण्ण-कसायाणुमागीदयज्ञणिदणग-पुद्वि-वालुगोदयरापिसिमपिल्णाममेदंण कोहस्स चउप्याप्तमेत्य विविक्खपं, तहाविहमेद-पह्वण्याप्ते च उविसाणाम मेदंण कोहस्स चउप्याप्तमेत्य विविक्खपं, तहाविहमेद-पह्वणाए चेव उविसाणं गाहासुचाणं पहिचद्वत्तदंसणादो । एवं माण-माया-लोमाणं पि अपयदमेदचठकणिवारणम्रहेण पयदचउन्नेदरह्वणं कायव्व ।

#### # वे जैसे।

- § ३. यह प्रच्छावाक्य सुगम है। इसप्रकार प्रच्छाके विषयको प्राप्त हुई गाथासूत्रोंका यह क्रमसे स्वरूपनिर्देश है—
- \* कोध चार प्रकारका कहा गया है, मान भी चार प्रकारका है, माया चार प्रकारकी कही गई है और लोम भी चार प्रकारका है ॥१-७०॥
- § ४. सर्वप्रथम यह पहली सूत्रगाथा है। इस द्वारा कोथ, मान, माया और लोभ इनमेंसे प्रत्येककी चार प्रकारके होनेकी प्रतिक्वा की गई है।

श्वंका—यहाँपर क्रोध चार प्रकारका है ऐसा कहनेपर क्या अनन्तानुक्न्धो, प्रत्या-स्थान, अप्रत्यास्थान और संज्वलनेक भेदसे चार प्रकारका क्रोध अभिश्रेत है या प्रकारान्तरसे वह चार प्रकारका अभिश्रेत है ?

समाधान—यहाँ अनन्तातुवन्यों कोय आदिके भेदसे वह चार प्रकारका विवक्षित नहीं है, क्योंकि उस प्रकारके भेदोंका निर्देश प्रकृतिविभक्ति आदिमें पहुछे हो अच्छी तरहसे निर्णीत कर आये हैं तथा आगेकी प्ररूपणामें उनका सन्यन्य देखा जाता है। किन्तु कपायोंका अनुभाग एक, दो, तीन और चार स्थानींके भेदसे विभक्त है, अदा उसके उदयसे नगराजि, पृथिवीराजि, शाकुकाराजि, उदकराजिके समान परिणामोंके भेदसे क्रोधके चार प्रकार यहाँ विवक्षित हैं, क्योंकि उस प्रकारके भेदोंके कथनमें हो उपरिम गाथासूत्रोंका सन्यन्य देखा जाता है। इसी प्रकार मान, याया और लोमके भी अप्रकृत भेदचतुष्कके निवारणद्वारा प्रकृत भेदचतुष्कका कथन करना चाहिए।

५ ५. एत्य कोहो दुविहो—सामण्णकोहो विसेसकोहो चेदि । तत्याणंताणुवंधि-आदिविसेसविववस्त्वाए विषा जं सन्वविसेससादारणं कोहसामण्णं तं सामण्णकोहो णाम, तिव्यवरीदसकवो विसेसकोहो तिं भण्णदे, अणंताणुवंधिआदिविसेसविवस्त्वा-णिवंधतादो । एत्य युण सामण्णकोहावेस्त्वाए चऽव्यिहत्तमेदं एकविदं, अणंताणुवंधि-आदिविसेसप्पणाए पादेक्कं तेसि चउव्यिहत्ताणुवरुंभादो । किं कारणं ? अणंताणुवंधि-पचस्त्वाणपव्यस्त्वाणकोहाणमेगद्वाणपरिहारेण वि-ति-चउद्वाणाणं चेव संभवदंसणादो । ततः संग्रहीताष्ठेषविश्वेषलक्षणं कोधसामान्यमाधित्य चातुर्विच्यमेतद्वयवस्थितमित सक्तं । एवं मानादीनामपि वाच्यम ।

## (१८) णग-पुढवि-वालुगोदयराईसरिसो चउन्त्रिहो कोहो । सेलघण-मट्टि-दारुअ-लदासमाणो हवदि माणो ॥२–७१॥

५ ९, एसा विदियगाहा । एदीए कोइ-माणकसायाणं णिदिसमोवणयणमुहेणं पादेक्कं चउण्डं भेदाणं णामणिहेसो कओ । तं जहा—'णग-पुढवि ०' एवं भणिदे राइसइस्स सरिससइस्स च पादेक्कमिहंसंबंधं काद्ण णगगहसिसो पुढविराइसिसो वालुआराइसिसो उदयराइसिसो चेदि कोहो चउव्विहो होदि चि सुचत्थसमत्थणा

\* क्रोध चार प्रकारका है—नगराजिसदृष्ठ, पृथिवीराजिसदृष्ठ, वालुकाराजि-सदृष्ठ और उदकराजिसदृष्ठ । मान भी चार प्रकारका है—शैल्यनसमान, अस्थिसमान, दारुसमान और खतासमान ॥२-७१॥

§ ६. यह दूसरी गाया है। इसमें क्रोधकणय और मानकथायके बदाहरणद्वारा प्रत्येक-के चार भेदोंका नामनिर्देश किया गया है। यथा—"णग-पुटविव" ऐसा कहनेपर 'राजि' शब्दका और 'सदृश' शब्दका प्रत्येकके साथ सम्बन्ध करके नगराजिसदृश, पृथिवीराजिसदृश, बालुकाराजिसदृश और उदकराजिसदृश क्रोध चार प्रकारका है इस प्रकार सुत्रके अर्थका समर्थन

५. यहाँपर कोच दो प्रकारका है—सामान्य कोच और विशेष कोच । उनमेंसे अनन्तातुवन्धी आदि विशेषकी विवक्षा विना जो सव विशेषों साधारण कोच सामान्य है वह कोच सामान्य कहळावा है और उससे विपरीत स्वरुपका विशेष कोच कहा जाता है, क्योंकि यह संज्ञा अनन्तातुवन्धी आदि विशेषकी विवक्षानिमित्तक है, परन्तु वहाँपर सामान्य कोचकी अपेक्षासे यह चार प्रकारका कहा है, क्योंकि अनन्तातुवन्धी आदि विशेषकी मुख्यतासे प्रत्येक उनकी चार प्रकारसे उपजिच्या नहीं होती, क्योंकि अनन्तातुवन्धी, प्रत्याक्यान और अप्रत्यास्यान कोचेक एक स्थानका परिहारकर द्विस्थान, प्रिस्थान और चतुःस्थानरूप अनुमानको वर्षोष है स्था जाती है। इसिजे विस्थान, प्रस्थान और चतुःस्थानरूप अनुमानको है । इसिजे विस्था वपने समस्त विशेषको संग्रह किया है ऐसे छक्षणवाळे कोचसामान्यका आश्यकर कोचकी चतुर्विधता व्यवस्थित है यह ठीक ही कहा है। इसी प्रकार मानादिक विषयों प्रयत्य व्यवस्था है यह ठीक ही कहा है। इसी प्रकार मानादिक विषयों प्रयत्य विषयों है । इसी प्रकार मानादिक विषयों में क्या करना चाहिए।

१. ता॰प्रतौ सेसो कोहो [ दि ] लि इति पाठः । २. ता॰प्रतौ णिवरिसणोवमुहेण इति पाठः ।

कायच्या । तत्य णगराइसिरिसो ति वृत्ते पच्चदिसिलामेदसिरिसो कोइपरिणामो घेषच्यो । एदं सच्यकालमविणाससाधम्मं पेक्सियुण णिदिरिसणं मणिदं । जहा पच्यदिसिलामेदो केण वि कारणंतरेण समुन्भूदसस्यो पुणो ण कदाइं पयोगंतरेण संधाणमागच्छ, तद्वत्यो चेव चिद्विदि । एवं जो कोइपरिणामो कस्स वि जीवस्स कम्हि वि पुरिसविसेसे समुप्पणणो ण केण वि पयोगंतरेणुवसमं गच्छइ, णिप्पडिकारो होद्ण तम्मि भवे तहा चेवावचिद्वदे, जम्मंतरं पि तज्जणिदसंसकारो अणुवंधिद, सो तारिसो तिव्वयरो कोइ-परिणामो णगराइसरिसो ति भण्णदे ।

§ ७. एवं पुढिवराइसिस्सो वि वचन्वो । णविर पुनिवन्कादो एसो मंदाणुभागो, चिरकालमविद्वदस्स वि एदस्स पुणो पयोगंतरेण संघाणुवलंभादो । तं जहा— गिम्हकाले पुढिवभेदो पुढवीए रसक्खयेण फुट्टंगीए पयद्यो । पुणो पाउसकाले जल-प्यवाहेणाव्रिज्जमाणो तक्खणमेव संघाणमागच्छइ । एवं जो कोहपरिणामो चिरकाल-भविद्वित वि संतो पुणो वि कारणंतरेण गुरूबदेसादिणा उवसमभावं पिडवजिद सो तास्सि। तिच्चपरिणामभेदो पुढविराइसिस्सो चि विण्णायदे । एत्थ उभयत्थ वि राइसहो अवयवविसरणप्ययभेदपञ्जायवाच्यो चेचन्वो ।

§ ८. तहा वालुगराइसिरसो चि वुचे णदीपुल्लिणादिसु वालुगरासिमज्झ-

करना चाहिये। उनमेंसे नागराजिसदृश ऐसा कहनेपर पर्वतिशलाभेदसदृश कोप परिणाम लेना चाहिए। सर्व कालोंसे अविनाशक्य साधम्येको देखकर यह उदाहरण कहा है। जैसे पर्वत-शिलाभेद किसी भी दूसरे कारणसे उत्पन्न होक भी भी दूसरे उपायद्वारा सम्यानको प्राप्त नीही होता, तद्वस्थ ही बना रहता है। इसी प्रकार जो कोच परिणाम किसी भी जीवके किसी भी पुरुष उपायद्वार पर्वाप्त किसी भी जीवके किसी भी पुरुष उपायद्वार पर्वाप्त किसी भी जीवके किसी भी पुरुष विशेषमें उत्पन्न होकर किसी भी पुरुष उपायद्वे उपश्यको नहीं प्राप्त होता है, असी कार तहता है, जन्मान्तरमें भी उससे उत्पन्न हुआ संस्कार वना रहता है, वह उस प्रकारका तीव्रतर कोधपरिणाम नगराजिसदृश कहा जाता है।

९०. इसीप्रकार यृथिवीराजिसदृश कोषका भी व्याख्यान करना चाहिए। इतवी विशेषता है कि पूर्वके कोधसे यह मन्द्र अनुभागबाळा है, क्योंकि चिरकाळ तक अवस्थित होने पर भी इसका पुना दूसरे दुवायसे सन्धान हो जाता है। यथा—भीष्मकाळमें पृथिवोको भेद हुआ अर्थात प्रथिवोके रसका खुय होनेसे वह भेरकरासे परिणत हो गई। पुना वर्षोकाळमें जळके प्रवाह वह दरार भरकर उसी समय संधानको प्राप्त हो गई। इसीप्रकार जो कोधपरिणाम चिरकाळ तक अवस्थित रहकर भी पुना दूसरे कारणसे तथा गुक्के उपदेश आदिसे उपशममाबको प्राप्त हो तह है वह उस प्रकारका तीत्र परिणामभेद पृथिवीराजिसदृश जाना जाता है। यहाँ दोनों स्थळींपर भी 'राजि' शब्द अवयवके विच्छित्र होनेस्प भेद पर्यायका वाचक लेना चाकिए।

§ ८. उसीप्रकार 'वालुकाराजिसदृश' ऐसा कहनेपर नदीके पुलिन आदिमें वालुका-

१ ता॰प्रतौ सं [ बं ] धाणुवर्लभावो इति पाठ.।

सम्बद्धिदरेहासमाणो कोहो चि चेतव्यो । एदमप्पयरकालावट्टाणं पेविस्तयूण भणिदं । तं जहा—णदीपुलिणादिस्र वालुअरासिमज्झे पुरिसप्पयोगेणण्णदरेण वा केणिच कारणजादेण समुद्धिदा रेहा जहा पवणाभिघादादिणा कारणंतरेण लहुभेव पुणों समभावं गच्छदि एवं कोहपरिणामो वि संदुत्थाणो गुरूवएसपवणपेन्लिदो संतो सव्यलहुभेवोवसमं गच्छमाणो वालुगराइसरिसो चि भण्णदे ।

५ ९. एबसुद्वराइसिस्सो वि कोहो अणुगंतच्यो । णविर एदम्हादो वि मंद्यराणु-भागो बोवयरकालाब्हाणो च सो गहेयच्यो, पाणीयमज्झससुद्विदाए रेहाए पयोगंतरेण विणा तक्खणमेव विणासदंसणादो । एत्य उहयत्य वि राहसहो रेहापज्ञाय-वाच्यो चेचच्यो । एवं कोहस्स चउण्हं हाणाणमबहुाणकालस्स थीवबहुत्तमस्सियुण णिद्सिरणोवणयणं कदं । एवं भाणस्स वि चउण्हं ठाणाणं गाहापण्डस्राणु-सारेणाणुगमो कायच्यो । णविर सेल्डचणं एवं भणिहे सिल्हायंभसमाणो चि चेचच्यो, समाणसहस्स पादेकमसिबंधावलंबणादो । अतिस्तरुध्भावाषेभया चैतत् प्रतिपादितम् । एवमस्य-दारु-ल्लासमानानामप्यर्थो वाच्यः । सर्वत्र च स्तरुधता-लक्षणस्य भावस्य प्रकर्षात्रकर्षभावाषेक्षया निदर्शनोपनयः कत इति प्रतिचच्यम ।

राशिके मध्य उत्पन्न धुई रेखाके समान कोध ऐसा प्रहुण करना चाहिए। यह अल्पतर काल तक रहता है इसे देखकर कहा है। यथा—नदीके पुलिन आदिमें वालुकाराशिके मध्य पुरुषके प्रयोगासे या अन्य किसी कारणसे उत्पन्न हुई रेखा जैसे हवाके अभिधात आदि दूसरे कारण-द्वारा शीघ ही पुनः समान हो जाती है अर्थान् रेखा मिट जाती है। इसीप्रकार कोधपरिणाम भी मन्दरूपसे उत्पन्न होकर गुरुके उपदेशरूपी पननसे प्रेरित होता हुआ अतिशोध उपशमको प्राप्त हो जाता है।

६ ९. इसी प्रकार वदकराजिक सदृत भी क्रोध जान लेना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इससे भी मन्दतर अनुमागवाला और स्वोक्तर काल वक रहनेवाला वह जानना चाहिए, क्यों कि पानीके मीतर उत्पन्न हुई रेखाका विना दूसरे उपायक उसी समय ही विनाश रेखा जाता है। यहाँ उभयत 'राजि' सन्द रेखाका पर्वायवाची लेना चाहिए। इस प्रकार क्रोधके चारों स्वानोंके अवस्थानकालके अल्पवहुत्वका आध्रवकर उदाहरणका उपनयन किया। इसी प्रकार मानके भी चारों स्वानोंका गावाके उत्पायके अनुसार अनुमान करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि 'खेल्यण' ऐसा कहनेपर शिला स्तमके समान मान लेना चाहिए, क्योंकि समान सन्द लेना चाहिए, क्योंकि समान सन्द लेना चाहिए, क्योंकि समान सन्द लेना चाहिए। इतनी विशेषता है कि 'खेल्यण' ऐसा सम्बन्ध करनेका अवस्थान लिया है। अतिस्वस्थमावको अपेका यह उदाहरण कहा गया है। इसी प्रकार अस्थि, दाह और उत्वाह समान मानकमा चाहिए। सर्वत्र स्वय्य करनेका आयेक अहमा चाहिए। सर्वत्र स्वय्य करनेका अवस्थान अपेका चाहिए।

## (१६) वंसीजण्डुगसरिसी मेंदविसाणसरिसी य गोमुत्ती। अवलेहणीसमाणा माया वि चडव्विहा भणिदा॥३-७२॥

५ २०. एसा तिद्यगाहा मायासंबंधीणं चडण्हं ठाणाणं णिदिस्सणीवणयदुवारेण पदुष्पायणद्वमागया । तं बहा—'वंसीवण्डुगसरिसि' ति वृत्ते वेलुवमूल-जरढवंकंङ्करगंटि-सिस्सी पढमा माया ति घेत्तव्यं । एदं च वंकमावस्स णिप्पडियारत्तमस्सियूण पर्दावदं । यथैव हि वेणुमूल्प्रात्यमृत्वा श्रीत्वीपि नर्जुकर्तुं पार्यते एवं मायापिणामोऽप्यतितीम-क्षमावपिणानो निरुपकम हित । तहा 'मेंटविसाणसरिसि' ति विदिया मायावत्था । एसा पुव्चिल्लादो मंदाणुमागा, मेषविषाणस्यातिवल्लितकतराकारेण परिणतस्याप्यग्नितापादिसिक्तपायान्तरैः प्रगुणीकर्तुं अक्यत्वात् । तथा गोमुत्रसदृत्री अवलेहनीसमाना च माया यथाकमं वकमावस्य हानितारतम्ययोगाह्नकञ्जेति । तत्रावलेहनी नाम दन्त-धावनकाग्रपष्टिनिक्कामल्कोधनी वा गृहीतव्या ।

(२०) किमिरागरत्तसमगो अक्खमलसमो य पंसुलेवसमो। हालिहवस्थसमगो लोमो वि चउव्विहो भणिदो॥४-७३॥

§ ११. एसा चउत्थगाहा लोमस्स चउण्हं ठाणाणं जिदरिसणपरूवणहुमाग्या ।

\* माया भी चार प्रकारकी कही गई है—वाँसकी जड़के सदृश, भेट्रेके सींगके सदृश, गोमृत्रके सदृश और अवलेखनीके सदृश ॥३-७२॥

\$ १०. यह तीसरी गाथा मायासम्बन्धी चार स्थानांके उदाहरणके निर्देश द्वारा कथन करनेके लिये आई है। यथा— 'बंसीजफुगसरिसी' ऐसा कहनेपर बाँधको जड़की पुरानो कठोर देदी-मेद्दी अंकुरसुक गाँठके सदृत्र पहुंजी माया होती है ऐसा प्रहण करना चाहिए। इसके देदापनके निष्प्रतीकारपनेका आश्रयकर उक्त उदाहरण दिया है। जैसे बाँसके जड़की गाँठ नष्ट होकर तथा शीर्ण होकर भी सरज नहीं की जा सकती है इसी प्रकार अति तीज वक्तभावसे परिणत मायापरिणाम भी निरुपक्त होता है। उसी प्रकार 'मेदाबिसाणसरिसी' अर्थान् मेदेके सींगके सदृत्र मायाकी ट्रसरी अवस्था है। यह पुण्की मायासे मन्द अनुभागवाठी होती है, क्योंकि अविविद्धत वक्तसरूपसे परिणत हुए भी मेदेके सींगको अन्तिक ताप आदि दूसरे उपायोंद्वारा सरक करना शक्य है। तथा गोमूजसदृत्र और अवलेखनीसदृत्र मायाका कमसे वक्तभावके हानिके तारसम्बक्त सम्बन्ध के कथा करने वाहीए। यहाँपर अवलेखनी पद्देश दाँवांको साफ्त करनेवाला लक्त्वीका दुकड़ा विदेश अर्थात वाहिए। यहाँपर अवलेखनी पद्देश दाँवांको साफ्त करनेवाला लक्त्वीका दुकड़ा विदेश अर्थात दातुन या जीमके मलका शोधन करनेवाली जीभी लेना चाहिए।

# लोम भी चार प्रकारका कहा गया है—क्रमिरागके सदृश, अक्षमलके सदृष्ठ, पांचुलेपके सदृश और हारिद्रवस्त्रके सदृश ॥४-७३॥

§ ११. यह चौथी गाथा छोमके चार स्थानोंके उदाहरणोंके कथन करनेके छिये आई

१. ता॰प्रती चउट्ठाणाणं इति पाठ.।

तं बहा—कृमिरागो नाम कीटविश्वेषः । स किल यद्वर्णमाहारविश्वेषमभ्यवहायेते तद्वर्ण-मेव स्वत्रमतिरलक्ष्णमात्मनो मलोत्सर्यद्वारेणोत्स्वजति, तत्स्वामान्यात् । तेन व स्वत्रेण बस्नान्वराण्यनेकवर्णानि महार्घाणि च तंतुवायै रूपन्ते । तेषां स वर्णरागो यद्यपि जलकल्कस्वस्वस्रेणान्यविष्ठिकस्थारेण प्रसान्यते, क्षारोदकैर्बहृविधैः क्षायेते तथापि न शक्यते विश्लेषयितुं मनागपि, अतिनिकाचितस्वरूपत्वात् । कि बहुना, अग्निना दस्मानस्यापि तद्वुरक्तस्य वस्तस्य भस्मसाद्भावमापन्नस्य स वर्णरामोऽप्रहेयत्वाचयै-वावतिष्ठते । एवं लोभगरिणामोऽपि यस्तीवतरो जीवस्य हृदयवर्ती न शक्यते परासहतुं स उच्यते कप्रियागरक्तसमक इति ।

- § १२. तथान्यो लोभवर्यायोऽस्मान्निकृष्टवीर्यस्तीत्रावस्थापरिणतोऽक्षमलसमयि-तच्यः "स्थवकस्य शकटतुम्बस्य वा धारणं काष्ट्रमक्षमित्युच्यते । तस्य मलमक्षमलं । अक्षांजनस्नेद्वाद्वितमयीमलं इति यावत् । तथयैवातिचिकणत्वान्न शक्यते सुखेन विश्लेषयितुं तथैवायमपि लोभपरिणामो निधचरूपेण जीवदृदयमवगाढो न विश्लेपयितुं शक्य इति ।
- ५ १३. तृतीयो लोभप्रकारः पांशुलेपसम इत्यिभिधीयते । यथैव पांशुलेपः पाद-लग्नः सुखेनापसार्थते सल्लिप्रभालनादिभिनं चिरमविष्ठते तहदयमपि लोभमेदो

है। यथा—कृमिराग कीटिबिशेषको कहते हैं। वह नियमसे जिस वर्णके आहारको ग्रहण करता है वह उसी वर्णके अति चिक्कण होरेको अपने मलके त्यागनेके द्वारसे निकालता है, क्योंकि उसका वेसा ही स्वभाव है। और उस सुन्नद्वारा जुलाहे अति कांमतो अनेक वर्णवाले नाना बस्त्र बनाते है। उनके उस वर्णके रंगको यथि हजार कलशोंकी सतत धारा द्वारा प्रश्नालिक किया जाता है, नाना प्रकारके ह्वारपुक जलों द्वारा घोषा जाता है तो भी उसे थोशा भी दूर करना शक्य नहीं है, क्योंकि वह अति निकाचितस्वरूप होता है। यहुत कहनसे क्या, अनिस्से जलाये जानेपर भी मस्मपनेको प्राप्त हुए उस कृमिरागसे अतुनक हुए यस्त्रके उस वर्णका रंग कभी भी छूटने योग्य न होनेसे बैसा ही बना रहता है। इसी प्रकार जीवके हृदयमें स्थित अतितीत्र जो लोभपरिणाम भी कुश नहीं किया जा सकता वह कृमिरागके रंगके सनुत्र कहा जाता है।

- § १२. तथा अन्य छोभ निकुष्ट वीर्यवाळा और तील अवस्थापरिणत होता है, वह अक्षमठके सदृश कहा जाता है। ... ... रसके चकेको या गाड़ीके तुम्बको घारण करनेवाळी उकका अक्ष कहाजाते हैं और उसका मळ अक्षमठ है। अक्षांजनके स्नेहसे गीळा हुआ मणीमठ यह उक्त कथनका तात्पर्य है। उसे जैसे अति चिक्कण होनेसे मुखपूर्वक दूर करना लाक्य कहा को कोभपरिणा निचतस्यरूप होनसे जीवके हदयमें अवगाद होता है, उसलिए उसे दूर करना लाक्य नहीं हैं।
- § १३ तीसरा छोभका प्रकार धूलके लेपके सदृश कहा जाता है। जिस प्रकार पैरमें खगा हुआ धूलिका लेप पानीके द्वारा धोने आदि उपायोद्वारा सुखपूर्वक दूर कर दिया जाता

१. ता•प्रतौ –तुम्बस्यावधारण इति पाठः ।

मन्दायमानस्वभावो न चिरतरकालमवतिष्ठते । पूर्वस्मादनन्तगुणहीनसामध्येः सन् कियन्मात्रादपि कालादन्येनापि यन्तेनापैतीति ।

६ १४. मन्दतरस्तु लोमस्य तुरीयोऽवस्थाविषेषे हारिद्रवश्चसमक इति व्यय-दिश्यते । हरिद्रया रक्तं वस्तं हारिद्रं, तेन समी हारिद्रवश्चसमकः । यथैव हरिद्राद्रव-रंजितस्य वस्त्रस्य स वर्णरागो न चिरं तत्राविष्ठते, वातातपादिमिरिमहन्यमानमात्र प्रवोद्वीयते । एवमयं लोमप्रकारो मन्दतमानुमागपरिणतत्वान्न चिरमात्मन्यविष्ठते, भणमात्रादेव विवलेषमियर्तीति । तदेवं प्रकर्षाप्रकर्षवत्तीत्र-मन्दावस्थाभेदिमन्तत्वाद्वोभोऽ-पि चत्रविधो सणित इति गावार्थः ।

## (२१) पदेसिं द्वाणाणं चदुसु कसापसु सोस्नसण्हं पि। कं केण होइ अहियं द्विदि-अणुभागे पदेसमो॥५-७२॥

§ १५. समनंतरिविद्यानामेषां स्थानानां षोडश्रमेदिमन्त्रानां स्थित्यनुभव-प्रदेशैरन्यबहुन्द्वनिर्धारणार्थमिदं यत्रमारम्यते । तद्यथा—'एदेसिं द्वाणाणं' एतेषा-मनन्तरिनिर्दिष्टानां स्थानानामित्यर्थः । 'बदुसु कसाएसु' बतुर्षु कषायेषु प्रत्येकं बतुर्भेद-भिन्नत्वात् षोडश्रसंस्थावच्छिन्नानामित्यर्थः । 'कं केण होइ अहियं' कं द्वाणं केण हाणेण सह सण्णियासिजमाणं द्विद-अगुआग-पदेसेहिं हीणमहियं वा होदि चि पुच्छा-

- § ११. तथा छोभको मन्दतर चौथी अवस्थाचिशेष है। यह हरिद्रावस्त्रके समान कहा गया है। हिल्हीसे रंगा गया बस्त्र हारिद्र कहळाता है। उसके समान हारिद्रवस्त्रमहुक्ष कहळाता है। उसके समान हारिद्रवस्त्रमहुक्ष कहळाता है। उसे हिल्हीके द्रवसे रंगे गये बस्त्रका वह वर्णरंग चिरकाल कन नहीं ठहरता, या छु और आत्रप आदिके निमित्त्रमें ही उह जाता है। इसी प्रकार यह छोभका भेद मन्दत्रम अलुमागसे परिजत होनेके कारण चिरकाल करू आत्मामें नहीं ठहरता, खणमात्रमें ही दूर हो जाता है। इस कहार प्रकर्ष और अप्रकर्षवाओं तौर मन्द अवस्था से पेदसे विभक्त होनेके कारण छोभ भी चार कारका कहा गया है यह इस गायाका अर्थ है।
- चारों कपायोंके इन सोलह स्थानोंमें स्थित, अनुभाग और प्रदेशोंकी अपेक्षा
   कीन स्थान किस स्थानसे अधिक होता है और कौन स्थान हीन होता है :।५-७४।।
- § १५. समनन्तर कहे गये सोखह स्थानोंमें विमक्त इन स्थानोंके स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्वका कथन करनेके किए इस सूत्रका आरम्भ करते हैं। यदा—'पदिसं हाणाण' इन समनन्तर पूर्व कहे हुए स्थानोंके यह उक्त कमनका ताव्य है। 'खंडुस इसायसुं 'बार कथावोंमेंसे प्रत्येकके चार मेदीमें विभक्त होनेके कारण मोकह संस्थासम् यह उक्त कथनका तात्य्य है। 'खंकेण होड अहिय' कीन स्थान किस स्थानके साथ सिक्तवर्ष को प्राप्त होता हुआ 'स्थिति, अनुमाग और प्रदेशोंकी अपेक्षा हीन होता है या अधिक होता

है, वह चिरकाल तक नहीं ठहरता है, उसीके समान उत्तरोत्तर मन्दस्त्रभाववाल। यह लोभका भेद भी चिरकाल तक नहों ठहरता है। पिछले लोभसे अनन्तगुणी हीन सामर्थ्यवाला होता हुआ कुछ ही कालमें थोड़ेसे भी यत्तसे दूर हो जाता है।

णिहेसो कदो होइ । तत्य द्विदि पड्ड सन्वेसि द्वाणाणं हीणाहियभावगवेसणा णित्य । किं कारणं ? सन्वेसु द्विदिविसेसेसु अप्पप्पणो चउण्हं द्वाणाणमविसेसेण समुवलंसादो । तं बहा—चालीससागरोवमकोडाकोडिमेचकसायुक्स्सिद्विदि बंधमाणस्स चरिप्रद्विदि एय-वि-वि-चउद्वाणविसेसिददेससन्वधादिपरमाण् सन्वे चेव लन्मीतं, आवाहा-बाहिराणंतरबहण्णद्विदीए वि तेसिमविसेसेण संभवे । एदेण कारणेण सुने द्विदिमस्सियुण पयदत्थपरिसम्माणा ण कया । एराद्वाणाणुभागो उक्त्सिद्विदीए वि लन्मह, चउद्वाणाणुभागो अक्त्यादिस्साहिप्पायो चि मणिदं होइ । संपित्व अणुभाग-पदेसे समस्सियुण सत्थाण-परत्याणकमेण पयदहाणाण-मप्पावहअपरूवणई गाहास्तचपवंधमणुसरामो—

(२२) माणे लदासमाणे उक्कस्सा वग्गणा जहण्णादो। हीणा च पदेसमो ग्रुणेण णियमा अर्णतेण ॥६-७५॥

५ १६. एसा सुचनाहा माणस्स ल्दासमाणहाणं घेचूण पदेसमोन सत्थाणप्या-बहुअपरिक्खणहुमोहण्यां। तं कथं ? 'माणे' माणकसाए । किंविधे ? 'ल्दासमाणे'

हैं 'इस प्रकार यहाँ पुच्छाका निर्देश किया गया है। उनमेंसे स्थितिको अपेक्षा सभी स्थानों के हीन-अधिकप्रेतिका अनुसम्यान नहीं है, क्यों कि सभी स्थितिविद्योगों में अपने-अपने चारों स्थान विना विदेशवाके पाये जाते हैं। यथा—कषायों को खोजस को ड़ाकों हो सागरोपम स्थितिको बीचनेवाले जीवके अन्तिम स्थितिको बीचनेवाले, त्रिस्थानीय प्रतिस्थानीय अति स्थानाय और खुद्ध्यानीय विदेशवाको लिये हुए देसचाति और सर्वचाित सब प्रकारके परमाणु पाये जाते हैं तथा आवाधाके वाहको समनन्तर जयन्य स्थितिमें भी वे अविदेशकरूपरे सम्भव हैं। इस कारणसे मुत्रमें स्थितिको अपेका प्रकृत अर्थको नावेचणा नहीं की गई है। एकस्थानीय अनुभाग जयन्य स्थितिमें भी प्राप्त होता है और चतुःस्थानीय अनुभाग जयन्य स्थितिमें भी प्राप्त होता है और अनुभ्यान अरम्य क्ष्य कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म क्ष्य क्ष्य स्थान अर्थ रास्थानके क्ष्य क्षय क्ष्य क्ष्य

लताके समान मानमें उत्कृष्ट वर्गणा अर्थात् अन्तिम स्पर्धककी अन्तिम वर्गणा जधन्य वर्गणासे अर्थात् प्रथम स्पर्धककी आदि वर्गणासे प्रदेशोंकी अपेक्षा नियमसे अनन्तगुणी हीन हैं। किन्तु अनुमागकी अपेक्षा जधन्य वर्गणासे उत्कृष्ट वर्गणा नियमसे अनन्तगुणी अधिक हैं॥६—७५॥

१६. यह सूत्रगाया मानके छतासमान स्थानको प्रहणकर स्वस्थान अल्पबहुत्वको
परीक्षा करनेके लिप आई है।

इंका-वह कैसे ?

१. ता श्रती संमनुबर्कमावी इति पाठः । २. ता श्रती परिरक्षणद्रमोइण्णा इति पाठः ।

स्वसासमाणद्वाणाविद्वेदे जाव 'उक्स्सा वम्मणा' वसिमक्द्यवासिमवन्मणा ित वृत्तं होइ । 'जहण्णादो होणा च पदेसम्मे' अणुभामं पेक्सियूण जा जहण्णवम्मणा पटमफ्द्यादि-वम्मणा तचो णिरुव्युक्सस्वम्मणा पदेसम्मेण होणा होदि ित वृत्तं होइ । केतियमेनेण होणा ति वृत्तं होइ । केतियमेनेण होणा ति वृत्तं होइ । केतियमेनेण होणा ति वृत्तं 'गुणेण णियमा अणंतेण' णिज्क्यणांवगुणहीणा होदि ति महेयच्या । किं कारणं ? लदासमाणजहण्णवम्मणादो अभवसिद्धिएहितो अणंतगुणं सिद्धाणांवमाम्मेन्त्रमुण्यक्वः । पुणो अणेण विद्विणा अभवसिद्धिएहितो अणंतगुणं सिद्धाणमणंतमाममेन्त्रगुणहोणाओ गंतृण तस्सेवप्यणो उक्कस्सवम्मणा होदि । एवं होदि ति काद्युक्कस्सवम्मणा जहण्णवम्मणादो प्रवेदसम्मं पेक्सियुणांवगुणाहोणा होदि ते लादि संदेहो । अणुआगेण पुण प्यदज्वष्टणवम्मणादो उक्कस्सवम्मणा जिच्छएणाणंतगुणाति वेच्चा । कथमेदं सुनेषाणुवहद्वप्रवाणादो उक्कस्यवमाणा जिच्छएणाणंतगुणाति वेच्चा । कथमेदं सुनेषाणुवहद्वप्रवाणादो उक्कस्यवमाणा जिच्छएणाणंतगुणाति वेच्चा । कथमेदं सुनेषाणुवहद्वप्रवाणविद्या । ज्यारोरण होणा होदि अहिया च अणुआगेणे ति सुन्त्यसंवंधावलेचणादो ।
एवं सेसपण्याम्मण्वं पि हाणाणमप्यप्यणो जहण्यक्सस्वम्मणाओ घेन्ण सत्याणेणा
प्रविद्यासो कायच्यो ।

समाधान— 'माणे' अर्थात् मानकषायमें। किस प्रकारके मानकषायमें ? ढताके समान स्थानसे गुरू मानकषायमें। 'उक्कस्सा बम्गणा' उत्कृष्ट वर्गणा अर्थात अनियम स्पर्यकक्षे अनियम वर्गणाके प्राप्त होने तक यह उक्क क्ष्यनका तात्य्य है। 'जहणादी होणा व पदेसमों—अनुभागकी अपेक्षा जो जबन्य वर्गणा है जर्थात् प्रथम स्पर्यककी आदि वर्गणा व पदेसमों—अनुभागकी अपेक्षा जो जबन्य वर्गणा है वर्षात प्रथम स्पर्यककी आदि वर्गणा है इससे विवक्षित उत्कृष्ट वर्गणा प्रदेशोंकी अपेक्षा होन होती है वह उक्क क्ष्यनका तात्य्य है। कितने प्रमाणमें होन होती है ऐसी आर्थका होनेपर 'गुणेण णियना अणेतेण' अर्थात् नियमसे अनत्वर्गणी दी क्षात्र कात्या वाहिए, स्वीकि उत्तर्भ क्षात्र कात्य कात्य वर्गणासे अन्वर्शों अनत्वर्गण और सिद्धोंके अन्वत्व भागामात्र स्थासके उत्तर जाकर एक्ष्यदेशगुण्डाहानिस्थानान्य उत्तरम होती है। दुन इस विधिसे अभव्योंसे अनन्वर्गण और सिद्धोंके अनन्वर्वे भागमात्र गुणहीन स्थान जाकर उत्तरीको अपनी उत्कृष्ट वर्गणा उत्तरम होती है। इस प्रकार होती है ऐसा समझकर उत्कृष्ट वर्गणा जम्बन वर्गणासे प्रदेशोंक अपेक्षा अन्वराज्ञींको अपेक्षा अन्वराज्ञी होती है ऐसा समझकर उत्कृष्ट वर्गणा अन्वर्ग के पाला स्थान होती है। इससे सन्वेद वही है। अनुगामको अपेक्षा वो प्रकृत जमन्य वर्गणासे उत्कृष्ट वर्गणा निव्यक्ष अनन्वर्गणी हीन होती है इससे सन्वेद वही है। अनुगामको अपक्षा वो प्रकृत जमन्य वर्गणासे उत्कृष्ट वर्गणा निव्यवक्ष अनन्वर्गणी है ऐसा वहीं प्रकृत करना चाहिए।

शंका-सूत्रद्वारा नहीं उपदिष्ट की गई यह बात कैसे उपलब्ध होती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि 'हीणा च पहेसमो' इस प्रकार यहाँ आने हुए 'च' शब्दसे प्रदेशोंकी अपेक्षा पूर्वोक गुणकारके कमसे हीन होती है, परन्तु अनुभागको अपेक्षा उसी गुणकारके कमसे अधिक होती है इस प्रकार यहाँ सुत्रका अबेके साथ सम्बन्धका अवस्थन जिया गया है। इसो प्रकार होच पन्नह स्थानोंकी अपनी-अपनी जघन्य और उत्कृष्ट वर्गणाओं-को प्रहणकर स्वस्थानकी अपेक्षा सिक्षक करना चाहिए।

विश्वेषार्थ-मानकषायमें चार प्रकारका अनुसाग पाया जाता है। उसमेंसे छताके

५ १७. संपित माणस्स चउण्हं द्वाणाणं परत्थाणप्पानहुअपरूवणद्वमुविरमगाहा-स्रचमोङ्ग्णं—

(२३) णियमा सदासमादो दारुसमाणो अणंतग्रणहीणो । सेसा कमेण हीणा ग्रणेण णियमा अणंतण ॥७-७६॥

१८. पुन्वसुत्तादो माणम्माइणमिद्दाणुबद्ददे, पदेसम्मेणे ति च, तेणेवमहिसंबंधो कायच्वो । णियमा णिच्छएण लदासमाणादो माणादो दारुअसमाणा माणो पदेसम्मेणां लाणंतगुणहीणो होदि ति । एसो वुण एत्य भावत्थो—लदासमाणस्व्यपदेसपिंडादो दारुअसमाणसव्यपदेसपिंडा अणंतगुणहीणो ति । कि कारणं ? लदासमाणजहण्णवम्माणादो दारुअसमाणजहण्णवम्माणा पदेसम्मावेचखाए अणंतगुणहीणा । एवमणेण विधिणा गंतूण लदासमाणुक्तस्सवम्मणादो दारुअसमाणुक्तस्यवम्मणा अणंतगुणहीणा । एवमणेण विधिणा गंतूण लदासमाणुक्तस्सवम्मणादो दारुअसमाणुक्तस्यवम्मणा अणंतगुणहीणा भवदि । एवं होदि ति कार्ण लदासमाणसव्यपदेसपिंडादो दारुअसमाणसव्यपदेसपिंडादो वारुअसमाणसव्यपदेसपिंडादो वारुअसमाणसव्यपदेसपिंडादो वारुअसमाणसव्यपदेसपिंडा

समान अनुभागमें प्रदेशों और अनुभागको अपेक्षा स्वस्थान अल्पबहुत्वकी क्या व्यवस्था है हसका वहाँ सूत्र नाथा द्वारा स्पष्ट विवेचन किया गया है। इसी प्रकार मानकपायके होए तीन प्रकारके अनुभागमें स्था कोभकपाय, माथाकपाय और टोभकपायके प्रत्येक चार-चार प्रकारके अनुभागमें इस प्रकार सव मिठाकर पन्द्रह प्रकारके अनुभागमें प्रदेशों और अनुभागको अपेक्षा स्वस्थान अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिए।

§ १७. अब मानकषायके चारों स्थानोंके परस्थान अल्पबहुत्वका कथन करनेके छिये आगोका गाथासूत्र आया है—

लता समान मानसे दारु समान मान प्रदेशोंकी अपेक्षा नियमसे अनन्त-गुणा हीन है। शेष मान अर्थात् अस्थिसमान और शैलसमान मान भी क्रमसे अर्थात् पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा आगे-आगेका मान प्रदेशोंकी अपेक्षा नियमसे अनन्तगुणा हीन है।।७–७६।।

१८ पिछळे गाथासूत्रसे प्रकुवर्षे 'सान' पदकी अनुवृक्षि कर लेनी चाहिए और 'पदेसनोण' पदकी भी अनुवृक्षि कर लेनी चाहिए, उसके अनुसार इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिए—'णियमा' अर्थान् निरुच्यसे ज्वासमान मानसे दाकसमान मान सदेशों के अपेक्ष अनन्तराणा हीन होता है। इसका प्रकुतमें यह मानार्थ है कि ज्वाके समान समस्त प्रदेशिषण्डचे दारुके समान समस्त प्रदेशिषण्डचे पारुके समान समस्त प्रदेशिषण्डचे पारुके समान समस्त प्रदेशिषण्ड अनन्तराणा हीन है, क्योंकि ज्वाके समान जवन्य वर्गणासे दारुके समान जवन्य वर्गणा प्रदेशिषण्डकी अपेक्षा अनन्तराणी हीन होती है। इस प्रकार इस द्विसे वर्गणासे दारुके समान दूसरी वर्गणासे दारुके समान वर्मणा अनन्तराणी हीन होती है। इस प्रकार इस विधिसे जाकर ज्वाके समान वर्मण अनन्तराणी हीन हीती है। इस प्रकार इस विधिसे जाकर ज्वाके समान वर्मणा अनन्तराणी हीती है। इस प्रकार होनेकी ज्वावस्था है, इस्विज्ये जवाके समान समस्त प्रदेशिषण्डसे दारुके समान समस्त प्रदेशिषण्डसे वारुके समान समस्त प्रदेशिषण्ड अनन्तराणाहीन है यह सिद्ध हुआ। किन्तु वहाँके सप्त प्रसंत प्रदेशिषण्डसे वारुके समान समस्त प्रदेशिषण स्वापण स्वापण स्वापण स्वापण स्वापण सम्त स्वापण स्

जुत्तं, दोसु वि द्वाणेसु अप्पप्पणो आदिवामाणपमाणेण दिवहराणद्वाणिमेत्रेसु संतेसु तस्य फदयगुणगारस्स प्यदविवज्जासणं पदि सामध्याभागाटो ।

५ १९. संपिह जहा लदासमाणादो दारुअसमाणो अणंतगुणहीणो जादो, एवं दारुअसमाणसञ्चयदेसपिंडादो अत्यिसमाणसञ्चयदेसपिंडो अणंतगुणहीणो । तचो वि सेल्समाणसञ्चयदेसपिंडो अणंतगुणहीणो कि एदससत्यविसेसस्स पदुप्पायणहं गाहा-पच्छद्वणिदेसो, 'सेसा कमेण हीणा गुणेण णियमा अणंतेणे' कि वृत्ते सेसाणमणुमाग-हाणाणं जहाकमं पदेसग्गेणाणंतगुणहीणचिसद्वीए जहावुनेण णाएण णिव्याह-स्रवलंमादो ।

## (२४) णियमा बदासमादो अणुभागमोण वग्गणमोण । सेसा क्रमेण अहियाँ ग्रणेण णियमाँ अणंतेण ॥७७॥

§ २०. एदेण सुत्तेण स्टासमाणाणुभागद्वाणादो सेसद्वाणाणमणुभागस्स जद्दा-कमणंतगुणाचं परुविदं । तं जद्दा—'णियमा' णिच्छएण 'स्टदासमादो'ं स्टतसमाण-सण्णिदमाणाणुभागद्वाणादो सेसा दास्त्रसमाणादयो कमेण जद्दाकममदिया होंति चि सुत्तसंबंधो कायच्यो । केण ते तत्तो अद्विया चि पुच्छिदे 'खणुभागगोण' वगगणगगेणे'

का अवल्यन लेकर प्रकृत विषयका विषयीस करना युक्त नहीं है, क्योंकि दोनों ही स्थानोंमें अपनी-अपनी आदि वर्गणाके प्रमाणसे डेढ् गुणहानि मात्र होनेषर वहाँ स्पर्धकरूप गुणकारमें प्रकृत विषयके विषयीस करनेकी सामर्थ्य नहीं है।

§ १९ अब जैसे ळवाके समान प्रदेशिण्डसे दारुके समान प्रदेशिण्ड अनन्तराणा होन है इसी प्रकार दारुके समान समस्त प्रदेशिण्डसे अस्थिके समान समस्त प्रदेशिण्ड अनन्तराणा होन हैं। इस प्रकार सुणा होन है तथा उससे भी मैळके समान समस्त प्रदेशिण्ड अनन्तराणा है नी हैं। इस प्रकार इस अर्थविशेषके कथन करनेके छिये गामके उत्तरार्थका निर्देश किया है पर्योक्त 'सेस होणा गुणेण णियमा अलतेले' ऐसा कहने पर दोष अनुभागस्थानोके क्रमसे प्रदेशसमृहकी अपेक्षा अनन्तराणे होनचनेकी सिद्धि पूर्वोक्त न्यायके अनुसार निर्वाध बन जाती हैं।

लताके समान मानसे श्रेष स्थानीय मान अनुमागसमूहकी अपेक्षा और वर्गणा-समृहकी अपेक्षा क्रमश्चः नियमसे अनन्तगुणित अधिक होते हैं ॥७७॥

९०. इस सूत्र द्वारा छवाके समान अनुभागश्वानसे होर स्थानोंका अनुभाग कमसे अनन्तपुणा कहा गया है। यथा—णियमां अर्थान् निरुचयसे 'छ्टासमाई' अर्थान् छात्र समान संक्षाबाछे मानके अनुभागस्थानसे 'सेसा' अर्थान् हाल आदिके सान अनुभागस्थानसे 'सेमा' अर्थान् स्थान स्क्रमण' यथाक्रम अधिक होते हैं इस प्रकार सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध करता 'वाहिए। किसकी अर्थका से उससे अर्थिक होते हैं एस पुछले पर 'अणुभागमण' बम्मणमणे यह किसकी अर्थका वे उससे अर्थिक होते हैं एसा पुछले पर 'अणुभागमण' बम्मणमणे यह

१. ता∘प्रतो सुत्ते इति पाठः। २. ता॰प्रतौ णियमा इति पाठ । ३. ता॰प्रदौ सहिया इति पाठः। ४. ता॰प्रतौ समाणादो इति पाठः।

ति बुत्तं । एत्य अन्मासद्दो समुदायत्यवाचओ, अणुमागसमृहो अणुमागागं वन्मणासमृहो वन्मणगमिदि । अथवा अणुमागो चेव अणुमागमम्, वन्मणाओ चेव वन्मणगम्मिदि । अथवा अणुमागो चेव अणुमागम्मं, वन्मणाओ चेव वन्मणगम्मिदि वेवच्वं । तेण लदासमाणमणस्स सञ्चाविमागपिलच्छेदिष्डादो दारुअसमाणसच्चा-विमागपिलच्छेदिष्डादो दारुअसमाणसच्चा-विमागपिलच्छेदिष्डादो अहिओ होह् । एवमिट्ट-सेलसमाणाणं पि वत्त्वचिति सुत्त्रत्यसमाणासच्चा । संपिट्ट केतिसण् ते अहिया, कि गुणेण, आहो विसेसेणे ति आसंकाए इदमाह 'गुणेण ति' । एदेण विसेसाहियचं पिटिसिद्धं दहुन्वं । तत्व कि संखेडजगुणेण, किमसंखेडजगुणेण, कि वा अणंतगुणेणे ति आसंकाए णिराकरणद्विमदं वुत्तं 'गियमा' णिच्छएणाणंतगुणम्भिद्दिया एदं उद्दासमां होति । एत्य पद्वासं गियामा' णिच्छएणाणंतगुणम्भिद्दिया एदं उद्दासमां होति । । एत्य पद्वासं गियामा' कि कलमिदि चे वुच्दं — लदासमाणहाणादो सेसाणं जहाकममणुभागस्यगणम्भिद्दं अहित्यत्तेमावहारणक्रले। उद्दा णियमसद्दा । विदियो वि वेसिमणंतगुणम्भिद्दयत्वम् प्रविस्वाहेयच्ये । यवं विस्वाहियचं, जावि संखेडजामसेडजगुणम्भिद्दि व वहारणक्रले। एवं विसेसाहियचं, जावि उत्तरिमाणंतरे सुने च णियमसद्वारणाए महल्यां वस्वाणेयच्यं ।

५२१. अयं पुनरत्र वाक्यार्थः— स्टासमाणज्ञहण्णवरमाणाविभागपस्तिच्छेदेहिंतो हारुअसमाणज्ञहण्णवरमाणाविभागपस्टिच्छेदा अर्णतगणाः। स्टासमाणविदियवरमाणा-

कहा है। यहाँपर 'अप' जब्द समुदायरूप अर्थका वाचक है। तत्तुसार अनुभागसमूहका नाम अनुभागाप्र और वर्गणासमूहका नाम वर्गणाप्त हुआ। अथवा अनुभागका ही नाम अनुभागाप्र है और वर्गणासमूहका नाम वर्गणाप्त हुआ। अथवा अनुभागका ही नाम अनुभागाप्त है और वर्गणाध्येक्षा नाम हो वर्गणाप्त है ऐसा प्रहूण करना चाहिए। तत्तुसार खताके समान साने समस्त अविभागप्रतिच्छ्रदिण्डसे दारुके समान सत्त अविभागप्रतिच्छ्रदिण्डसे हिक्क समान सत्त वर्गणासमूह भी दारुके समान सत्त वर्गणासमूह भी दारुके समान सत्त वर्गणासमूह अधिक है। इसी प्रकार अस्त्र और जैलसमान अनुभागस्थानों और वर्गणासमूहों के विषयमें भी कथन करना चाहिये। इस प्रकार यह इस स्वक्त अर्थ है। अव वे अनुभागस्थानों सात्राम अधिक है, वया गुणकारूस्प्ते अधिक है वा विशेषक्रसे अधिक है ऐसी आजांका होनेपर 'गुणेण' यह वचन कहा है। इससे विशेष अधिक है इसका निषेष जानाना चाहिए। वहां क्या वे संख्यातगुणे अधिक है, क्या असंख्यातगुणे अधिक है दा बया वे संख्यातगुणे अधिक है। हो स्पत्त जांका होनेपर निराचयसे ये यथाक्रस अनन्तगणे अधिक है एसो आजांका होनेपर निराचयण करनेकं लिए 'णियमा' निरुचयसे ये यथाक्रस अनन्तगणे अधिक है यह वड़ा है।

शका- यहाँपर सूत्रमें दोवार 'नियम' शब्दके उच्चारणका क्या फल है ?

समाधान — कहते हैं — लाकं समान स्थानसे शेष दाक आदिके अनुभागसमूह और वर्गणासमूह इन दोनोंकी अपेक्षा यथाकम अधिक होते हैं इस बातका अवधारण करना प्रथम नियम शब्दके देनेका फड़ हैं। दूसरे भी नियम' शब्दका वे स्थान अननतगुणे ही हैं, विशेष अधिक नहीं हैं और संस्थातगुणे वा असंस्थातगुणे अधिक हैं इस बातका निरुच्य करना फल हैं। इस प्रकार पिछले दो मुत्रोमें और आपोके समननतर सुत्रमें 'नियम' शब्दके उच्चारणकी सफलताका व्याख्यान करना चाहिए।

§ २१ यहाँपर पूरे कथनका यह तात्पर्य है—छताके समान जघन्य बर्गणाके अविभाग-प्रतिच्छेदोंसे दारुके समान जघन्य वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेद अनन्तगुणे हैं। छताके समान विमागपिरुच्छेदेहिंती दारुअसमाणविदियवम्गणाविमागपिरुच्छेदा अणंतगुणा । एवं णेदच्चं जाव रुदासमाणुक्कस्सवम्गणाविभागपिरुच्छेदेहिंतो दारुअसमाणुक्कस्सवम्गणा-विभागपिरुच्छेदा अणंतगुणा जादा चि । एवं होदि चि काद् ण रुदासमाणसञ्चाणुभागावि-भागपिरुच्छेदेहिंतो दारुअसमाणसञ्चाणुभागाविभागपिरुच्छेदा अणंतगुणा भवंति । एवं दारुअसमाणोदो अद्विसमाणाणुभागो अणंतगुणो । तत्तो वि सेरुसमाणाणुभागो अणंतगुणो ।

(२५) संधीदो संधी पुण अहिया णियमा च होइ अणुभागे । हीणा च पदेसमो दो वि य णियमा विसंसेण ॥७८॥

टूमरी बर्गणाके अविभागप्रतिच्छेदांसे दाकके समान दूगरी बर्गणाके अविभागप्रतिच्छेद अनन्तराणे हैं। इस प्रकार छताके समान उत्कृष्ट बर्गणाके अविभागप्रतिच्छेदांसे दाकके समान उत्कृष्ट वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेद अनन्तराणे है इस स्थानके प्राप्त होने तक छे जाना चाहिए। इस प्रकार उत्तरोत्तर अनुभागकी त्यवस्थाकं अनुसार यह कम निर्चत होता है कि छताके समान समस्त अनुभाग-अविभागप्रतिच्छेदांसे दाकके समान समस्त अनुभागके अविभागप्रतिच्छेद अनन्तराणे है। इसीप्रकार दाकके समान अनुभागसे अस्थिके समान अनुभाग अनन्तराणा है। उससे भी जीछके समान अनुभाग अनन्तराणा है।

६२२. परन्तु वर्गणाओंकी अपेक्षा कथन करनेपर छवाके समान अविभागप्रतिच्छेदोंके उत्तरोत्तर कमसे बढ़ी हुई सब बर्गणाओंको आयामसे दाहके समान अविभागप्रतिच्छेदोंके उत्तरोत्तर कमसे बढ़ी हुई सब बर्गणाओंका आयाम अनन्तगुणा है। उससे अस्थिक समान अनुभागसम्बन्धों सब बर्गणाओंका आयाम अनन्तगुणा है। वद्या उससे शैठके समान अनुभागसम्बन्धों सम बर्गणाओंका आयाम अनन्तगुणा है। वहाँपर सर्वेश्व अविभागप्रतिच्छेदों का गुणकार सब जीवोंसे अनन्तगुणा है बहाँपर सर्वेश्व अविभागप्रतिच्छेदों का गुणकार सब जीवोंसे अनन्तगुणा है। बहाँपर सर्वेश्व अविभागप्रतिच्छेदों का गुणकार अभव्योंसे अनन्तगुणा और सिद्धोंके अनन्तवें भागप्रमाण है। अब ख्वाके समान अन्तिम सन्विसे दाहके समान प्रथम सन्धि खनुमागसमूह और प्रदेशसमूहकी अपेक्षा कैसी होती हैं तथा इसी प्रकार श्रेप सन्धियों कैसी होती हैं इस प्रकार इस तरहकी आग्रंकाका निराकरण करनेके छिये आगेका गायासूत्र आया है—

उत्तरोत्तर अन्तिम सन्धिसे आगेकी प्रथम सन्धि अनुभागकी अपेक्षा तो नियमसे विश्वेष अधिक होती हैं और प्रदेशोंकी अपेक्षा नियमसे विशेष हीन होती हैं। इस ५२३. लदासमाणचरिमवग्गणा दारुअसमाणपढमवग्गणा च दो वि संघि चि चुरुषंति। एवं सेससंधीणं पि अत्थो वत्तव्यो। तम्हा विविक्खियचरिमसंधीदो विविक्खिय-पढमसंधी अणुभागावेक्खाए णियमा अहिया होह, ।देसावेक्खाए च हीणा होह । हांती वि दो वि य अणुभाग-पदेसे पेक्खियण णियमा विसेसेण अणंतभागेग हीणा अहिया च होइ ति सुत्त्यसंबंघो । एत्य 'विसेसेणे' ति सामण्णणिहेसेण संखेज्जासंखेज्जमाग-परिहारेणाणंतभागो चेव घेप्यह ति कथमवगम्मदे १ ण, वक्खाणादो तहाविहित्सेस-पिडिचतीते । एवं ताव माणासंधीणं चउण्हं हाणाणमणुभाग-पदेसे अस्सियुण स्त्थाण-पर्त्याणीहं थोववहृत्त्यहुरेण सण्णायासं कार्ण संपिह तेसि चेव चदुण्हं हाणाणां हाण-सण्णाए णिण्णीदसरूवाण धादिसण्णाहुरुण देस-सन्वधाइभावगवेसणहुमुविसंगाहासुत्त्वसीरुण्णं—

## (२६) सन्वावरणीयं पुण उकक्सं होइ दारुअसमाणे। हेट्रा देसावरणं सन्वावरणं च उवरिल्लं॥७६॥

§ २४. संपिंह एदं सुत्तमस्सियुण माणस्स लदासमाणादिङ्वाणाणं घादिसण्णाए

प्रकार सर्वत्र दोनों सन्धियोंमें जानना चाहिए ॥७८॥

§ २३. खताके समान अन्तिम वर्णणा और दाहके समान प्रथम वर्गणा ये दोनों भी सिन्ध कहळाती है। इसी प्रकार रोण सन्धियोंका भी अर्थ कहना चाहिये। इसिल्ये विवक्षित अन्यस्त सिन्ध सिन्द सिन्ध सिन्ध सिन्ध सिन्ध सिन्ध सिन्द सिन्ध सिन्य सिन्ध सिन्य सिन्ध सिन्ध सिन्ध सिन्ध सिन्ध सिन्ध सिन्ध सिन्य सिन्ध सिन्य सिन्ध सिन्ध सिन्ध सिन्ध सिन्य सिन्ध सिन्ध सिन्ध सिन्ध सिन्ध सिन्य सिन्ध सिन्य सिन्ध सिन्ध सिन्ध सिन्ध सिन्ध सिन्ध सिन्ध सिन्य सिन्ध सिन्ध सिन्ध सिन्ध सिन्ध सिन्ध सिन्ध सिन्य सिन्ध सिन्ध सिन्य सिन्य सिन्ध सिन्य सिन्ध सिन्य सिन्य

शंका—प्रकृतमें 'विसेसेण' एसा सामान्य निर्देश होनेसे संख्याववे माग और असंख्याववें भागके परिहार द्वारा अनन्तवाँ भाग ही महण किया जाता है यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—नहीं, क्यों कि व्याख्यानसे उस प्रकारके विशेषका झान होता है। इस प्रकार सर्व प्रधम मानकपायकी सन्धियों के चारों स्थानों का अनुसाग और प्रदेशों की अपेक्षा स्वस्थान और प्रदेशों की अपेक्षा स्वस्थान और प्रस्थान होनों प्रकारसे अल्पबहुलद्वारा सिन्नकर्ष करके अब स्थान संझा- क्रस्पे निर्णातस्वक्ष उन्हीं वारों स्थानों की घातिसंज्ञादार देशघातिपने और सर्वधातिपनेका अनुसन्धान करनेके लिये आपेका गाथासुत आया है—

दारुके समान मानमें प्रारम्भके एक भाग अनुभागको छोड़कर शेष सब अनन्त बहुभाग तथा उत्कृष्ट अनुभाग सर्वावरणीय है। उससे पूर्वका रुता समान अनुभाग और दारुका अनन्तर्वे भाग अनुभाग देशावरण है तथा दारुसमान अनुभागसे आगेका सब अनुभाग सर्वावरण है।।७९॥

§ २४. अब इस सूत्रका आलम्बन लेकर मानकषायके लतासमान आदि स्थानोंकी

अणुगमं कस्सामो । तं जहा—सञ्चावरणीयं पुण सञ्चावरणीयमेव होइ । किं तिमिदि वुचे 'उकस्सं दारुअसमाणे' जम्रुकस्समणुभागद्वाणं तं णियमा सञ्चाह चि ग्रुचं होइ । ण केनलं दारुअसमाणे उकस्साणुभागो चेव सञ्चादित् किंतु दारुअसमाणस्य हेदिमाणंतिमभागं मोच्ण सेसाणस्यणंताणं भागाणं सञ्चादित्तमेदेण सुचेण णिहिद्दमिदि घेचव्वं, पुण सहस्स समुख्यद्वे पनुचिअवलंतणातं । अथवा दारुअसमाणे उक्कस्सं सञ्चावरणमिदि वुचे दारुअसमाणस्य अणंता भागा सव्चावरणं होति चि अत्यो घेचव्वो, अणंताणं भागाणमुक्कस्यचिद्धित् विरोहाभावादो । तदो दारुअसमाणस्य अणंता भागा सव्यवादि चि सिद्धं । 'हेद्दा देसावरणं' एदेण वयणेण दारुअसमाणस्य अणंता भागा सव्यवादि चि सिद्धं । 'हेद्दा देसावरणं' एदेण वयणेण दारुअसमाणस्य हेद्दिमाणंतिमभागो स्वयवादि चि चेचव्यो, तस्स सव्यवायणसचीए अभावादो । 'सव्यावरणं च उवरिन्छं । एदेण वि दारुअसमाणादो उवरिन्छमिद्दिसमाणं सेलसमाणं च सव्यमेव णियमा सव्यवादि चि जाणावियं, तिव्य-तिव्ययस्मावेणावद्विदस्स तदुभयस्य तहाभावविरोहाभावादो ।

(२७) एसो कमो च माणे मायाए णियमसा दु लोभे वि।

सद्वं च कोहकम्मं चदुसु ट्वाणेसु बोद्धव्वं ॥८०॥ § २५. जो एसो कमो अर्णतरमेव 'माणे छदासमाणे' इन्चेदं गाहासुचमादि

घातिसंज्ञाका अनुगम करेगे। यथा— 'सः व्यावरणीयं पुण' अर्थात् सर्वावरणीय ही है। वह सर्वावरणीय कीन है ऐसा पृछने पर 'उनकरसं दारुसमाणे' अर्थात् दारुके समान मानमें जो उन्छुष्ट अनुमागस्थान है वह नियमसे सर्वधाति है यह उक्त कथनका तार्त्य है। केवळ दारुके समान मानमें उन्ने उन्छुष्ट अनुभागहों सर्वधाति नहीं है, हिन्तु दारुके समान मानमें अर्वधाति नहीं है, हिन्तु दारुके समान मानके सवसे प्रारम्भे अनस्वव भागम्माण अनुभागहों छोड़कर रोष अन्तव बहुभागम्माण अनुभाग सर्वधाति है यह इस सूत्र द्वारा निर्दिष्ट किया गया है ऐसा प्रकृतमें प्रहण करना चाहिए, क्योंकि सूत्रमें आये हुए पुन: शब्दकी समुच्यवरूप अर्थमें प्रवृत्तिका अवहरूपन जिल्ला गया है। अथवा दारुके समान मानका अनन्त वहुभाग अनुभाग सर्वधात है यह सर्व अर्थ यहाँ प्रहण करना चाहिए, क्योंकि अनन्त बहुभाग अनुभाग सर्वधाति है यह सिद्ध हुआ। 'हेट्टा देसावरण' इस वचनसे दारुके समान मानका अनन्त बहुभाग अनुभाग सर्वधाति है यह सिद्ध हुआ। 'हेट्टा देसावरण' इस वचनसे दारुके समान मानका अनन्त सहुभाग अनुभाग अर्थसान अर्थाति है यह सिद्ध हुआ। 'हेट्टा देसावरण' इस वचनसे दारुके समान प्रतान अर्थात अर्थसान अर्थात है यह सिद्ध हुआ। हिट्टा देसावरण' इस वचनसे लोगा और ठलाई समान अर्थात अर्थसान कर्याति है ऐसा प्रकृतमें प्रहण करना चाहिए, क्योंकि इसमें सर्वधाति पनेरूप शक्ति आर्थात है। 'सङ्गावरण' व उवरिल्ल' इस वचनसे भी दारुके समान अर्थात आराम अर्थात है। 'सङ्गावरण' व उवरिल्ल' इस वचनसे भी दारुके समान अर्थ भागसे खानेका अर्थित होने हिर्दे ऐसा प्रकृतमें प्रहण करना चाहिए, क्योंक उत्ति है ऐसा स्वत्ये परिल्ल' इस वचनसे भी दारुके समान अर्थ अर्थाति है ऐसा स्वत्ये परिल्ल' इस वचनसे भी दारुके समान अर्थ क्षावर प्रारम्भ काल परिल्ल' इस वचनसे भी दारुके समान अर्थ क्षावर परिल्ल' इस वचनसे भी दारुके समान सव अर्थाया है। स्वावर्थ हिर्म होनेन हिर्म विरोध वही आरा।

जो यह कम पिछली सत्र गायाजॉमें कह आये हैं वह सब मान, माया, लोग तथा क्रोधसम्बन्धी चारों स्थानोंमें निरवशेषरूपसे नियमसे जानना चाहिए ॥८०॥

§ २५. जो यह कम अनन्तर पूर्व ही 'माणे लदासमाणे' इत्यादि गाथासूत्रसे लेकर

कार्ण जाव 'सन्वावरणीयं पुण' एसा गाहा वि माणकसायमहिकिच्च परूविदो सो वेव कमो अपितसेसो मायाए वि चउण्हं द्वाणाणं जहाकमं जोजेयच्यो । ण केवलं मायाए, किंतु णियमसा दु णिच्छण्णेव लोमे वि परूवणिज्जो । ण केवलं माया- लोमाणं वेव एसो कमो, किंतु सच्चं पि कोहकम्मं जं चतुसु हाणेसु णम-पुत्रवि-समाणादिमेयभिण्णेसु द्विदं तं पि एदेणेव कमेण बोहच्यमिदि मणिदं हो । एयमोघेण चउण्हं कसायाणं पादेक्कं चउन्मेयभिण्णेसु हाणेसु पयदपरूवणं काद्ण संपित् वादियादिमगणासु एदेसि द्वाणाणं वंध-संतादिविसेसिदाणं गवेसणहुसुविसं गाहासुच-पर्वाभ्रमाह—

(२८) एदेसि ट्राणाणं कदमं ठाणं गदीए कदिमस्से । बदर्धं च बज्झमाणं उवसंतं वा उदिण्णं वा ॥८१॥

§ २६. एदेसिमणंतरणिहिट्ठाणं सोलसण्हं टाणाणमादेसपरूवणाए कीरमाणाए कदिमस्से गदीए कदमं टाणं होइ । किमबिसेसेण सन्वासु गदीसु सन्वेसि ट्ठाणाणं संमवो आहो अस्यि को विसेसी ति पुष्कियं होइ । एदेसि ट्ठाणाणं वंध-संत-उदयोव-समेहिं विसेसिदाणं पादेककं गदीसु अणुगमो कायच्यो ति जाणावणद्वमेदं वृत्तं 'बद्धं च बज्झमाणं' इच्चादि । 'बद्ध च' णिव्वचिद्वंधं होद्ण वधविदियादिसमएसु संतकम्म-मावेणावद्विद कदमं ट्ठाणं कदिमस्से गदीए होदि ? 'बद्धमाणं' तक्काल्यवंधपरिणामेण

'सन्बावरणीयं पुण' इस गाथा पर्यन्तको गाथासूत्रों में मानकपायको अधिकृत कर कह आये हैं वही सब कम मायाकपायमें भी चारों स्थानोंमें कमसे योजित कर लेना चाहिए। केवल मायामें ही नहीं, किन्तु 'णियससा' अर्थात निश्चयसे लोभकपायों में कहना चाहिए। केवल लोभकपाय में ते हिन्तु 'णियससा' अर्थात निश्चयसे लोभकपायों में कहना चाहिए। केवल लोभकपाय मायान ने हैं है किन्तु जो ससरत कोथकर्म नगसमान और प्रियंवीसमान आदि भेदों में विभक्त चार स्थानों में स्थित है उसे भी इसी कमसे जान लेना चाहिए यह उक्त कथनका ताय्यं है। इस प्रकार ओपसे चारों कथायों मेंसे प्रत्येक कथायके चार भेदों में विभक्त स्थानों में प्रत्येक कथायके चार भेदों में विभक्त स्थानों में प्रत्येक कथायके चार भेदों में विभक्त स्थानों में प्रत्येक कथायके अर्थक्त विशेषताको प्राप्त हुए स्थानों की गवेषणा करनेके लिये आगोके गाथासूत्र प्रत्यको करते हैं—

इन पूर्वोक्त चारों स्थानोंमेंसे किस गतिमें कीन स्थान बद्ध है, कीन स्थान बच्यमान है, कीन स्थान उपज्ञान्त है और कीन स्थान उदीर्ण है ॥८१॥

§ २६ अनन्तर पूर्व कहे गये इन सोलह स्थानोंकी आदेश श्रक्षणा करनेपर किस गितमें कीन स्थान है ? क्या विशेषता किये विना सब गितपोंमें सब स्थान सम्भव हैं बा कोई विशेषता है यह इस गाथासूत्रद्वारा पूछा गया है। बन्ध, सस्य, उदय और उपझम-भावसे विशेषताको श्राप्त हुए इन स्थानोंमेंसे प्रत्येक स्थानका गितपोंमें अनुगम करना चाहिए इस बातका झान करानेके छिये यह वचन कहा है—'बद्धं च बक्साणां इत्यादि। 'बद्धं प' अर्थात् निकुत्त बन्ध होकर बन्धके बाद द्वितीयादि समयोंमें सस्य कर्मकरमों अर्थात् निकुत्त बन्ध होता है ! इसी प्रकार 'बक्समाणं' अर्थात् तत्काल बन्धकर अर्थात् तत्काल बन्धकर अर्थात् निकुत्त बन्ध होता है ! इसी प्रकार 'बक्समाणं' अर्थात् तत्काल बन्धकर अर्थात् निक्त स्थान करिय स्थान स्थान करिय स्थान स्थान करिय स्थान स

विसेसियं होद्ण णवकवंधसरूवेणावड्डिदं वा कदमं ठाणं कदिमस्से गदीए होदि ? 'उबसंतं वा' एत्थाणुदयलम्खणो उवसमो विविक्खत्रो, तेणाणुदयसरूवं होद्णुवसंत-भावेण द्विदं कदमं ठाणं किन्ह गदीए होद ? 'उदिण्णं वा' एदेण वि सुत्तावयवेण उदयावत्याविसेसिदं होद्गण कं ठाणं कदिमस्से गदीए होदि ति पुच्छाणिहेसो कदो होदि । तदो एदं सच्वं पुच्छासुनमेव । एदिस्से पुच्छाए विसेसणिण्णयम्ववित् चिरमगाहा-सुन्तसंवंघेण कस्तामो—

(२६) सण्णीसु असण्णीसु य पञ्जत्ते वा तहा अवञ्जत्ते ।

सम्मत्ते मिच्छते य मिस्सगे चेय बोद्धव्वा ॥=२॥

§ २७. एत्थ 'सण्णीसु असण्णीसु य' इन्चेदेण सुन्तावयवेण सण्णिमम्गाणा पयदपरूवणाविसेसिदा गहिया। 'पञ्जने वा तहा अपञ्जने। एदेण वि सुन्तावयवेण काईदियमम्गणाणं संगहो कायव्वो। 'सम्मने मिच्छने' एदेण वि गाहापच्छद्वेण सम्मन्तमम्गणा झनिदा, तन्मेदाणं सुनकंठमिहोवएसादो। तदो एदेसु मम्गणाविसेसेसु कदमं ठाणं बंधोदयादिविसेसिदं होइ ति पुच्छाण संबंधो एत्थ वि कायव्वो।

(३०) विरदीय अविरदीए विरदाविरदे तहा अणागारे । सागारे जोगम्हि य लेस्साए चेव बोद्धव्वा ॥=३॥

परिणाससे विशेषताको प्राप्त होकर नवक बन्धस्वरूपसे अवस्थित कौन स्थान किस गतिमें होता है ? 'इसो प्रकार 'उवसंतं वा' इस वचनसे यहाँपर अनुदय छन्नणरूप उपशम विवक्षित है, इसछिये अनुदयस्वरूप होकर उपशास्त्रभावसे स्थित कोन स्थान किस गतिमें होता है ? तथा इसी प्रकार 'उदिण्ण' वा' सूत्रके इस वचन द्वारा विश्व अवस्था सिवश्यवाको प्राप्त होकर कौन स्थान किस गतिमे होता है इस प्रकार पुच्छानिर्देश किया है, इसिलेये यह सब पुच्छासूत्र ही है। इस पुच्छाका विशेष निर्णय आगेक अन्तिम गाथासूत्रके सन्वपसे करेंगे—

्वतिक बद्ध आदि विशेषताओंसे युक्त ये सोलह स्थान यथासम्भव संज्ञियोंमें, असंज्ञियोंमें, पर्याप्तमें, अपर्याप्तमें, सम्यक्चमें, मिध्यात्वमें और मिश्र (सम्यग्नि-ध्यात्व) में ज्ञानना चाहिए ॥८२॥

§ २७. इस गायासुनर्से 'सण्णीसु य' इस सून वचन द्वारा प्रकृत प्ररूपणासे विशेषताको प्राप्त हुई संब्री मार्गणा प्रहण को गई है। 'पज्जने वा तहा अपजन्ते हस सूत्रवचन द्वारा भी काय और इन्द्रिय मार्गणाका संग्रह करना चाहिए। 'सम्मने सिण्डले इत्यादि गायाके उत्तराधं द्वारा भी सम्यवस्व मार्गणा सूचित की गई है, उसके भेरोंका यहाँ पर मुस्तकण होकर उपदेश दिया गया है। इसिल्ये मार्गणाके इन भेदोंका बच्च और उदय आदिसे विशेषताको प्राप्त हुआ कौन स्थान होता है इस प्रकार एन्छाऑका सम्बन्ध यहाँ पर भी करना चाहिए।

पूर्वोक्त बद्ध आदि विश्वेषताओंसे युक्त वे ही सोल्ड स्थान विरतिमें, अविरतिमें, विरताविरतमें, अनाकार उपयोगमें, साकार उपयोगमें, योगमें और लेस्यामें तथा गाथासृत्रमें आये हुए 'वेव' यदसे अनुक्त श्रेष मार्गणाओंमें भी जानना चाहिए ॥८२॥ ५२८. एसा गाहा बुचसेसासु संजमादिमम्मणासु पयदहाणाणं मम्मणाए बीजपदभुदा। तं जहा—'विरदीय अविरदीए' इच्चेदेण पढमावयवेण संजममम्मणा शिरवसेसा गहेयच्या। 'तहा अणागारे' नि मणिदे दंसणमम्मणा घेचच्या। 'सामारे' नि मणिदे णाणमम्मणा गहेयच्या। 'जोगम्हि य' एवं मणिदे जोगमम्मणा घेचच्या। 'केस्साए' नि वययोण केस्समम्मणाएं गहणं कायच्यं। एत्यतण 'चेव' सहेणावुच-समुच्चयट्टेण बुचसेससच्यमग्गाणं संगदो कायच्यो।तदो एदेसु मम्मणामेदेसु कदमं ठाणं होइ नि पुच्चं व पुच्छाहिसंबंधो एत्य वि कायच्यो। एदस्त णिण्णयमुवर्गि कस्सामो।

(३१) कं ठाणं वेदंतो कस्स व ट्ठाणस्स बंधनो होइ।

## कं ठाणमवेदंतो अवधगो कस्स ट्राणस्स ॥ ८४॥

§ २९. एदं माहासुचमोषेणादेसेण च चउण्हं कसायाणं सोलसण्हं द्वाणाणं बंधोदएहिं सिण्णयासपरूवणद्वमायां । तं कथं ? 'कं ठाणं वेदंतो' एदेसिं सोलसण्हं द्वाणाणं अन्त्रे कदमं द्वाणमणुअवंतो 'कस्स द्वाणस्य वंधगो होह', किमविसेसेण सन्वेसिमाहो अस्य को विसेसो चि पुच्छा कदा होहा 'कं ठाणमचेदंतो' कदमं ठाणमणणुअवंतो कस्स वा द्वाणस्य अवंधगो होह चि एसो वि पुच्छाणिहेसो चेव । एदस्स आवश्यो—-

§ २८. यह गाथा पूर्वेसे कही गईं सार्गणाओं से शेष रही संयम आदि साराणाओं से प्रकृत स्थानों की मार्गणाके किये बीज पदमूत है। यथा— 'विरदीय अविरदीए' इत्यादि प्रथस वचन द्वारा समस्त संयम मार्गणाको प्रहण करना चाहिए। 'वहा अणागारे' ऐसा कहने पर वशंनमार्गणाको प्रहण करना चाहिए। 'तथा कहने पर वोगमार्गणाको प्रहण करना चाहिए। तथा 'केस्साए' इस वचनसे केश्यामार्गणाको प्रहण करना चाहिए। तथा 'केस्साए' इस वचनसे केश्यामार्गणाको प्रहण करना चाहिए। यहाँ गाथा सूत्रमें आया हुआ 'चेब' शब्द अजुक्त मार्गणाओं का स्युच्चय करनेवाला होनेसे कही गई मार्गणाओं का अविरक्त शेष सब मार्गणाओं का संयुच्चय करनेवाला होनेसे कही गई मार्गणाओं का संयुच्चय करनेवाला होनेसे कही नार्थिय आगे करेरो ।

किस स्थानका वेदन करनेवाला कौन जीव किस स्थानका वन्धक होता है और किस स्थानका वेदन नहीं करनेवाला कौन जीव किस स्थानका अवन्धक होता है ॥८४॥

§ २९. यह गाथासूत्र ओष और आदेशसे चार कषायोंके सोछह स्थानोंसम्बन्धी बन्ध और उदयके सिम्नकर्षका कथन करनेके छिए आया है।

शंका-वह कैसे ?

समाधान—'कं ठाणं वेदंतो' इस वचन द्वारा इन सोळह स्थानों मेंसे किस स्थानका अनुभव करतेवाला जीव किस स्थानका बन्धक होता है, क्या अविशेषकरासे सब स्थानों का बन्धक होता है या कोई विशेष है यह एच्छा की गई है। 'कं ठाणमवेदंतो' अर्थात् किस स्थानका अनुभव नहीं करतेवाला जीव 'कस्स वा ट्राणस्स अयंगा'' अर्थात् किस स्थानका

ता॰प्रती णिरुढट्टाणी एदेण इति पाठः ।

कोहादिकसायाणं एगहाण-विद्वाण-तिद्वाण-चउद्वाणाणि वेदयमाणो णिरुद्धहाणोदएणे काणि हाणाणि वंधर, काणि वा ण वंधर ? अवेदयमाणो वा केसि ठाणाणमवंधगो होदि चि एसो अत्यविसेसो वंधोदयाणं सण्णियाससरूवो एण्डि परूवेयच्यो चि एदस्स विसेसणिण्णयभुविसमाहासुचसंबंधेण कस्सामो—

### (३२) असण्णी खलु बंधइ लदासमाणं च दारुयसमगं च।

सण्णी चदुसु विभज्जो एवं सञ्बत्थ कायव्यं ॥(१६) ५५॥

§ ३०. एसा सोलसमी गाहा। संपहि एदं गाहासुत्तमस्सियूण पुट्यणिहिद्वाणं सट्यासि-मेव पुट्याणं णिरारेगीकरणट्टमत्थमम्गणा कीरदे । तत्थ ताव सणिणमम्गणाए पयदत्थ-मम्गणं सुत्ताणुसारेण कस्सामो । तं बहा—'असण्णी खलु बंधह' एवं भणिदे जो असण्णी जीवो सो बंधह त्ति पदसंबंधो कायच्यो । कि बंधिद त्ति भणिदे लदासमाणं च दारुसमं च एदाणि दोसु वि द्वाणाणि बंधिद त्ति वृत्तं होइ । एदेण सेसाणं दोण्हं द्वाणाणं तत्थ सच्यत्य बंधाभावो पदुष्पाइदो, तत्थ तन्बंधकारणसन्वसंक्रिलेसामावादो । तदमावो वि कृदो ? जादिविसेसादो । तदो लदासमाण-दारुअसमाणसण्णदाणं दोण्हमेवाणुमाग-

अवन्धक है इस प्रकार यह भी पृच्छा निर्देश है। इसका भावार्थ—कोधादि कथायों के एक स्थानीय, द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय और चतुःस्थानीय अनुभागका वेदन करनेवाला जीव विव-श्वित स्थानक उदयके साथ किन स्थानीका बन्ध करता है और किन स्थानीका वन्ध नहीं करता। अथवा किस स्थानको वेदन नहीं करनेवाला जोव किन स्थानीका बन्ध नहीं करता इस प्रकार बन्ध और उदयके सिक्कदंग्वरूप इस अर्थ विशेषका यहाँ कथन करना चाहिए इस विशेषका निर्णय आरोवे गाथायुक्त सम्बन्धये करेंगे—

असंब्री जीव नियमसे लतासमान और दारुसमान इन दो अनुभागस्थानींको बाँधता है। बन्धकी अपेक्षा संज्ञी जीव चारों स्थानोंमें भजनीय है। इसी प्रकार शेष मार्गणाओंमें स्थानोंका अनुगम करना चाहिए ॥(१६)८५॥

§ ३०. यह सोळहबी गाथा है। अब इस गाथासुत्रका अवलम्बन छेकर पूर्वमें निर्दिष्ट की गई सभी पुच्छाओंका निराकरण करनेके लिये अर्थाविषयक मार्गणा करते हैं। उसमें सर्वप्रथम संज्ञी मार्गणामें प्रकृत अर्थकों मार्गणा सुत्रके अनुसार करेंगे। यथा—'अस्वण्यों क्ष्तु वंधाई' ऐसा कहने पर जो असंज्ञी जीव है वह बांधवा है इन पहांका परस्पर सम्बन्ध करना चाहिए। 'कि बंधादि' ऐसा कहने पर लगासमान और दारुसमान इन दोनों ही स्थानोंको बाँधवा है यह उक कथनका ताराय है। इससे शेष दो स्थानोंका उन सबमें बन्धका अभाव है यह कहा गया है, क्योंकि उनमें उन दो स्थानोंक बन्धके कारणरूप सब प्रकारक संक्षेत्रपरिणामोंका अभाव है।

शंका-उनका अभाव किस कारणसे है ?

समाधान — जाति विशेषके कारण उनका अभाव है। अर्थान असंब्री जीवोंके स्वभाव-से ही ऐसे संक्छेत्र परिणाम नहीं होते जिनको निभित्तकर अस्थिसमान और शैलसमान स्थानोंका उनके वन्य होते। द्वाणाणमसण्णीसु वंधो होह, जाण्णेसिमिदि सिद्धं । एदेसिं च दोण्हं हाणाणमविमच-सरूवाणमेवासण्णीसु वंधो होदि चि षेचच्वं, विभचसरूवेण तत्य तेसिं वंधासंभावादो ।

§ २१. संपिष्ठ सण्णीसु कयं होइ चि आसंकाए इदमाह—'सण्णी चृदुसु चिमज्जो' सण्णी खलु चृदुसु वि अणुभागद्वाणेसु बंघेण मयणिज्जो—सिया एगद्वाणियं, सिया विद्वाणियं, विद्या विद्वाणियं, सिया विद्वाणियं, विद्याणायं विद्वाणियं, सिया विद्वाणियं, विद्वाण्यं, विद्वाणं, विद्वाणं,

§ ३२. संपहि 'कं ठाणं वेदंतो कस्स व द्वाणस्स वंधगो होदि' त्ति एदिस्से

इसिंख्य खतासमान और दाहसमान संज्ञावाछे दोनों हा अनुभागस्थानों का असंज्ञियोंके बन्ध होता है, अन्य दो स्थानोंका बन्ध नहीं होता यह सिद्ध हुआ। अविभक्तकरु इन होनों हो स्थानोंका असंज्ञियोंमें बन्ध होता है ऐसा यहाँ प्रकृण करना चाहिए, क्योंकि विभक्तरुपसे उन स्थानोंका उनमें बन्ध होना असन्भव है।

§ ३१ अब संझी जीवोंसे किस भकारका बन्ध होता है ऐसी आशंका होनेपर यह बचन करते हैं—सण्णो चुडुषु विभव्यों संझी जीव चारों ही अनुभागस्थानोंसे नियमसे बन्धकी अपेक्षा भजनीय है—कहाचिन एकस्थानीय, कदाचिन दिस्सानीय, कदाचिन हिस्सानीय अनुभागको बाँधता है, क्योंकि उनसे चारों ही स्थानीक कारण विश्वद्धि अपेक्षा भक्ताचिन चुन्ध्यानीय अनुभागको बाँधता है, क्योंकि उनसे चारों ही स्थानीके बन्धके कारण विश्वद्धि और संक्ष्टेशरूप परिणाम सन्भव है, हसमें कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार इस बचन द्वारा बन्धका अवलम्बन लेकर संझीमार्गणाविषयक विश्वद्धा पृत्वद्धाके अर्थका निर्णय दिखलाया। इसी दिशाद्वारा उदय, उपश्रम और सत्स्वका भी संझी मार्गणामें निर्णय कर लेना चाहिए, क्योंकि यह सुत्र देशायंक है।

शंका-वह कैसे ?

समाधान — असंक्रियों में उदय द्विस्थानीय हो होता है, क्यों कि होत उदयक्त परि-णामों का उनमें अत्यन्त अभाव होनेसे उनका वहाँ निषेध किया है। असंक्रियों में उपशम और सम्ब एकस्थानीय, द्विस्थानीय, शिस्थानीय और चुहुन्स्थानीय होता है। इतनी विहोषता है कि इनमें गुद्ध एकस्थानीय उपशमस्थान और सम्बस्थान नहीं होता यह कथन यहाँ पूर्वके समान करना चाहिए। परन्तु संक्रियों सम्ब, उपशम और उदयक्ष सभी स्थान होते हैं ऐसा यहाँ महण करना चाहिए।

§ ३२ अब 'कं ठाणं वेदंतो कस्स व ट्ठाणस्स बंधगो होदि' इस प्रकार इस प्रच्छाका

१. ता ॰ प्रतौ उदयोवसंताणं इति पाठ: ।

पुच्छाए णिषणयमेदं चैव देसामासियसुचमस्सियूण सण्णिमग्गणाए कस्सामो । तं कथ १ असण्णी विद्वाणमणुभागं चेदंतो णियमा विद्वाणमणुभागं चेधंह, तत्थ पयारंतरा-संभवादो । सण्णिपंचिदियो एगद्वाणमणुभागं चेदंतो णियमा एगद्वाणमेव चंधह, ण सेसाणि । विद्वाणं चेदंतो विद्वाण-विद्वाण-चउद्वाणाणि चंधह । विद्वाणं चेदंतो विद्वाण-चउद्वाणाणि चंधह । विद्वाणं चेदंतो विद्वाण-चउद्वाणाणि चंधह । चउद्वाण चेदंतो लियाण-चउद्वाणाणि चंधह । चउद्वाण चेदंतो णियमा चउद्वाणं चंधह, सेसाणमयंथमो चि एदेण 'कं टाणमचेदंतो अयंथमो कस्स द्वाणस्से 'चि एद पि वक्खाणिदं दह्वच्वं । किं कारणं १ एगद्वाणमचेदंतो एगद्वाणस्स अयंथमो इचादिवदिरंगणस्यक्षणाए एदेणेव गयन्थनदंसणादो।

§ ३३. संपहि एदेणेव गयत्थाणं सेसमम्गणाणं पि एदीए दिसाए अणुगमो कायच्वो चि जाणावणद्वयुत्तरो सुनावयवो 'एवं सन्वत्थ कायच्वे'। जहा सण्णिमगणाए द्वाणाणमेसा अत्थमग्गणा कया, तहा चेव सेसगदियादितेरसमग्गणासु वि द्वाणाणमणुमग्गणा समयाविरोहेण कायच्वा चि मणिदं होइ। तं जहा—ितिरिक्ख-गदीए सण्णि-असण्णिभंगं जाणियुण वत्तव्वं। णिरय-मणुस-देवगदीसु वि सण्णिभंगं जाणियुण णेदव्वं। णवरि मणुसगदीदो अण्णत्थ एगद्वाणस्स वंधोदया सुद्धा ण

निर्णय इसी देशामर्पक सूत्रका अवलम्बन लेकर संज्ञीमार्गणामें करेगे।

शंका--वह कैसे <sup>१</sup>

समाधान — असंबी जीव द्विस्थानीय अनुसागका वेदन करता हुआ नियमसे द्विस्थानीय अनुसागको बाँधता है, क्यों कि उनमें प्रकारान्तर सम्भव नहीं है। संबी प्रक्लेन्द्रिय जीव एकस्थानीय अनुसागको देन करता हुआ नियमसे एकस्थानीय अनुसागको हो बाँधता है, होष अनुसागों को नहीं बाँधता। द्विस्थानीय अनुसागको वेदन करता हुआ दिस्थानीय और चनुस्थानीय अनुसागको बाँधता है। विस्थानीय अनुसागको वेदन करता हुआ दिस्थानीय और चनुस्थानीय अनुसागको बाँधता है। विस्थानीय अनुसागको वेदन करता हुआ दिस्थानीय अनुसागको बाँधता है। तथा चनुस्थानीय अनुसागको वेदन करता हुआ नियमसे चनुस्थानीय अनुसागको बाँधता है। 'वह होष स्थानोंका अवन्यक होता है।' यहाँ इस कथन द्वारा 'कं ठाणसवेदंतो अवध्यागे कस्य हाणस्य' इस फ्रकार इस वयनका भी व्याख्यान कर दिया ऐसा यहाँ जानता चाहिए, क्यों कि एकस्थानीय अनुसागको वेदन नहीं करनेवाला जीव एकस्थानीय अनुसागका वस्थक नहीं होता इत्यादि अनुसागको वेदन नहीं करनेवाला जीव एकस्थानीय अनुसागका वस्थक नहीं होता इत्यादि अनुस्थिक प्रकास के गई प्रहेणणाका इसी कथनदारा ही सम्बक्ष प्रकार से अर्थवीय देखा जाता है।

§ ११. अब इसी कथन द्वारा हो जिनके अर्थका झान हो गया है ऐसी द्रोप मार्गणाओंका भी इसी दिशा द्वारा अनुगम कर छेना चाहिए इस बावका झान करानेके छिए आगेका यह सुन्नवचन आया है—एवं सख्यत्य कायल्यं। जिस प्रकार संझोमार्गणामें स्थानोंकी
अर्थिविषयक मार्गणा को उसी प्रकार द्रोप गित आदि तरह मार्गणाओं में भी स्थानोंकी मार्गणा
परमागमके अविदोध पूर्वक करनी छाट यह उक कथनका तास्पर्य है। यथा—तिर्यक्षप्रतिमें
सोई। और असंझोक भंगको जानकर कथन करना चाहिए। वरकाति, सनुप्यगति और देखगातिमें भी संझीमार्गणाके भंगको जानकर कथन करना चाहिए। इतनी विदोषता है कि

रुम्भंति । एवमिदियादिममाणासु वि जाणियूण ययदपरूवणा कायच्वा । तदो सोरुसण्हं गाहासुचाणं समुक्कितणा समचा भवदि ।

- # एवं सुनां।
- § ३४. एवमेदं सोलससंखाविसेसिदं गाहासुत्तं समुक्कित्तिदमिदि वृत्तं होह ।
- **\* एत्थ अत्थविहासा ।**
- § ३५. एवं सम्रुविकित्तिदाणं माहासुत्ताणमेत्तो अत्यविहासा कीरिद ति भणिदं होइ । तत्य ताव पुरुवमेव चउट्टाणे ति पदस्सणिक्सेवपरूवणद्रमुविस्मं सुत्तपवंधमाह—
  - \* चउहाणे ति एक्स्गणिक्खेवो च हाणणिक्खेवो च।
- § ३६. 'चउट्टाणस्से' तिपदस्स अत्यिवसयणिण्णयज्ञणणद्वसेत्य णिक्खेवो कीरदे! सो च णिक्खेवो एदिम्म विसए दुविहो होह—'णिक्खेवो ट्टाणणिक्खेवो' इदि । तत्य एक्कगणिक्खेवो लाम चदुसदस्स अत्यभावेण विविक्खियाणं रुदासमाणादिट्टाणाणं कोद्दादिकसायाणं वा एक्केक्कं चेत्रण णाम-दुवणादिमेदेण णिक्खेवपरुवणा । द्वाण-णिक्खेवो णाम वेसि अच्योगादसरूवेण विविक्खियाणं वाचओ जो द्वाणसदी तस्स अत्यविसयणिण्णयज्ञणणट्टं णाम-दुवणादिमेदेण परूवणा । एवमेदेसु दोसु णिक्खेवेसु एक्कगणिक्खेवो पुक्वमेव गयत्यो ति जाणावेमाणो इदमाह—

- § ३४. इस प्रकार सोलह संख्याविशिष्ट इस गाथासूत्रका समुस्कीर्तन किया यह उक्त कथनका तात्पर्य है।
  - अब इसकी ( सोलह संख्याविशिष्ट इस गाथास्त्रकी ) अर्थविभाषा करते हैं ।
- ९३५ इस प्रकार उल्लिखित किये गये इन गाथासूत्रोंकी आगे अर्थावभाषा करते हैं यह उक्त कथनका तार्यय है। उसमें सर्व प्रथम पहले ही 'चतुःस्थान' इस पदविषयक निक्षेप-का कथन करनेके लिये आगेके सूत्रप्रवन्धको कहते है—
  - \* 'चतुःस्थान' इस पदका एकैकनिक्षेप और स्थाननिक्षेप करना चाहिए।
- § ३६. चतुःस्थान इस पदका अर्थविषयक निर्णय क्यन्त करनेके छिये यहाँपर निश्चेय करते हैं और वह निश्चेय इस विषयमें दो प्रकारका है—एकैक निश्चेय जीर स्थाननिश्चेय । उनमें से नेतुः? शब्दके अर्थक्रपसे विवक्षित ळवासमान और दाहसमान आदि स्थानोक्ती अववा क्षोधादि कथायोकी, एक-एकको प्रहणकर नाम और स्थापना आदिके भेदसे निश्चेयरूप प्रकरण करना एकैक निश्चेय है। तथा परस्पर मिळितरूपसे विवश्चिष्ठ उन्हींका बाचक जो 'स्थान' शब्द है उसके अर्थविषयक निर्णयका झान करनेके छिये नाम और स्थापना आदिके भेदसे प्ररूपणा करना स्थाननिश्चेय है। इस प्रकार इन दो निश्चेरों मेंसे एकैक निश्चेय पूर्वमें हो गतार्थ है इस मातका झान करने हुए इस मुक्तों कहते हैं—

मनुष्यगतिके सिवाय अन्य उक्त दो गतियोंने केवल एकस्थानीय अनुभागका बन्ध और उदय नहीं प्राप्त होता । इसी प्रकार इन्द्रिय आदि मार्गणाओंने भी जानकर प्रकृत प्ररूपणा करनी चाहिए । इस प्रकार इतने कथनके बाद सोल्ल गाथासुत्रोंको समुत्कीर्तना समान्न होती है ।

<sup>#</sup> यह गाथासूत्र है।

§ ३७. एत्य एकमसहेण कोहादीणमेकेकस्स कसायस्स वा ग्रहणं छदासमाणा-दीणं वा द्वाणाणमेगेगस्स णि श्व्यद्वाणस्स ग्रहणमिदि । तत्य जङ्ग ताव कोहादीण-मेगेगस्स कसायस्स ग्रहणमिद्व । तत्य जङ्ग ताव कोहादीण-मेगेगस्स कसायस्स ग्रहणमिद्व विविक्खयं तो एकगं पुष्यणिविख्वं पुष्यपद्विदं चेदि, णेदाणिं तिण्णक्खेंवो पद्वणा वा अदिकीरदे । किं कारणं १ गंधस्सादीए कसायणिक्खेंवावसरे कोहादिकसायाणं पादेकं णाम-द्वयणादिमेदेण बहुवित्थरेण णिक्खित्तचादो, पेजदोसादिअणियोगहारेसु तेसि पबंधेण पद्विदत्तादो च । अह जह रुदासमाणादि-द्वाणाणं पादेकं ग्रहणं विविक्खयं तो वि एकगं पुष्वणिक्खतं पुष्वपद्विदं चेव भविद । तं कथं १ रुदासमाणादिमेयभिण्णस्स माणस्स णिक्खेवो कीरमाणो सामण्ण-माणिक्खेवेणं अत्यायशो होह, सामण्णादे एयंतेण पुधभूदिवस्ताणुकसंभादो । एवं कोहादिणं पि णग-पुढविजादीहिं विसेसिदाणमिण्डं कीरमाणो णिक्खेवो सामण्ण-कोहादिणिक्खेवेणं पुष्वपद्विदेणं गयरथो चि एवमेकगणिक्खेवं पुष्वपद्विदेणा गयरथो चि एवमेकगणिक्खेवं पुष्वपद्विदेणा गयरथो चि एवमेकगणिक्खेवं पुष्वपद्विदेणा गयरथो चि एवमेकगणिक्खेवं पुष्वपद्विदेणा गयरथो सि एवमेकगणिक्खेवं पुष्वपद्विदेणा गयरथो सि एवमेकगणिक्खेवं पुष्वपद्विदेणा गयरथो सि एवमेकगणिक्खेवं पुष्वपद्विद्वादो सि सामण्या हाण्णाकस्थेवं करेगाणो इदमाह—

- **\* द्वाणं णिक्खिवद्वद्वं।**
- § ३८. हाणिमदाणि णिक्सिवियव्वं, पुव्यमपरूवियत्तादो ति भणिदं होह ।
- \* एकैकनिक्षेप पूर्व-निक्षिप्त है और पूर्व-प्रकृपित है।
- े २०. प्रकृतमें एकेके इन्डरसे क्रोधादिमेंसे एक-एक कपायका प्रहण किया है अथवा छतासमान आदि स्थानोंमेंसे एक-एक विवक्षित स्थानका प्रहण किया है। उनमेंसे यदि सर्वप्रथम क्रोधादिमेंसे एक-एक कपायका प्रहण विवक्षित हैं तो एक-एक कपाय पूर्व निक्षित हैं जो एक-एक कपाय पूर्व निक्षित हैं और पूर्व-फरिपत हैं, इसिछये इस समय उनका निक्षेप और प्रस्पणा अपिकृत नहीं हैं, क्योंकि प्रस्थके आदिमें कपायोंके निक्षेपके समय कोधादि कपायोंका प्रथक-पृथक, नाम और स्थापना आदिक मेरसे वहसे वह विकास कोधादि कपायोंका प्रथक-पृथक, नाम और स्थापना आदिक मेरसे वहसे वहसे विकास निक्षेप कर आये हैं विवाध पेज-इसि आदि खुर्याक्ष्म प्रथक प्रयान प्रविचित्र हैं तो भी एक-एक स्थान पूर्वनिक्षित हैं और पूर्व-प्रस्पति ही हैं।

शंका-वह कैसे ?

समाधान — उतासमान आदिके भेदसे भेदको प्राप्त हुए मानकपायका निश्चेप करते हुए सामान्य मानके निश्चेपसे ही वह गतार्थ है, क्योंकि सामान्यसे विशेष एकान्तसे पृथक् नहीं उपजन्य होता। इसी प्रकार नग, पृथिबो आदिको अपेक्षा विशेषताको प्राप्त हुए कोबादिक का भी इस समय किया जानेवाला निश्चेप पूर्वेमें कहो गये सामान्य कोधादिके निश्चेपसे ही गतार्थ है, इसलिए पूर्वेमें कहा याया होनेसे एकैक निश्चेपको छोड़कर स्थानविषयक निश्चेपको करते हुए इस सुत्रको कहते हैं—

स्थान पदका निक्षेप करना चाहिए ।

§ ३८. इस समय स्थान पदका निक्षेप करना चाहिए, क्योंकि इसका पहले कथन नहीं किया है यह उक्त कथनका तालर्थ हैं।

चित्रदार्ण द

- क्षतंजहा।
- ९ ३९. सुगमं।
- श णामहाणं हवणहाणं दन्वहाणं खेलहाणं अद्धहाणं पत्तिवीचिहाणं उच्चहाणं संजमहाणं पयोगहाणं भावहाणं च।
- § ४०. तत्थ जीवाजीविमस्समेयभिण्णाणमृहभंगाणं णिमित्ततरणिरवेक्खा हाणसण्णा णामहाणमिदि भण्णदे । 'निमित्तातरानपेक्षं संवाकर्म नामेति' वचनात् । सन्भावमसन्भावसरूवेणेद ठाणमिदि ठविजमाणं ठवणाहाणं णाम । दव्वहाणमागम-णोजागमभेदेण दुविहं । तत्थागमद्व्वहाणं णोजागमजाणुगमसीर-भवियदव्वहाणं च सुगमं । तव्वदिरित्तणोजागमद्व्वहाणं हिरण्ण-सुवण्णादिद्व्वाणं भूमियादिसु ठविज-माणाणं अवहाणं । सेवाहाणं णाम उष्टु-भज्झ-तिरित्तलोगाणसप्यप्णो संठाणविसेसेणा-किहिमसरूवेणावहाणं । अद्धाणं णाम सम्याविष्ठय-खण-स्व-सुहुत्वादिकास्त्रियप्पा । पस्त्रिवीचहाणं णाम हिदवंधवीचारहाणाणि सोवाणहाणाणि मण्णति । उच्हाणं णाम पव्वदादयसुव्यवदेशे । एत्थेव णीचहाणस्स वि अंतम्भवो वच्व्यो । मानयस्थाने वेच्च्यामिति व्याल्येयं । संजमहाणमिदि वुत्ते सामाह्यव्यव्येदोवहाणादिसंजम-स्विद्वाणाणि पडिवादादिभेयमिण्णाणि वेच्च्याणि । संजमविसेसिदभनादिराणहाणाणि
  - **\* वह** जैसे ।
  - ६ ३९. सगम है।
- नामस्थान, स्थापनास्थान, द्रव्यस्थान, क्षेत्रस्थान, अद्वास्थान, पित्रवीचि-स्थान, उच्चस्थान, संयमस्थान, प्रयोगस्थान और भावस्थात ।
- \$ १०. उनमेंसे जीव, अजीव और मिश्रके भेदसे भेदको प्राप्त हुए आठ भंगोंकी अन्य निमन्तको अपंक्षा किये विना स्थान संख्या रख्या नामस्यान एसा कहा जाता है, क्योंकि 'दूसरे निमन्तको अपंक्षा किये विना संख्याकर्मको नाम कहते हैं। ऐसा वचन है। 'यह स्थान है' इस प्रकार सद्भाव और असद्भावकरण्ये स्थापना करनेको स्थापनास्थान कहते हैं। आगम और नोआगमके भेदसे ट्रव्यस्थान दो प्रकारका है। उनमेंसे आगमद्रव्यस्थान सुगम है तथा नोआगम द्रव्यस्थानके ब्रायक्तरिया और भावी ये भेद सुगम हैं। वथा भूमि आदिसे रखे जानेवाले जाँदीनों जा लाविले अवस्थानको तथ्यवित्य स्थान विरोधकरूप अवस्थानको तथ्यक्ति स्थान कहते हैं। उप्त्यं को अपना भावतस्थानके हिन्स स्थान है। समय, आविल कुण, खब और सुदूर्त आदि कालके भेदोंका नाम अद्रास्थान है। सियतिक्थासस्थानी वैपारस्थानोंको अथवा सोनास्थानस्थान एखियीवस्थान कहते हैं। पर्वे आदि उच्चप्रसम्भाभी अपनी साम उच्चस्थान है। स्थान स्थान करना चाहिए। संयमस्थान साम अस्थान समा उच्चस्थान है। साम अस्थान स्थान करना चाहिए। संयमस्थान साम उच्चस्थान है ऐसा व्याख्यान करना चाहिए। संयमस्थान साम उच्चस्थान है ऐसा व्याख्यान करना चाहिए। संयमस्थान साम कहतेपर प्रविचालादे भेदसे अनेक प्रकार सामायिक और छोरोस्थापना आदि संयमलिक्थरयानोंको प्रकृष करना चाहिए। स्थम स्थान स्थान स्थान प्रवास प्यास प्रवास स्थान प्रवास प्

वा । पयोगद्वाणं णाम मण-वचि-कायपयोगरूक्खणजोगद्वाणांमिदि घेत्तस्त्रं । सावद्वाणं द्विवः आगम-जोआगमभोवद्वाणं णाम द्विवः आगम-जोआगमभेदेण । आगमदो भावद्वाणं सुगमं । जोआगमभावद्वाणं णाम असंखेडजलोगमेत्तकसायुदयद्वाणांण औदहयादिमाववियप्पा वा । एवं णिक्खेव-परूवणं काद्णं संपद्वि एदेसिं णिक्खेवाणं णयविभागपरूवणद्वस्त्रविसपवंधमाह—

#### \* पेगमो सञ्वाणि हाणाणि इच्छुइ।

#### संगह-ववहारा पितवीचिट्ठाणं उच्छाणं च अवणेंति ।

५ ४२. संगहो ताव संक्लितत्वरगहणलक्त्रकाणो पिल्वीचिट्टाण मद्वहाणे पविसदि त्ति पुत्र तं णेच्छदि । किं कारणं ? द्विदिवंधवीचारद्वाणाणमद्वाविसेसत्तादो । सोवाणद्वाणेसु वि षेप्पमाणेसु तेसि खेत्तद्वाणे पवेसदंमणादो । तथा उच्चद्वाण पि खेत्तद्वाणे पविसदि ति पुत्र णेच्छदि, तस्म खेत्तमेदत्तादो । एवं ववहारो वि, तस्स एदम्मि विसए संगहेण समाणाद्विष्यावत्तादो ।

#### अनुसुदो एदाणि च ठवणं च अद्धुहाणं च अवणेह।

स्थानका ताम प्रयोगस्थान है ऐसा महण करना चाहिए। आगम और नोआगमके अेद्से भावस्थान दो प्रकारका है। आगमको अवेक्षा भावस्थान सुगम है। असंख्यात छोकप्रमाण कषाय-व्यवस्थानों अथवा औदयिक आदि भावेकि भेदोंका नाम भावस्थान है। उसप्रकार निश्चेपका कथन कर अब इन निश्चेपोंका नयविभागसे कथन करनेके छिये आगेके प्रवन्थको कहते हैं—

#### नैगमनय सब स्थानोंको स्वीकार करता है।

- १ ४१. क्योंकि उसके विषयरूप सामान्य-विशेपात्मक वस्तुमें सभी निक्षेपेंकि सम्भव
  होनेके प्रति विरोपका अभाव है।
- # सग्रहनय और व्यवहारनय पिलवीचिस्थान और उच्चस्थानका अपनयन करते हैं।
- ६ ४२ संग्रह्तय संग्रह्रू अर्थका ग्रह्ण ळक्षणवाळा है। इस नयकी अपेक्षा पिळवीचि-स्थानका अद्वास्थानमें अन्तरभाव हो जाता है, इसकिये उसे प्रयक्ति नहीं । स्थीकारता, क्यांकि स्थितिक यसम्यप्यां वीचारस्थान अद्वाचित्रेष्कर हैं। सोपानस्थानक्त्र भी तहण करतेष्ठर वनका क्षेत्रस्थानमें प्रवेश देखा जाता है। तथा उच्चस्थानका भी क्षेत्रस्थानमें प्रवेश हो जाता है, इसळिए उसे प्रथक् स्थीकार नहीं करता, क्यांकि वह क्षेत्रका एक भेद हैं। इसी प्रकार व्यवहारत्यकी अपेक्षासे भी जानना चाहिए, क्योंकि उसका इस विषयमें संग्रहनथक समान अभिग्राय है।
  - # ऋजुसूत्रनय उक्त दोनोंका तथा स्थापनास्थान और अद्वास्थानका अपनयन

- ५ ४३, किं कारणं १ वर्डमाणसमयमेचित्तस्यचादो । ण च बङ्माणसमयप्पणाए हृवणबङ्घाणाणं संभवो अत्यि, कालमेदेण विणा तेतिमसंभवादो । तदो बङ्माणमेचुज्ड-वत्यग्याहिणो एदस्स विसये द्ववणङ्गाणमद्वद्वाणां पुट्युचण्णाएण पलिवीचि-उबङ्गाणाणि च ण संभवति सिद्धं ।
  - सद्गयो णामहाणं संजमहाणं खेत्तहाणं भावहाणं च इच्छदि ।
- ६ ४४. होउ णाम पलिवीचि-उच्हाणाणमेत्यासंभवो, संगह-ववहारेहि चेव तेसिमोसारियचादो! तहा अद्ध्वहाण-द्वणद्वाणाणं पि असंभवो, उजुसुदविसए चेव तेसि-मवत्युचसुवगयाणमेत्य संभविवरोहादो। कथं पुण दव्य-पयोगद्वाणाणसुजुसुदे संभवंताण-मेत्याबत्युचिमिदि १ वुच्चदे—ण ताव दव्बहुाणस्सेत्य संभवो, सुद्धस्त्रबद्धिये एदिम्म णये पिडसमयविणासिपजाय मोच्ण दव्यस्स सभावाणव्स्ववगमादो। ण उजुसुदेण वियहिचारो, एदम्हादो तस्स थुलविसयचन्ध्रवगमादो। तहा पयोगद्वाणं पि एत्य ण संभवइ। कि कारणं १ पयोगो हि णाम मण-विच-कायाणं परिष्फंदलुक्खणो किरिया-मेदो। ण च सो एत्य संभवइ, खणक्खियणो भावस्स समयमणविद्वदस्स किरियापजाय-

#### करता है।

- ६ ४३ क्योंकि ऋजुसूत्रका विषय वर्तमान समयमात्र है। और वर्तमान समयकी विवस्नामें स्थापनास्थान और अद्वास्थान सम्भव नहीं है, क्योंकि कालभेदको स्वीकार किये विना उनको स्वीकार करना असम्भव है। इसलिये वर्तमानमात्र ऋजु अर्थको प्रहण करनेवाले इस नयके विवयमें स्थापनास्थान और अद्वास्थान तथा पूर्वोक्त न्यायसे पिटबीचिस्थान और उच्चस्थान सम्भव नहीं हैं यह सिद्ध हुआ।
- अब्दनय नामस्थान, संयमस्थान, क्षेत्रस्थान और मावस्थानको स्वीकार करता है।
- ९४४. श्रंका—इस नवके विषयरूपसे पिछवीचिस्थान और उरुचस्थान सम्भव मत होओ, क्योंकि संग्रहनव और ज्यवहारनवके द्वारा हो। उनका अपसरण कर दिया गया है। तथा अद्वास्थान और स्थापनास्थान भी सम्भव मत होओ, क्योंकि ऋजुदूत्रके विषयरूपसे ही अक्तुपनेकी गात हुए उनका इस नवके विषयरुपसे सम्भव होनेमें विरोध है। परन्तु ऋजु-सुत्रनवमें द्वव्यक्षान और प्रयोगस्थान सम्भव है, उनका इस नवमें अवस्तुपना कैसे बतता है?

समाधान—द्रव्यस्थान तो इस नयमें सम्भव नहीं है, क्योंकि शुद्ध पर्यायधिकरूप इस नयमें प्रति समय विनाशको प्राप्त होनेवाली पर्यायको छोड़कर द्रव्य इस नयके विषयरूपसे नहीं स्वीकार किया गया है।

ऋजुसूत्रके साथ व्यभिचार नहीं आता, क्योंकि इसकी अपेक्षा उसका स्थूल विषय स्वीकार किया गया है। उसी प्रकार प्रयोगस्थान भी इस नयमें सम्भव नहीं है, क्योंकि मन, क्वन और कायके परिस्पन्टल्खण कियामेहका नाम प्रयोग है, परन्तु वह इस नयमें सम्भव नहीं है, क्योंकि क्रणक्षयी और एक समयके बाद अनवस्थित रहनेवाले भावमें क्रियापयीयरूप परिणामाणुववत्तीदो । तथा चोक्तं---

च्रिकाः सर्वसंस्काराः अस्थितानां कुतः किया । भृतिर्येषां किया सैव कारकं चैव सोच्यते ॥ इति॥

तम्हा एदेण सुद्धपञ्जवणयाहिप्पाएण पयोगद्वाणस्स वि एत्थासंमवो चेवे ति । एवमेदेसि पि परिहारेण णाम-संजम-चेन-भावद्वाणाणि चेव एसो इच्छदि चि सुने बुन्नं । तं कथं १ णामद्वाणमेसो ताव पहिवज्जह, बज्झत्थणिगवेक्खद्वाणसण्णा-मेचस्स तिन्वसए पञ्चक्खद्ववरुंभादो । संजमद्वाणं वि हमो हच्छदि, तस्स भावसरूवचादो । खेच-भावद्वाणाणि पुण एसो पहिवज्जह चेव, ण तत्य विसंवादो अत्यि, बद्दमाणो-गाहणलक्खणस्य खेनस्स कसायोद्यसरूवभावस्स च तिन्वसए परिष्कुडसुवरुंभादो । तदो सिद्धमेदेसि णिक्खेवाणमेत्य संभवो नि । एवं एदेसु णिक्खेवेसु केणेत्य पयद-मिश्वासंकाए इदमाइ—

**\* एत्थ भावद्रा**णे प्रथवं ।

§ ४५. एदेसु णिक्स्वेनेसु अणंतरमेव पर्वचिदेसु णोआगमदो भावणिक्स्वेनेण
पयदं, स्टासमाणादिद्वाणाणं णिक्स्वेनंतरपिहारेण तत्थेवाबह्वाणदंसणादो । एवं ताव

परिणासकी उत्पत्ति नहीं बनती। कहा भी है-

सब संस्कार खणिक हैं, अस्थित उनमें किया कैसे बन सकती है ? जिनकी उत्पत्ति हैं वहीं किया है और वहीं कारक कहा जाता है।। १॥

इसलिये इस शुद्ध पर्यायाधिक नयके अभिप्रायसे प्रयोगस्थान मो इसमें असन्भव ही है। इस प्रकार इन स्थानोंके परिहारद्वारा यह नय नामस्थान, संयमस्थान, क्षेत्रस्थान और भावस्थान इनको हो स्वीकार करता है ऐसा सुत्रमें कहा है।

शंका-वह कैसे ?

समाधान — नामस्थानको तो यह स्वीकार करता है, क्योंकि बाह्य अर्पकी अपेक्षा किये विना स्थानसंक्षामात्र उसके विषयरूपसे प्रत्यक्ष उपरुष्ध होती है। संयमस्थानको भी यह स्वीकार करता है, क्योंकि वह (संयमस्थान) भावस्कर है। क्षेत्रस्थान और भावस्थानको तो यह स्वीकार करता हो है, उसमें विस्तंवाद नहीं है, क्योंकि वर्तमान अवगाहना-उस्हाण सेन्नो और कापके उत्तयस्कर मानको उसके विषयरूपसे स्पष्ट उपरुष्धिय होती है। इसलिए इन निक्षेपोंका इसमें सम्भव है यह सिद्ध हुआ।

इस प्रकार इन निक्षेपोंमेंसे किस निक्षेपसे यहाँ (इस अनुयोगद्वारमें) प्रयोजन है

इस प्रकारकी आशंका होनेपर इस सूत्रको कहते है-

#### प्रकृतमें भावस्थानसे प्रयोजन है।

§ ४५. अनन्तर पूर्व कहे गये इन निक्षेपोसेसे नोआगसभावनिक्षेपसे प्रयोजन है, क्योंकि व्यासमान आदि स्थानोंका दूसरे निक्षेपोके परिहारद्वारा नोआगम भावनिक्षेपमें सुत्तविद्वासावसरे चेय द्वाणणिक्खेवं णयपरूवणाणुगयं काद्ण संपद्दि गाहासुत्ताणमत्य-विद्यासणं कुणमाणो चुण्णिसुत्तयारो इदमाह—

- एतो सुत्तविहासा ।
- ५ ४६. पुन्वं सुत्तविहासं पहण्णाय तमपरूविय णिक्खेवो काउमाढचो । तदो तेणंतिस्ताये तिस्से पुणो वि अणुसंधाणं कादृण तप्यरूवणहुमिदं सुत्तमारहं ।
  - # तं जहा।
  - ६ ४७. सुगमं।
- अादीदो चत्तारि सुत्तगाहाओ एदेसिं सोखसवहं द्वाणाणं णिदिर-सण्डवणये ।
- ५ ४८, तत्थ ताव आदीदो प्यहुिंड चत्तारि सुनगाहाओ विहासिज्जेते । ताओ पुण कम्ब्रि अत्थिविसेसे पिडवदाओ ति आसंकाए इदसुत्तरं 'एदेसिं सोलसण्डं हाणाणं णिदिस्सणोवणए पिडवदाओ ति' पढमगाहाएँ कपमेद्राणहेसाण सोलसण्डं हाणाणं सेसमाहाहिं तीहिं णिदिस्सणोवणयस्य परिष्कुडसुवलंभादो । जह एव चत्तारि सुन-गाहाओ णिदिस्सणोवणए पडिबदाओ ति कथमिदं घडदे. विण्डमेव सत्तगाहाणं तत्थः

अवस्थान देखा जाता है। इस प्रकार सर्वप्रथम गाथासूत्रोंके विशेष ज्याख्यानके अवसरपर ही नयप्ररूपणासे अनुगत स्थानविषयक निशेषप्ररूपणा करके अब गाथासूत्रोंका विशेष ब्याख्यान करते हुए चुणिसृत्रकार इस सुत्रको कहते हैं—

- \* इससे आगे गाथासूत्रोंकी विभाषा करते हैं।
- § ४६. पूर्वमें गाथासूत्रोंके विशेष व्याख्यानकी प्रतिक्का करके उसकी प्रक्षणण किये विना तिक्षेप करनेके लिये आरम्भ किया । इसलिये उसके बाद उसका फर भी अनुसन्धान करके उसका कथन करनेके लिये इस सत्रका आरम्भ किया है ।
  - **# वह जैसे** ?
  - ६४७ यह सूत्र सुगम है।
- अादिसे लेकर चार खत्र गायाएँ इन सोलह स्थानोंके उदाहरणपूर्वक अर्थ साधन करनेमें आई हैं।
- ९४८ उनमेंसे सर्वप्रथम आदिसे लेकर बार सुत्रगाथाओका विशेष व्याख्यान करते हैं। परन्तु वे बारों सुत्रगाथाएं किस अधेम प्रतिबद्ध है ऐसी आप्नेका होनेपर यह उत्तर दिया है—दत सोटह स्थानोंक उदाहरणपूर्वक अर्थसाधनमें प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि प्रथम गाथाद्वारा किन भेदोंका निर्देश किया गया है ऐसे सोटह स्थानोंका शेष तीन गाथाओंद्वारा उदाहरण-पूर्वक अर्थसाधन स्थाहरण स्थान अर्थक अर्थसाधन स्थाहरण पूर्वक अर्थसाधन स्थाहरण प्रति अर्थक अर्थसाधन स्थान का अर्थक प्रति हो ।
  - शंका--यदि ऐसा है तो चार सुत्रगाथाएँ उदाहरणपूर्वक अर्थसाधनमें प्रतिबद्ध हैं
  - १. ता॰प्रतौ काल (किमट्र) माइलो इति पाठः । २. ता॰प्रतौ लि पढमगाहा पढमगाहाए इति पाठः ।

पिडबद्धत्तदंसणादो ति णासंकणिज्जं, णिदिस्सणोवणयट्टं कीरमाणमेदणिहेसस्स वि तिव्वसयत्तेण तहाभावीवयारादो । को णिदिस्सणोवणयो णाम १ णिदिस्सणं दिहंतो उदाहरणिमिदि एयट्टो । णिदिस्सणस्स उवणवो णिदिस्सिणोवणवो, दिहंतग्रहेणस्य साधणिमिदि मणिदं होह । तत्य ताव कदमेण साधम्मेण केसि हाणाणं णिदिस्सणोवणवो एत्य विवक्तिववो ति एदस्स जाणावणद्वग्रस्यतस्य साधण्या

- \* कोहट्टाणं चउण्हं पि कालेण णिदिस्सणउवणओ कओ।
- संसाणं कसायाणं बारसण्हं ट्ठाणाणं भावदो णिदिस्सणजवणक्षो कओ।

यह कैंसे बन सकता है, क्योंकि तीन सूत्रगाथाएं ही उक्त अर्थमें प्रतिबद्ध देखी जाती हैं ?

समाधान—ऐसी आजंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उदाहरणोंद्वारा साधन करनेके लिये जो भेदोंका निर्देश किया गया है वह भी प्रकृत अर्थको विषय करता है, इसलिये उस प्रकारके भावका उपचार किया गया है।

शंका-निदर्शनोपनय किसे कहते हैं ?

समाधान----निदर्शन, दृष्टान्त और उदाहरण ये एकार्यवाची शब्द हैं। निदर्शनके उपनयको निदर्शनोपनय कहते हैं, अर्थात् दृष्टान्तोंद्वारा अर्थका साधन करना यह उक्त कथन-का तात्तर्य हैं।

उनमेंसे सर्वप्रथम किस साधर्म्बद्वारा किन स्थानोंका उदाहरणपूर्वक अर्थसाधन यहाँ किया गया है, इस प्रकार इस बातका क्कान करानेके लिये आगेके दो सूत्र अवतीर्ण हुए हैं—

- \* चारों ही क्रोध-स्थानोंका कालकी मुख्यतासे उदाहरणपूर्वक अर्थसाधन किया गया है।
- § ४९ कोघकपायके तो चारों ही स्थानोंका नगसमान और पृथिवीसमान आदि भेदरूपसे जो उदाहरणपूर्वक अथंसाधन किया गया है वह 'कालेण' अथोत् कालविषयक साधम्यका आश्रम केष्ठर किया गया है वह 'कालेण' अथोत् कालविषयक साधम्यका आश्रम केष्ठर किया गया है वह उक्त क्वयनका तार्त्य है, क्योंकि चिरकाल और अचिरकाल तक तो कोषका अवस्थान होता है उसका इस प्रकारक कालके साथ साधम्य बन जानेसे इस अपेक्षासे कोघकघायके भेदों से सम्बन्ध के वहारण संग्रह किये गये हैं। परन्तु इसका निर्णय आगे आनेवाले चृिता केस सम्बन्ध केरेंगे।
- श्रेष कपायोंके बारइ स्थानोंका भावकी ग्रुख्यतासे उदाहरणपूर्वक अर्थ-साधन किया गया है।

५ ५०, सेसाणं माणादीणं तिण्हं कसायाणं जाणि हाणाणि स्टासमाणादिमेदेणं बारससंखावच्छिण्णाणि तेसिं भावदो भावमासेज णिदिरसणोवण्यो कदो। तं जहा—माणस्स भावो थद्धत्तं, तस्स सेख्यणादिणिदिरसणमेदेण पयरिसापयरिसजुत्तस्स तहा चेय हाणसण्णा अणुमिगया। मायाण् भावो वक्कंतमणुज्जादा, तस्स वि वंसिजण्डु-आदिणिदिरसणोवण्यसृहेण तन्भावस्स तारतम्मसंभवो णिदिरिसदो। लोभभावो असंतोसजणिदा संकिलिहृदा, तस्स वि किमिरागरचादिणिदरिसणोवण्णासपृहेण जहा-मावमेव समत्यणा कया चि । संपिंह कोहृह्याणां चउण्हं पि कालेण णिदिरसणोवण्यां क्यों क्यों चि जं पुन्वसुन्ते पदण्णादं तस्स वित्यारखपुरुवणहुसुवरिमं प्रवंधमाह—

 क्षेतोमुहुत्तिगं णिधाय कोहं वेदयदि सो उदयराइसमाणं कोहं वेदयदि।

§ ५१. जो जीवो अंतोमुह्यस्य मावं णिधाय धरेयुण कोधं वेदयदि सो उदय-राह्ममाणं चेव कोहं वेदयदि । किं कारणं १ उदयराईए व्य तस्स चिरतरकालावद्वाणेण विणा तकालमेव विलयदंसणादो । एसो च कोहकसायवेदो वेदिज्ञमाणो जीवस्स ण किंचि संजमवादं कुणह, मंदाणुमागचादो । किन्तु संजमस्स अञ्चतसुद्धिं पिडवंधह, तत्थ पमादादिमलप्यायणे वावदचादो ।

 अं जी अन्तर्यहृति काल तक कोधमावको धारण कर उसका वेदन करता है वह उदकराजिक समान कोधका वेदन करता है।

§ ५१ जो जीव अन्तर्मुहुर्त तक होनेवाले आवको घारण कर क्रोधका वेदन करता है वह उदकराजिके समान ही कोषका वेदन करता है, क्योंकि उदकराजिके समान उसका विरक्षाल तक अवस्थानके दिना उसी समय विलय देखा जाता है। वेदनमें आता हुआ यह क्रोधकणायरूप वेद जीवके कुछ भी संवभाषातको नहीं करता, क्योंकि यह मन्द अनुभाग-स्वरूप होता है। किन्तु संवभको अत्यन्त शुद्धका प्रविवन्ध करता है, क्योंकि उसका प्रमादादि-रूप मलके उत्यन्न करने में ज्यापार होता है।

<sup>\$ 40</sup> दोष मानादि तीन कषायों के खतासमान आहि भेदसे बारह संस्थाहर जो स्थान हैं उनका 'भावदी' भावका आश्रव छेकर उदाहरण पूर्वक अर्थसाधन किया गया है। यथा—मानका भाव त्वच्यता है। शैळ्यन आदि जितने उदाहरणभेद हैं उनके सामान प्रकाष और अप्रकर्षशुक्त उस मानकी उसी प्रकार स्थानसंख्या गोजित की गई है। मायाका मान क्वाब अर्जीत अक्तता है, इसिख्टे वांमको जढ आदि उदाहरणांके प्रहणद्वारा मायाक भी उस मावका तारतस्य यन जाता है यह दिख्छाया गया है। खोभभाव असन्वोषजनित संच्छेत्रपना है, अतः कृभिराग आदि उदाहरणांके उपन्यासद्वारा खोभका भी जैसा भाव है उसका समर्थन किया गया है। अब कोथके चारों ही स्थानोंका काळकी मुख्यतासे उदाहरणपूर्वक अर्थसाधन किया गया है ऐसा जो पूर्वसूजमें प्रतिक्षा कर आये हैं उसके अर्थका विस्तारपूर्वक कथन करनेके छिये आगेके प्रवस्थकों कहते हैं—

१ ता व्यती तहतं ाति पाठ. । २. ता व्यती णिदरिसणेवणको इति पाठ ।

 अं जो अंतोमुहुत्तादीदमंतो अद्धमासस्स कोषं वेदयदि सो वालुक-राइसमाणं कोहं वेदयदि।

५ ५२. जो वुण अंतोग्रहुचकालग्रुक्लिय अंतो अद्मासस्स कोहं वेदयित सो णियमा वालुवराइसमाणं कोइमणुइविद ति घेचल्वं। इदो? वालुअराईए व्व तस्स कोइपिमाणस्स अंतोग्रुङ्गाईलेय अद्मासस्स अंतो अवद्वाणदंसणादो। एदं च कसायोदयजणिदकलुमपरिणामस्स सन्लभावेण परिणदस्स तेतियमेचकालावद्वाणं पेक्खपूण भणिदं, अण्णदा कोइोवजोगावद्वाणकालस्स उकस्सण वि अंतोग्रुहुचमेचपमाण-परुवयस्चेण सह विरोहप्पस्मापं जीवस्स संजमपादं करिय संजमासज्ञेस जीवं ठवेड चि णिच्छओ कायव्यो।

 अ जो अद्भासादीदमंतो छुण्हं मासाणं कोषं वेययदि सो पुढिव-राष्ट्रसमाणं कोहं वेदयदि ।

§ ५२. जो खलु जीवो अद्धमासं बोलिय छण्डं मासाणमंतो कोइं वेदयदि सी
प्रदिवराहसमाणं तदियं कोधं वेदयदि, तज्जिषदसंसकारस्स प्रदिवमेदस्सेव अंतो छण्डं

विश्वेषार्थ — यहाँ यह बतलाया है कि जो उदकराजिके समान मन्द अनुभागस्वरूप कोधका वेदन करता है उसका अनुभवमें आनेवाला वह कोध परिणाम संयमका घात करनेमें तो समर्थ नहीं है, किन्तु संयमकी अत्यन्त शुद्धिका प्रतिवन्ध कर सलको उत्यक्ष करता है। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि बुद्धिगूर्वक सात्र संवलनक्ष्यायका सद्भाव जहाँ तक सम्मव है जीवके वहीं तक प्रमाद दशा होती है। सात्रव जादि चार गुणस्थानीं सं स्वलन क्ष्याय है पर अनुद्धिगुर्वक है, इसल्यि इस कि समाद दशा होती है। सात्रव जादि चार गुणस्थानीं सं स्वलन क्ष्याय है पर अनुद्धिगुर्वक है, इसल्यि इस अप्रसाद दशा हो। गई है। अन्यन्न (शीधवलामें) जो पाँच सहान्नत आदिकर परिणामों को भी अप्रमाद कहा है उसका भी आश्च यही है।

\* जो अन्तर्महर्तके बाद अर्थमासके भीतर तक क्रोधका वेदन करता है वह वालकागाजिके समान क्रोधका वेदन करता है।

§ ५२. परन्तु जो जीव अन्तर्गृहुर्त् कालको उल्लंघन कर अर्धमासके भीतर तक कोधका वेदन करता है वह नियमसे वालुकाराजिके समान कोधका अनुभव करता है ऐसा यहाँ पर प्रहण करना चाहिए, क्योंकि वालुकाराजिके समान उस कोधपरिणामका अन्तर्गृहुर्द्धको उल्लंधन कर अर्थमासके भीतर तक अवस्थान देखा जाता है। और यह, क्यायके उदय से स्टप्सन हुए शल्यक्षसे परिणत कलुवपरिणामके उदने काल क अवस्थानको देखकर, कहा है। अन्यथा कोधोपयोगके अवस्थान कालके अन्तर्गृहुर्द्धमाण इच्चन करनेवाले सुत्रके साथ है। अन्यथा आता है। यह कोध परिणामका भेद अनुभवमें आता हुआ संवयका घात करके जीवको संमानासंवयमें स्थापित करता है ऐसा निरुचय करना चाहिए।

अ जो अर्थमासके बाद छड्माइके भीतर तक क्रोधका बेदन करता है वह पृथिवी-गजिके समान क्रोधका बेदन करता है।

§ ५३. जो जीव नियमसे अर्धमासको विवाकर छह माहके भीवर तक क्रोधका वेदन करवा है वह पृथिवीराजिके समान तृतीय क्रोधका वेदन करवा है क्योंकि उससे उत्पन्न हुआ संस्कार मासाणमगद्भाणदंसणादो । एत्य वि पुत्र्वं व कसायपरिणामस्स सन्ह्येभूदस्स एत्तिय-मेचकालावद्भाणं समत्येयव्वं, अण्णदा सुत्तविरोहादो । एसो च कोहपरिणामो वेदिज-माणो जीवस्स संज्ञमासंज्ञमं घादिय सम्मत्रमेचे जीवं ठवेदि ति । एसो तदिओ कोहमेदो पुन्विन्न्ह्यादो तिन्वाणुभागो दक्रव्वो ।

 को सन्वेसिं भवेहिं उवसमं ण गच्छुइ सो पव्यदराइसमाणं को हं बेहराति ।

§ ५४. तं जहा—एकस्स जीवस्स किन्दि वि जीवे समुप्पण्णो कोहो सम्लीभृद्री होन्ण हियये द्विदो, पुणी संखेजासंखेजाणतेहि भवेहिं तं चेव जीवं दर्टूण पकोणे गच्छर, तज्रणिदसंसकारस्स णिकाचिदमावेण तेचियमेचकालावद्वाणे विरोहामावादो । सी तारिसो कोहपरिणामो पव्चयराइसमाणो चि मण्णदे, पव्चयसिलामेवस्सेव तस्साणांतेण वि कालेण पुणो संधाणाणुवलंभादो । एसी वुण कोहपरिणामो वेदिजमाणो जीवस्स सम्मचं पि घादिय मिच्छचमाबे दवेइ चि । सव्वविच्वाणुमानो एसी चउत्थो कोहसेदी चि जाणावणहमेत्य सुचपरिसमचीए चठ्ठमकंविच्णामो कले। एसं ताव केहस्स चउण्डं ठाणाणं कालेण णिद्रिसणोवणायं काट्ण संपद्दि एदीए दिसाए सेताणं कसायाणं उण्णमेदेस भावदी णिद्रिसणोवणायं काट्ण संपद्दि एदीए दिसाए सेताणं कसायाणं उण्णमेदेस भावदी णिद्रिसणोवणायं काट्ण स्वायाणं ज्ञानाचणावण्यं वार्चे प्राप्त स्वायाणं अग्राप्त स्वायाणं स्वयाणं स्वायाणं स

ष्टिथिबोभेदके समान छह माहके मीतर तक अवस्थित देखा जाता है। यहाँपर भी कपाय-परिणाम शल्यकपसे मात्र इतने काल तक अवस्थित रहता है इसका पहलेके समान समर्थन करना चाहिए। अन्यथा सूत्रके साथ विरोध जाता है। और यह कोध परिणाम अनुभवमें अलात हुआ वीत्रमें संयमासंयमका घात कर जीवको सम्यन्तवर्मे स्थापित करता है। यह तीसरा कोधभेद पूर्वके कोधसे तीत्र अनुमागवाला जानना चाहिए।

 अं जो सब भवोंके द्वारा उपश्रमको नहीं प्राप्त होता है वह पर्वतराजिके समान कोधका वेदन करता हैं।

§ ५४ यया—एक जीवके किसी भी जीवमें उत्पन्न हुआ क्रोप शन्य होकर हृदयमें स्थित हुआ, पुनः संस्थात, असंख्यात और अनन्त भवोंके द्वारा उसी जीवको देखकर प्रकृष्ट कीयको प्राप्त होता है, वर्गोंक उससे उत्पन्न हुए संस्कारके निकाणितरूपसे उनने काळतक अवस्थित रहनेमें विरोधका अमाव है। वह उक्त प्रकारका कोयपरिणाम पर्वतराजिके समान कहा जाता है, वर्गोंक पर्वतन्त्रिकों समान उत्पन्न अलन्त काळके द्वारा भी पुनः सम्भान नहीं उपक्रथ होता। वेदनमें आता हुआ यह कोयपरिणाम जीवके सम्यवस्वका भी पात कर उसे मिध्यात्वभावमें स्थापित करता है। सबसे तोच अनुमानवाला यह चौथा कोयभेद हैं इस बातका जान करानेके लिये यहाँ सूत्रके अन्तमें चार अंकका विन्यास किया है। इस प्रकार सर्वप्रथम कोयके वारों स्थानोंका काळकी युक्थवासे उदाहरणद्वारा अर्थसाथन करके अब इसी दिशाहारा शेष कथायोंके स्थानमेवीं मावकी मुख्यतासे उदाहरणद्वारा अर्थसाथन करके अब इसी दिशाहारा शेष कथायोंके स्थानमेवीं मावकी मुख्यतासे उदाहरणद्वारा अर्थसाथन अर्थसाथन व्यास स्थानेक स्थानमेवीं मावकी मुख्यतासे उदाहरणद्वारा अर्थसाथन कर्यक अब इसी दिशाहारा शेष कथायोंक स्थानमेवीं मावकी मुख्यतासे उदाहरणद्वारा अर्थसाथन अर्थसाथन क्षेत्र अर्थसाथन करिया स्थान स्

#### जाणावणहुमुवरिमं सुत्तमाह---

- एदाणुमाणियं सेसाणं पि कसायाणं कायव्वं ।
- § ५५. एदीए दिसाए सेसकसायाणं पि मावेण णिदिरिसणीवणओ गाहा-सुत्ताणुसारेण णेदव्वो चि भणिदं होह । एवं चउण्हं सुत्तगाहाणमत्थविहासणं कादृण पयदत्यस्रुवसंहरेनाणो सुत्तमुत्तरं भणह---
  - # एवं चत्तारि सुत्तगाहाओ विहासिदाओ भवंति।
- § ५६, एवं ताव आदीदो प्पहुडि चत्तारि सुत्तगाडाओ सोलसण्डं ट्वाणाणं काल-भावेहिं णिदिरसणोवणए पिडवद्वाओ विद्वासियाओ। एदीए दिसाए सेसबारस-गाहाओ वि जाणियूण विद्वासियच्याओ ति एसो एदस्स सुत्तस्स भावत्थो।

एवं चउट्ठाणे ति समत्तमणिओगहारं ।

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्चनम् । जीयानुत्रेलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥

गाथासूत्रोंके अनुसार जानना चाहिए इस बानका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

- \* इस प्रकार उदाहरणों द्वारा अनुमान करके शेष कषायोंका भी अर्थसाधन करना चाहिए।
- ५ ५५. इस दिशाद्वारा शेष कथायोंका भी भावकी सुख्यतासे चदाहरणद्वारा अर्थसाधन
   गाथासुत्रोंके अनुसार कर छेना चाहिए यह उक्त कथनका तात्यर्य है। इस प्रकार चार सूत्र गाथाओंके अर्थका विशेष व्याख्यान करके अब प्रकृत अर्थका उपसंहार करते हुए आगेके
   सूत्रको कहते हैं—
  - # इस प्रकार चार स्त्रगाथाओंका विशेष व्याख्यान किया।
- ६ ५६ इस प्रकार सर्वप्रथम आहिसे लेकर जो चार सूत्रगाथाएं सोलह स्थानोंके काल और भावको मुख्यतासे बदाहरणद्वारा अर्थसाधनमें प्रतिबद्ध हैं बनका विशेष व्याख्यान किया। इसी पद्धतिसे शेष बारह गाथाओंका भी जानकर विशेष व्याख्यान करना चाहिए यह इस सूत्रका भावार्थ है।

इस प्रकार चतुःस्थान अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।

सिरि-जइवसहाइरियविरहय-चुण्णिसुत्तसमण्णिदं सिरि-भगवंतगुराहरभडारस्रोवइट्ठं

# कसाय पा हु डं

तस्स

# सिरि-वीरसेगाइरियविरइया टीका जयध्वला

ਕਣਾ

वंजणे ति अणियोगदारं

--::8:--

णमो अरहंताणं

वंजण-रुक्खणभृसियमणंजणं तं जिणं णमंसिता। वंजणसुत्तत्थमहं समासदो वण्णहस्सामि ॥

#### # वंजणे त्ति अणिओगदारस्स सुर्गं।

जो व्यक्षन और छक्षण चिन्होंसे विभूषित हैं और जो विगत अञ्चन है अर्थात् हृत्यसङ और भावसङ्से रहित हैं उन जिनदेवको नसस्कारकर में व्यञ्जनसुत्रोंके अर्थका संक्षेपमें वर्णन कहूँगा॥ १॥

# अब व्यञ्जन अनुयोद्वारके गाथाम्रत्रोंका विशेष व्याख्यान करते हैं।

१. ता॰प्रतौ वग्णइस्सामो (मि) इति पाठः ।

§ १. चउण्डं कसायाणमैयद्रपरुवणद्वमोइण्णस्त वंजणे ति अणिओगहारस्स विद्यासणद्वं गाहासुत्तसम्रुक्तिचणं कस्सामो ति भणिदं होइ । णविर एदिम्म अणि-योगदारे पंचसुत्तमाहाओ पडिबद्धाओ 'वियंजणे पंच गाहाओ' ति भणिदत्तादो । तासि जाहद्वारेणेयवयणणिदेसो एत्य कओ ति दहुव्तो । एवं गाहासुत्तसम्रुक्तिचणं परुण्णाय तण्णिदेसं कुणमाणो पुच्छावकमिदमाह—

#### # तं जहा।

- ६ २. सुगममेदं पुच्छावकः । एवं पुच्छाविमईकयाणं गाहासुत्ताणं पयदस्था-डियारपडिवद्वाणं जहाकममेसो सरूवणिहेसो—
- (३३) कोहो य कोवै रोसो य अक्खम संजलण कलह वड्ढी य। झंझा दोस विवादो दस कोहेयट्रिया होंति॥१-८६॥
- § ३. एसा पढमसुचगाइ। कोइकसायस्म एगट्ठपक्ष्वणट्टमागया। तं जहा— क्रोधः कोपो रोषः अक्षमा संज्वलनः कलहो हृद्धिः झंझा द्वेषो विवाद इत्येते दक्ष क्रोधपर्यायश्चराः एकार्थाः प्रतिपचन्याः। तत्र क्रोध-कोप-रोषाः धात्वर्थसिद्धत्वात्

#### **# वह** जैसे ।

- § २. यह पुच्छावाक्य सुगम है। इस प्रकार पुच्छाके विषय किये गये तथा प्रकृत अर्थापिकारमें प्रतिबद्ध गाथासत्रोंका यथाकम यह स्वरूपनिर्देश है—
- क्रोध, कोष, रोष, अक्षमा, संज्वलन, कलड, वृद्धि, झंझा, द्रेप और विवाद
   क्राधके ये दश एकार्यक नाम हैं ॥१-८६॥
- § २. यह प्रथम सूत्रनाथा कोधकपायके एकार्यक नामोंके कथन करनेके छिये आहे हैं। यया—कोध, कोध, रोष, अझमा, संज्वलन, कलह, बृद्धि, संझा, हेष और विवाद ये दश कोधक पर्यायवाची शब्द एकार्यक जानने चाहिए। उनमेंसे कोध, कोध और रोष शब्द धात्वर्यनिष्म होनेसे सुवोध हैं। अर्थान उक तीनी शब्द कमसे कथ, कुए और क्ष्य धातुओंसे वने हैं, अता जिस-तिस कथमें ये धातुरें प्रसिद्ध है वही इन शब्दोंका अर्थ है ऐसा यहाँ समझना चाहिए। झमारूप परिणामका न होना अञ्चना है। इसीका इसरा नाम

<sup>§</sup> १. वारों कपायों के पर्यायवाची नामों का कथन करने के लिये उपस्थित हुए ल्यन्जन इस अनुयोगद्वारका विशेष व्यावधान करने के लिये गायासूत्रों का समुल्कांतन करेंगे यह वक्त कथनका ताल्य है। इतनी विशेषता है कि इस अनुयोगद्वारमें पाँच सूत्रगायार प्रतिबद्ध हैं, क्यों कि एवं अंगे वें। उनका जातिद्वारा यहाँ एकवचन निर्देश किया है ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार गायासूत्रों के उल्लेखको प्रतिक्का करके उनका निर्देश किया है ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार गायासूत्रों के उल्लेखको प्रतिक्का करके उनका निर्देश करते हुए इस पुच्छासूत्रको कहते हैं—

१ ता॰प्रतौ -मेयट्ठाणपरूवणट्टमोइण्णस्य इति पाठः । २ ता॰प्रतौ क्रोष (व) इति पाठः :

सुवोधाः । न समा असमा असर् इत्यर्थः । सम्यक् उवलतीति संज्वलनः स्व-परोपतापित्वमेतेन क्रोधान्तेः प्रतिपादितम् । कल्दः प्रतीत एव । वर्धन्ते अस्मान् पाषायधःकल्दः-वैरादयं इति इद्धिः क्रोधकषायः, सर्वेषामनर्थानां तन्मुल्त्वात् । झंझा नाम तीव्रतरसंक्लेश्वपरिणामः, तद्धेतुत्वात् क्रोधकषायोऽपि तथा व्यपदिश्यते । द्वेषः अप्रीतिरन्तःकालुप्यमित्यर्थः । विरुद्धो वादः विवादः स्पर्द्धः संघर्ष इत्यनर्थान्तरम् । एवमेते दश्च पर्यायक्रन्दाः क्रोधकषायस्य भवन्तीति गाधार्थः ।

> कोध कोपो रोष संज्वलनमथाक्षमा तथा कलह.। झंझा-द्वेष-विवादो वृद्धिरिति क्रोधपर्यायाः॥१॥

(३४) माण मद् दृष्य थंभो उक्कास पगास तथ समुक्कस्सो। अनुक्करिसो परिभव उस्सिद् दुसलक्खणो माणो॥२-८७॥

असर्ष है यह इसका तात्वर्य है। जो भछे प्रकार जलता है, इसिखये कोषका एक नाम संज्यलन है, क्यांकि यह म्ब और परको संतम करनेवाला है। इससे क्रोच एक प्रकारको असिन है यह कहा गया है। कलहका अर्घ प्रतीत ही है। इससे पाप, जयश, कलह और वैर आदि इदिको प्राप्त होते है, इसिलए कोषक्षयायका एक नाम इदि हैं, क्योंकि मभी अनयोंकी जब कोष है। तीवतर संक्लेश परिणामका नाम झंझा है, उसका हेतु होनेसे कोषकपाय भी उस नामसे व्यपदिष्ट की जाती है। देखका अर्थ अप्रीति है, आत्यिक कलुषता यह इसका तात्वर्य है। विकट्स वादका नाम विवाद है। स्पर्धा और संघर्ष ये इसके नामान्तर है। इस प्रकार ये इस क्रोधकपायके पर्यायवाची शब्द है यह इस गायाका अर्थ है।

कोध, कोप, रोष, संज्वलन, अझमा, कल्ड, झंझा, द्वेष, विवाद और घृद्धिये कोधके पर्योगवाची शब्द हैं॥१॥

 मान, मद, दर्प, स्तम्म, उत्कर्प, प्रकर्प, समुत्कर्ष, आत्मोत्कर्ष, परिभव और उत्सिक्त इन दश लक्षणवाला मान है ॥२-८०॥

\$ ४ यह दूसरी गाथा कोघके बाद निर्देशके बोध्य मानकषायके एकार्थबाची शन्दोंके कथन करनेके द्विये आहे हैं। यथा—मान, मद, दर्ष्य, सन्ध्य, उन्हर्य, प्रकर्य, समुक्तकें आरमो-त्कर्य, परिभव और उस्सिक इस अहर दश उक्षणका मान जानना चाहिए। मानके ये दश पर्योगबाची अब्द हैं यह उक्त कथनका तात्यब है। उनमेंसे जाति आदिके द्वारा अपनेको

१. ता • प्रतौ पापाशयः कस्तृवेरादय इति पाठः ।

मदनं मदः । तदुव्हहिताइंकारस्य दर्पणं दर्पः । तदुत्थापितगर्थस्वलद्गत्वगदालापस्य सिमपातावस्थस्येव स्तन्धीभवतः स्तम्भनं स्तम्भः । तथोत्कर्ष-प्रकर्ष-समुत्कर्षाः विश्वेयाः, तेषामप्यभिमानपर्यायन्वेन इद्धत्वात् । आत्मन उत्कर्षः आत्मोत्कर्षः । आत्मोत्कर्षः । आत्मोत्कर्षः । आत्मोत्कर्षः । अहमेव जात्यादिमिहत्कृष्टो न मचः परतरोऽन्योस्तित्यच्यवसायः । परिभवनं परिभवः परावमान इत्यर्थः । आत्मोत्कर्ष-परपरिभवान्यामुद्गत सन्तुर्त्सिचित गवितो भवतीत्यु-त्सिकः । एवमेते दश मानकपायस्य पर्यायक्रवदाः ।

स्तम्भ-मद-मान-दर्ष्यं-समुत्कर्ष-प्रकर्षाश्च । आत्मोत्कर्ष-परिभवा उत्सिक्तरचेति मानपर्याया ॥२॥

### (३५) माया य सादिजोगो णियदी वि य वंचणा अणुज्जुगदा । गहणं मणुण्णममण कक्क क्रहक गहण च्छण्णो ॥२-८८॥

६ ५. माया सातित्रयोगो निकृतिर्वेचना अनुजुता ग्रहणं मनोज्ञमार्गणं कल्कः कृहकं निग्हनं छक्तमित्येते मायापर्यायाः । एतैः कन्दैर्वाच्यो योऽर्थः स मायाकषाय इत्युक्तं भवति । तत्र माया कपटप्रयोगः । सातियोगः कृटव्यवहारित्वं । निकृतिर्वेचना-

अधिक मानना मान है। उन्हीं जाित आदिक द्वारा आविष्ट हुए जीवका मिद्रा पान किये हुए जीवक समान उन्मत्त होना यह है। उनसे अथीन मदसे बढ़े हुए अहंकारका दूर्ण होना दर्प है। सिमान अवस्था में जिस प्रकार मनुष्य स्वाजितक स्थे यद्वा-चढ़ा बोलता है। उसी प्रकार मददव उत्तर हुए दर्पने स्वाजित क्ष्य स्वाजित है। उसी प्रकार उत्तक है। जर्प ने साम उत्तक है। उसी प्रकार उत्तक है। जर्प ने समुख्य वे तीनों मानके पर्योववाची नाम चिटेत कर हैने वाहिए, क्योंकि वे तीनों ज़ब्द मी अभिमानके पर्याववाची नाम चिटेत कर हैने वाहिए, क्योंकि वे तीनों ज़ब्द भी अभिमानके पर्याववाची है। अपने उत्तर्पका नाम आसोक्य है। में ही जाित आदिकरसे उत्तक हैं, दुसरे अपन कोई दुसरा उत्तक्ष का नाम आसोक्य है। में ही जाित आदिकरसे उत्तक हैं, दुसरे के पर्याववाची का परिभव है, दूसरेका परमान करना यह इसका तालये हैं। अपने उत्तक्ष और दूसरेक परिभव है, दूसरेका उपमान करना यह इसका तालये हैं। अपने उत्तक बील दूसरेक एस्पिन होता उद्दात होता इत्यावची नाम हैं।

स्तम्भ, मत्, मान, वर्णं, समुत्कर्ष, उत्कर्ष, प्रकर्षं, आत्मोकर्ष, परिभव और उत्सिक्त ये मानके पर्यायवाची शब्द है ॥ २ ॥

- # माया, सातियोग, निकृति, वखना, अनुजुता, ग्रहण, मनोझमार्गण, कल्क, कुहक, गृहन और छन्न थे ग्यारह मायाकशयके पर्यायवाची नाम हैं ॥३–⊏॥
- ५ ५. माया, साविप्रयोग, निकृति, वञ्चनां, अनुजुता, पहण, मनोझमार्गण, करक, कुहक, निगृहन और छन्न ये मायाके पर्याय हैं। इन सब्दोंके द्वारा जो अर्थ कहा जाता है वह मायाकषाय है यह उक्त कथनका तात्यव है। उनमेंसे कपटप्रयोगका नाम माया है। कुटिल व्यवहारका नाम सावियोग है। वञ्चना-उगनेके अभिप्रायका नाम निकृति है।

मिप्रायः । वंचना विप्रलम्मनं । अनुजुता योगवक्रता । ग्रहणं मनोज्ञार्यं परकीयग्रुपादाय निन्हननं । गहनं चान्तर्गतवंचनामिप्रायस्य निमृताकारेण गृहमंत्रता ।
मनोज्ञमार्गणं मनोज्ञस्यार्थस्य परतो मिथ्याविनयादिमिरुपचारैः स्वीकरणामिष्रायः ।
कल्को दम्मः । क्रहकमसद्भृत-मंत्र-तंत्रोपदेशादिमिर्लोकोपजीवनम् । निग्हनं अन्तर्गतदुराश्चयस्य बहिराकारसंवरणम् । छन्नं छव्वययोगोऽतिसन्धानं विश्रम्मधातादिरित्यर्थः ।
त एते मायापर्याया एकादश प्रतिपचन्याः ।

मायाथ सातियोगो निकृतिरथो वंचना तथानृजुता । ग्रहणं मनोज्ञमार्गण-कल्क-कृहक-गृहनच्छन्नम् ॥ ३ ॥

(३६) कामो राग णिदाणो छंदो य सुदो य पेज्ज दोसो य। णेहाणुराग आसा इच्छा सुच्छा य गिद्धी य ॥४-८८॥ (३७) सासद पत्थण लालस अविरदि तण्हा य विज्ज जिञ्मा य।

(३७) सासद पत्थण लालस अविरदि तण्हा य विज्ञ जिल्ला य । जोभस्स णामधेज्जा वीसं एगट्टिया भणिदा ॥५-६०॥

§ ६. काम-राग-निदान-छंद-सुत-प्रेय-दोषप्रशृतयः त एते लोभस्य नामधेयत्वेन रूडा विग्रतिरेकायोः श्रन्दाः पूर्वद्वितिकृषवर्णिताः प्रत्येतच्याः इति संक्षेपतः सुत्रार्थः । तत्र कमनं कामः इष्टदारायत्यादिपरिग्रहाभिलाष इति प्रथमो लोभपर्यायः । रंजनं रागो

विप्रजन्मनका नाम बरुचना है। योगको कुटिल्जाका नाम अनुजुता है। दूसरेक मनोझ अर्थको प्राप्त कर उसका अपलाप करनेका नाम महण है। और इसका अर्थ गहन करने पर उसका तायर्थ है—भीतरी वरुचनाके अभिप्रायका निम्हताकाररूपसे गृह मंत्र करना। मिण्या विनय आदि उपलारों हारा दूसरेस मनोझ अर्थके स्वीकार करनेके अभिप्रायका नाम मनोझमार्गण है। दम्भका नाम करने है। सुठे मन्त्र, तन्त्र और उपदेश आदि हारा लोकका उपलीवन करना कुदक है। भीतरी दुराप्तयका बाह्यमें संबरण करना (ख्रिपाना) निगृहन है। छया-प्रयोग करना छन है। विस्तर प्रविक्त करना छूक है। भीतरी दुराप्तयका बाह्यमें संबरण करना (ख्रपाना) निगृहन है। छया-प्रयोग करना छन है। छत्तर प्रविक्त प्रवास करने प्रविक्त विद्यान की स्वति हो। छन कहलाता है यह इसका तार्य है। ये सब ग्यारह इन्द्र सावाके वर्षायवाची जानने चाहिए।

माया, सातियोग, निकृति, वञ्चना, अनुजुता, प्रहण, मनोक्रमार्गण, कल्क, कुहक,

गृहन और छन्न ये मायाके पर्यायनाम हैं।। ३।।

# काम, राग, निदान, छन्द, सुत या स्वत, प्रेय, दोष, स्नेह, अनुराग, आञ्चा, इच्छा, मृच्छा, गृद्धि, साञ्चता या श्वास्वत, प्रार्थना, लालसा, अविरति, तृष्णा, विद्या और जिह्ना ये बीस लोभके एकार्यक नाम कहे वाये हैं ॥४. ५-८९, ९१॥

§ ६. काम, राग, निदान, झन्द, सुत, प्रेय और दोष आदि से सब छोमके नामधेय-रूपसे रूद बीस एकार्यक शब्द पूर्वाचार्याह्मारा कहै गये जानने चाहिए यह संक्षेपमें गाथा-सुत्रोंका अर्थ है। उनमेंसे काम शब्दकी व्युत्पत्ति है—कमनं काम:। इट स्त्री और इष्ट पति या पुत्र

१. ता व्यती -प्रयोग इति सन्धानं इति पाठ: ।

आदि परिम्मृक्षी अभिलावाका नाम काम है। यह लोमका प्रथम पर्यायनाम है। रागशस्त्रकी सुनुत्ति है—रंजनं रागः। मनोक्ष विषयके अभिवंगका नाम राग है। यह लोमका दूसरा प्रयोवनाम है। जन्मान्तरके सम्बन्धि निर्मावते लथीं तुसंकरण करनेका नाम निदान है। दूसरोके उपयोगको समृद्धिके देखनेके जो अत्यन्त संक्लेशको प्राप्त होता है तथा एसा विचार करता है कि मेरे जन्मान्तरमें भी इस प्रकारको भोगसम्पन्तता कैसे होगी इस प्रकार लगागत विषयको प्राथमों भी अभिसन्धानक। होना निहान है यह उक कथनका वात्य्य है। छुन्द प्रवस्त्रको प्रायतीमें अभिसन्धानक। होना निहान है यह उक कथनका वात्य्य है। छुन्द प्रवस्त्रको अपुत्रति है—छन्दनं छन्दा। सनके अनुकुल विचयके वार-वार भोगनेमें मनके प्रणिधानका नाम छन्द है यह उक कथनका वात्य्य है। नाना प्रकारके विचयिक अभिलाच क्या काम छन्द है यह उक कथनका वात्य्य है। नाना प्रकारके विचयिक अभिलाच क्या वाद्य हो। स्थि को भी भी वाद्य हम वात्य का हो। है। अथवा स्थ अप्तर वात्याय पर्यावका वाची है। स्थ का जो भाव वह स्वत तामका लोभ है। जो प्रिय के समान है वह प्रेय कहलाता है। इस जा से ध्र-वृत्त नामका लोभ है। जो प्रिय के समान है वह प्रेय कहलाता है। अस वो हो पर वह प्रेय-दोष नामका लोभ है।

भका—इसके प्रयरूप होनेपर दोषपना कैसे वन सकता है, क्योंकि दोनोंके एक होनेका निषेध हैं ?

समाधान—नहीं, आहादन मात्र हेतुपनेकी अपेक्षा परिम्रहकी अभिटापाके प्रेयरूप होनेपर मी संसारक बढ़ानेका कारणपना होनेसे उसमें दोषपना बन जाता है।

स्तेह शब्दकी व्युत्पत्ति है—स्तेहनं स्तेहः। इष्ट बस्तुमें अनुराग सहित मनका प्रणिधान होना स्तेह दे वह इसका तात्प्यं है। इसी प्रकार अनुरागका भी व्याख्यान करना चाहिए। अविद्याना अर्थकी आकोका करना जाशा नामका दूसरा ब्लोक्स पर्याखाची नाम है। अयवा जो आस्यति अर्थोत् आस्माको कुझ न्करता है वह आशा नामका ब्लोम है ऐसा व्याख्यान करना चाहिए। इच्छा पदकी बृत्युत्ति है—एवर्ण इच्छा। बाह्य और आस्मा

१ ता॰प्रती –माननुभूषाया इति पाठ । २. ता॰प्रती प्रेयो दोषो इति पाठ । ३. ता॰प्रती -होयोपपत्तेः इति पाठ । ४. ता॰प्रती तमुरूरोख्या– इति पाठ. ।

न्यास्त्रेयम् । एपणमिन्छा, बाह्याभ्यन्तरपरिव्रह्मामिलाष इत्यर्थः । मृर्च्छनं भृर्च्छा, तीवतरः परिव्रह्मामिष्वंग इत्यर्थः । गर्द्धनं गृद्धिः, परिव्रहेषुशाचानुपाचेष्वतितृष्णेत्वर्थः ।

§ ७. साम्प्रतं द्वितीयगायार्यं उच्यते । 'सासण-पत्थण-लालसेत्यादि—सहाश्या वर्तत इति वासस्तस्य भावः साश्वता, सस्पृहता सतृष्णतेत्ययमपरो लोभपर्यायः । अथवा शक्वद्भवः शाक्वती लोभः । कथं पुनरस्य शाक्वतिकत्वमिति चेदुच्यते—पित्राहोपादानात्प्राक्ष्परचाच्चे सर्वकालमनपायात् शाक्वतो लोभः । प्रकर्षेणार्थनं प्रार्थना धनोपलिप्तेत्त्ययः । लालसा गृद्धितित्यनर्थान्तरस् । विरमणं विरतिः । न विद्यते विरतिस्त्यतेत अविरतिः । अथवा अविरमणमविरतिरसंयम इत्यनर्थमेदः । तद्वेतुत्वाद-विरतिलंभपरिणामः, सर्वेशामेव हिंसानामविरमणभेदानां लोभकपायनिवन्धनत्वादिति । तर्वणं तृष्णा विषयपिपासेत्यर्थः । 'विज्ञ जिन्मा य' विद्या जिह्नत्यपि तस्यैव पर्याय-द्वयम्यमननन्यम् । तद्वथा—चेदनं विद्या लोभ इत्यर्थः, तद्धीनजन्मत्वाक्लोभोऽपि तथोपचर्यते, 'लोभो लाभेन वर्धते' इति वचनात् । अथवा' विद्येव विद्या । क इहोप-

परिम्रह्की अभिलायाका नाम इच्छा है यह इसका तात्यर्थ है। मुच्छी परकी न्युत्पत्ति है— मुच्छन मुच्छी। परिम्रहसन्बन्धी अति तीन्न अभिष्यंगका नाम मुच्छी है यह इसका तात्यर्थ है। गृद्धि परकी न्युत्पत्ति है—गर्द्धन गृद्धिः। उपात्त और अनुपात्त परिमहों अं अत्यधिक तृष्णाका नाम गृद्धि है यह इसका अर्थ है।

५०. अब सासण-पत्थण-छाल्सा इत्यादि दूसरी गाथाका अर्थ कहते हैं—आज्ञाके साथ जो रहता है वह ज्ञास कहलाता है और उसके भावका नास ज्ञासता है। स्युहा सहित्यना और उल्लासहित्यना इसका तात्य्य है। यह ओसका दूसरा पर्यायनास है। अथवा जो गत्न्वत हो वह ज्ञाञ्चल कहलाता है। यह भी लोभका एक नास है।

शंका-इसका शाहबतिकपना कैसे वन सकता है ?

समाधान-परित्रहके प्रहण करनेके पहछे और बादमें सदा बना रहनेके कारण छोभ ज्ञाहबत कहछावा है।

प्रकृष्टरूपसे अर्थन अर्थात् चाहना प्रार्थना है, प्रकृष्टरूपसे धनकी चाह करना यह इसका अर्थ है। ठाठमा और गृद्धि ये एकार्थवाची शब्द है। विरित्त शब्दकी व्युपत्ति है—विरागणं विरति:। जिसमें विरति नहीं है उसका नाम अविरति है। अथवा अविरति शह्दकी व्युपत्ति है—प्रवृत्ति शब्द होनेसे अविरति जोभपिगामस्वरूप है, च्योंकि हिंसासम्बन्धी अविरागण अर्थात् हों होनेसे अविरति जोभपिगामस्वरूप है, च्योंकि हिंसासम्बन्धी अविरागण अर्थात् अविरति के सभी भेद जोभक्षायनिमत्तिक होते हैं। हष्णा शब्दकी ज्युरत्ति है—वर्षणं हष्णा। विषयसम्बन्धी पिगासाका नाम कृष्णा है यह इसका तात्पर्य है। विद्या और जिह्ना ये दोनों भी लोगके हो दो पर्याय नाम जानने चाहिए। यथा—विद्याकी ज्युरत्ति है—वेदन विद्या। यद्दी पर विद्या परसे जोभ जिसा गया है। स्वर्ण वरत्ति वेदनके अर्थीन है, इसलिये जोभ भी विद्याहरूपरे उपचित्त किया गया है। होभ जासने वदता है

मार्थः ? दुराराधत्वम् । एवं जिह्नेव जिह्नेत्यसंतोषसाधर्म्यमाश्रित्य लोभपर्यायत्वं वक्तन्यम् । एवमेते लोभकषायस्य विश्वतिरेकार्थाः पर्यायाः श्वन्दाः व्याख्याताः ।

> कामो रागनिदाने छंद सुता प्रेय दोषनामानः। स्नेहानुराग आशा मूर्च्छेच्छागृद्धिसंज्ञाश्च ॥ ४ ॥ साशता प्रार्थना तृष्णा लालसाविरतिस्तथा। विद्या जिह्ना च लोभस्य पर्याया विश्वति स्मृताः॥ ५ ॥

#### एवं वंजणे त्ति समत्तमणिओगहारं।

ऐसा बचन भी है। अथवा विद्याके समान होनेसे छोभका नाम विद्या है।

शंका-प्रकृतमें उपमारूप अर्थ क्या है ?

समाधान—दुराराधपना प्रकृतमें उपमार्थ है। अर्थात् जिस प्रकार विद्याकी आरा-धना कष्टसाध्य होती है उसी प्रकार खोभका आलम्बनभूत भोगोपभोग कप्टसाध्य होनेसे प्रकृतमें लोभको कप्टसाध्य कहा गया है।

इसी प्रकार लोभ जिड्डाके समान होनेसे जिड्डास्वरूप है, यहाँ असंवोधरूप साधर्म्यका आध्यकर जिड्डा लोभका पर्यायवाची नाम है ऐसा कहना चाहिए। इस प्रकार लोभके इन एकार्थवाची झक्दोंका ज्याल्यान किया।

काम, राग, निहान, झन्द, सुत, प्रेय, दोष, स्तेह, अनुराग, आशा, मूच्छी, इच्छा, गृद्धि, साशत, प्रार्थना, तृष्णा, छाल्सा, अविरति, विद्या और जिङ्का ये बीस लोभके पर्याय-वाची नाम स्मृत किये गये हैं।

इस प्रकार व्यंजन नामका अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।

#### 30

सिरि-जइवसहाहरियविरहय-चुण्णिसुचसमण्णिदं सिरि-भगवंतगुराहरभडारस्रोवइट्ठं

# कसाय पा हु डं

तस्स

## सिरि-वीरसेगाइरियविरइया टीका जयधवला

तत्य सम्मत्तमणिओगद्दारं

-+:8:+-

णमो अरहंताणं

पणमह जिणवरवसहं गणहरवसहं तहेव गुणहरवसहं। दुसहपरीसहविसहं जहवसहं धम्मसुत्तपादग्वसहं।।१॥ इय पणमिय जिणणाहे गणणाहे तह य चेव ग्रुणिणाहे। सम्मत्तसद्विहेउं वोच्छं सम्मत्तमहियारं॥२॥

जिनवरहृषम्, गण्यरहृषम्, गुणधरहृषम् और दुःसह परीषहोंको जीतनेवाछे तथा धर्मसृत्रके पाठकोर्मे ब्रेष्ट ऐसे चतिष्ठथमको तुम सब प्रणाम करो ॥१॥

घमसूत्रक पाठकाम अष्ठ एस बावब्र्यमका तुम सव अणान करा ॥१॥ इस प्रकार जिननाय, गणनाय और घुनिनायको प्रणाम कर सम्यवस्वजुद्धिके निमित्त-रूप सम्यवस्व अधिकारका मैं कथन करता हैं॥ २॥

१. ता • प्रतौ पाठरवसहं इति पाठः ।

- कसायपाहडे सम्मत्ते ति अणिओगद्दारे अघापवत्तकरणे इमाओ चत्तारि सुत्तगाहाओ परूवेयव्वाओ।
- ६ १. एदस्स सम्मत्तसण्णिदमहाहियारस्स उवक्कमादिमेयभिण्णचउविहावयार-परूवणह्रमेदं सुत्तमाग्यं । तं जहा, चउव्विहो एत्यावयारी-उवक्कमो णिक्खेवो णयो अणुगमी चेदि । तत्थ उवक्कमी पंचविही--आणुपुन्वी णामं पमाणं वत्तन्वदा अत्था-हियारो चेदि । तत्थाण पुरुवी तिविहा पुरुवाणपुरुवीआदिमेदेण । एत्थ पुरुवाणपुरुवीए दसमी एसी अत्थाहियारी । पच्छाणुपन्त्रीए छद्रो । जत्थ-तत्थाणुपन्त्रीए अणिद्धारिद-संसाविसेसो एसो अत्थाहियारो चि वचन्त्रं। णामं पमाणं च सुगमं। वचन्त्रदा ससमयो तदुभयं वा, सम्मत्तपह्रवणाए तप्पडिवक्खपह्रवणाविणाभावित्तादो । अत्था-हियारो द्विही-दंसणमोहस्सुवसामणा खवणा चेदि, दोण्हमेदेमिं सम्मत्ताहियार-जोणित्तादो । णिक्सेव-णयोवक्कमपुरूवणा जाणिय कायव्या ।
- ६ २. इदाणिमणुगमं वचहस्सामो । को अणगमो णाम ? पयदाहियारस्स वित्थारपरूवणहुं तदवलंबणीभृदगाहासुत्ताणुसरणमणुगमो त्ति इह विविक्सओ। यदाह---'अधापवत्तकरणे इमाओ चतारि सुत्तगाहाओ परूषेयव्याओ' ति । एतदक्तं भवति-सम्मत्ते ति अणियोगहारस्स अत्यविहासणे कीरमाणे दंसणमोहस्सवसामणा पुन्तमेव

समाधात-प्रकृत अधिकारका विस्तारपूर्वक कथन करनेके छिये उसके अवलम्बन-स्वरूप गाथासन्त्रोंके अनुसरण करनेको अनुगम कहते हैं ऐसा अर्थ प्रकृतमें विवक्षित है। जैसा कि कहा है- अधःप्रवृत्तकरणके विषयमें इन चार सूत्र गायाओं का कथन करना चाहिए। इसका यह तात्पर्य है---सन्यक्त्व इस अधिकारके अर्थका विशेष व्याख्यान करने पर दर्शन-

<sup>\*</sup> कषायप्राभृतके सम्यक्त्व नामक अनुयोगद्वारके अन्तर्गत अधःप्रवृत्तकरण-सम्बन्धी इन चार सत्रगाथाओंका कथन करना चाहिए।

६ १ इस सम्यक्त्वसंज्ञक महाधिकारके उपक्रम आदि भेदरूप चार प्रकारके अवतार-का कथन करनेके लिये यह सत्र आया है। यथा—प्रकृतमें अवतार चार प्रकारका है—उपक्रम, निक्षेप. नय और अनुगम । उनमेंसे उपक्रम पाँच प्रकारका है—आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, बक्तव्यता और अर्थाधिकार । उनमेंसे पूर्वानुपूर्वी आदिके भेदसे आनुपूर्वी तीन प्रकारकी है । प्रकृतमें पूर्वानुपूर्वीकी अपेक्षा यह दसवाँ अर्थाधिकार है, पश्चादानुपूर्वीकी अपेक्षा यह छटा अर्थाधिकार है और यत्र-तत्रानुपूर्वीकी अपेक्षा अनिर्धारित संख्यावाला यह अर्था-धिकार है ऐसा यहाँ कथन करना चाहिए। नाम और प्रमाण ये दोनों सुगम हैं। बक्तव्यता स्वसमयवक्तव्यता और तदुभयवक्तव्यता जानना चाहिए, क्योंकि सम्यक्तवकी प्रहरूपणा उसकी प्रतिपक्ष प्ररूपणाके अविनाभावस्वरूप है। अर्थाधिकार दो प्रकारका है—दर्शन-मोहोपज्ञामना और दर्जनमोहञ्चपणा, क्योंकि ये दोनों अर्थाधिकार सम्यक्त्व अधिकारके योनिस्बरूप हैं। निक्षेप, नय और उपक्रमका विशेष कथन जानकर करना चाहिए।

६२ अब अनुगमको बतलाते हैं। शंका-अनुगम किसे कहते हैं ?

परूचेयच्या, तत्थेव सम्मचुप्पचिववद्दारस्स रूढचादो । तत्थ य पण्णारस सुचगाद्दाओ गुणहराइरियमुद्दकमरुविणिगायाओ पडिबद्धाओ । तत्थ वि तिष्णि करणाणि अधापवच-करणादिमेदेण । तेसि रूक्खणं पुरदो अणिस्सामो ।

#### \* तं जहा ।

 १ श. सुगममेदं गाहासुनावयारावेक्खं पुच्छावक्कं। एवं पुच्छाविसईकयाणं गाहासुनाणं जहाकममेसो सरूविणहेसो—

(३८) द्सणमोहउवसामगस्स परिणामो केरिसो भवे।

जोगे कसायउवजोगे लेस्सा वेदो य को भवे ॥र्८१॥

मोहोपशामनाका सर्वप्रथम कथन करना चाहिए, क्योंकि सम्यक्त्वकी उत्पत्तिरूप व्यवहार उनीमें रुक्त है। उसमें गुणधर आचार्यके सुबक्तमञ्जले निक्छी हुई पन्द्रह सूत्रगाथाएँ प्रतिबद्ध है। उसमें भी अध्यप्रवृत्तकरण आदिके भेदसे ये तीन करण होते हैं। उनके छक्षणोंका कथन आगो करेंगे

<sup>§</sup> ३ उनमें सर्वप्रथम अध्ययनुक्तरणके विषयमें ये चार सुत्रगाथाएं है जो पन्द्रह मूल गाथाओंसे वहिर्मृत हैं। वे दर्शनमोहका उपहाम करनेवाले उसी जीवक उसके अभिग्रुख होनेस्स अवस्थाका प्रस्पण करती हैं, उनका सर्वप्रथम यहाँ प्रस्पण करना चाहिए, क्योंकि उनका प्रस्पण किये विना पन्द्रह मुल्याधाओंके अर्थका विहोव व्याख्यान नही हो सकता। इस प्रकार यहाँपर वर्षाप अवश्वकरणके विषयमें इन सुत्रगाथाओंका कथन करना चाहिए ऐसा सामान्यरूपसे कहा है तो भी अध्यमनुक्तरणके प्रथम समयमें इनका कथन करना चाहिए ऐसा व्याख्यान करना चाहिए ऐसा व्याख्यान करना चाहिए, क्योंकि ये चार सुत्रगाथाएं अध्य- प्रयुक्तरणके प्रथम समयके विषयमें कही गई हैं ऐसा आगे कहे जानेवाले चूंणिस्त्रसम्बन्धी प्रपर्सहार वाक्ससे उक्त प्रकार के हिसेष निर्णयको उपख्डित होती है। अब वे कौन-सी गाथाएं है ऐसी आग्रेका होनीपर पुष्टापुर्वक उत्तर प्रवन्धको इहते हैं—

<sup>#</sup> वह जैसे ।

<sup>§</sup> ४. गाथासूत्रोंके अवतारकी अपेक्षा रखनेवाळा यह प्रच्छावाक्य सुगम है। इस प्रकार प्रच्छाके विषयरूपसे विवक्षित गाथासूत्रोंका कमसे यह स्वरूपनिर्देश है।

<sup>\*</sup> दर्शनमोहका उपश्रम करनेवाले जीवका परिणाम कैसा होता है, किस योग, कषाय और उपयोगमें विद्यमान उसके कौनसी लेक्या और वेद होता है ॥९१॥

५. एसा गाहा दंसणमोइउवसामगस्स तदुम्प्रहावत्थाए पयद्रमाणस्स परिणाम-विसेसपरूवणङ्कं तस्सेव जोग-कसायोवजोग-लेस्सा-वेदमेदाणं च परूवणद्रमोहण्णा । तस्य ताव प्रव्वद्वेणे 'दंसणमोहउवसामगस्स परिणामो केरिसो भवे', कि विसुद्धो विसद्धयरो संकिलिह्रो संकिलिह्यरो वा चि विसोहि-संकिलेसावेक्सो पुच्छाणिहेसी कओ दहन्वो । पच्छद्रेण वि 'जोगे कसाय उवजोगे लेस्सा वेदो य को भवे' किमविसेसेण सन्वेसिमेव जोगकसायोवजोगादिमेदाणमेदस्स संभवो. आहो अत्थि को विसेसो ति तब्बिसयविसेसणिण्णयावेक्खो पुरुछाणिहेसो कत्रो होह । एवं पुरुछदत्थ-विसयविसेसणिण्णयमुवरि चुण्णिसुत्तसंबंधेण कस्सामी, सुत्तसिद्धस्स अत्थस्स पुध परूपणाए फलविसेसाणुवलंभादो। एवं ताव पढमगाहाए संखेवेणुत्थाणत्थपरूपणं कादण संपृष्ठि विदियगाहाए अवयारं कस्सामी-

(३६) काणि वा पुञ्चबद्धाणि के वा अंसे णिबंधिद। कदि आवलियं पविसंति कदिण्हं वा पवेसगो॥ र्दशा

६ ६. एसा विदिया गाहा दंसणमोहउ वसामगस्स णाणावरणादिकम्माणं संतकम्म-बंधोदयावल्रियपवेसोदीरणाणं पयडि-द्विदि-अणुभाग-पदेसविसयाणं पुच्छाम्रहेण परूवद्रं ओइण्णं । तं जहा-- 'काणि वा पुव्यवद्वाणि' चि एसी सत्तरस पढमावयवी, सन्वेसिं

 ५. दर्शनमोहके उपशमके सन्मुख हुई अवस्थामें प्रवृत्त हुए दर्शनमोहके उपशामक जीवके परिणामविशेषका कथन करनेके लिये तथा उसींके योग, कषाय, उपयोग, लेश्या और वेदके भेदोंका कथन करनेके लिये यह गाथा आई है। उनमेंसे सर्व प्रथम पृद्धिके 'वर्शनमोहके उपशामकका परिणाम कैसा होता है' इस वचन द्वारा क्या विशुद्ध होता है, या विशुद्धतर होता है, संक्लिप्ट होता है या संक्लिप्टतर होता है ? इस प्रकार विशृद्धि और संक्लेशकी अपेक्षा प्रच्छाका निर्देश किया हुआ जानना चाहिए। तथा उत्तराधके 'किस योग, कषाय और क्षपयोगमें विद्यमान उसके छेरया और वेद कौनसा होता है इस वचनद्वारा क्या सामान्यसे सभी योग, कवाय, और उपयोगादिक भेद इसके सम्भव है या कोई विशेषता है इस प्रकार उक्त प्रच्छाविषयक विशेष निर्णयकी अपेक्षा रखनेवाला यह प्रच्छाका निर्देश किया है। इस प्रकार पूछे गये अर्थका विशेष निर्णय आगे चूर्णिस्त्रके सम्बन्धसे करेंगे, क्योंकि स्त्रसिद्ध अर्थको प्रथक प्ररूपणामें फलविशेष नहीं पाया जाता। इस प्रकार सर्व प्रथम प्रथम गाथा द्वारा संक्षेपसे उत्थानिकारूप अर्थका कथन करके अब दूसरी गाथाका अवतार करते हैं-

# दर्शनमोहका उपश्रम करनेवाले। जीवके पूर्वबद्ध कर्म कौन-कौन हैं, वर्तमानमें किन कर्मीशोंको बाँधता है, कितने कर्म उदयाविलमें प्रवेश करते हैं और यह किन कर्मीका प्रवेशक होता है ॥९२॥

§ ६. यह दूसरी गाथा दर्शनमोहका उपशम करनेवाले जीवके ज्ञानावरणादि कर्म-सम्बन्धी प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशविषयक सत्कर्म, बन्ध, उदयाविष्ठप्रवेश और उदीरणाका प्रच्छामुखसे कथन करनेके लिये आई है। यथा—'काणि वा पुरुवबद्धाणि' यह

१ ता •प्रती पन्वद्धेण वि इति पाठ: । २ ता •प्रती -विसेसियाणं इति पाठ: ।

कम्माणं पयिह-द्विद-अणुभाग-परेससंतकम्मपरूचणाए पहिनद्वो । कथं पुण 'काणि वा पुल्ववद्वाणि' ति सामण्णणिहसेण पयिह-द्विदि-अणुभाग-परेसविसेसोवरुद्वी होदि लि १ जेदसेत्वासंकणिज्जं, सामण्णणिहसे सन्वेति विसेसाणं संगहे विरोहाभावादो । 'के वा असे णिवंधिदे' ति एसो ग्रुजस्त विदियावयचो तेसि चेव पयिह-द्विदि-अणुभाग-परेस-विसेसियणवगवंधसरूवणिरूवहमोइण्णो, अंससहरस पयिह-द्विदि-अणुभाग-परेसविसेस-वाचिणो इह गाहणादो । 'कदि आविरुपं पविसंति' ति एसो ग्रुजस्त तिद्यावयवो सन्वेतिसेवकम्माणं मृत्रुत्तपयिहमेथिण्याणं द्विदिवस्वाजिययवेसाक्ष्यिक्व । उदयाप्यद्वस्व प्रविद्याविष्ठयं प्रविसंति । उदयाप्य प्रविद्याविष्ठयं प्रविद्याविष्ठयं प्रविद्याविष्ठयं प्रविद्याव चित्रप्रविद्याविष्ठयं माहास्वावयवो सन्वेति कम्माणस्रदीरणास्रहेण उदयाविष्ठयं प्रविस्त चरत्या माहास्रवावयवो सन्वेति कम्माणस्रदीरणास्रहेण उदयाविष्ठयं प्रविस्वज्ञमाणपयद्वीगं गाहास्रवावयवो सन्वेति कम्माणस्रदीरणास्रहेण उदयाविष्ठयं प्रविस्वज्ञमाणपयद्वीणं पर्वचाणं कस्सामो । संपिद्व प्रविद्याहिष्ठयं प्रविस्वज्ञमाणपयद्वीणं पर्वचाणं कस्सामो । संपिद्व विद्याहिष्ठयं प्रविस्वज्ञमाणपयद्वीणं कस्तामो । संपिद्व विद्याहिष्ठयं प्रविस्वज्ञमाणपयद्वीणं कस्तामो । संपिद्विष्ठावाह्यं प्रविद्याहिष्ठयं प्रविस्वज्ञमाणपयद्विष्ठ विद्याहिष्ठयं प्रविस्वज्ञमाणपयद्विष्ठ विद्याहिष्ठयं प्रविस्वज्ञमाणपयद्विष्ठ विद्याहिष्ठयं प्रविस्वज्ञमाणपयद्विष्ठ विद्याहिष्ठयं प्रविद्याहिष्ठयं प्रविस्वज्ञमाणपयद्विष्ठ विद्याहिष्ठयं प्रविद्याहिष्ठयं प्रविस्वज्ञमाणपयद्विष्ठ विद्याहिष्ठयं प्रविद्याहिष्ठयं स्वत्याहिष्ठयं स्वत्याहिष्ठयं प्रविद्याहिष्ठयं प्रविद्याहिष्ठयं प्रविद्याहिष्ठयं प्रविद्याहिष्ठयं प्रविद्याहिष्ठयं प्रविद्याहिष्ठयं स्वत्याहिष्याहिष्ठयं प्रविद्याहिष्याहिष्याहिष्याहिष्ठयं प्रविद्याहिष्याहिष्याहिष्याहिष्याहिष्याहिष्याहिष्याहिष्याहिष्याहिष्याहिष्याहिष्याहिष्याहिष्याहिष्याहिष्याहिष्याहिष्याहिष्याहिष्याहिष्याहिष्याहिष्याहिष्याहिष्याहिष्याहिष्याहिष्याहिष्याहिष्याहिष्याहिष्याहिष्याहिष्याहिष्याहिष्याहिष्याहिष्

(४०) के अप्रेसे झीयदे पुट्वं बंधेण उदएण वा। अंतरं वा किहं किच्चा के के उवसामगो किहं ॥र्दश॥

गाथासूत्रका प्रथम अवयव सभी कर्मोंके प्रकृतिसत्कर्म, स्थितिसत्कर्म, अनुभागसत्कर्म और प्रदेशसत्कर्मके कथन करनेमें प्रतिचद्व है।

श्रंका—'पूर्ववद्ध कर्म कीन हैं' इस प्रकार सामान्य निर्देश द्वारा प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशविशेषकी उपलब्धि कैसे होती हैं ?

समाधान—यहाँ ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, सामान्य निर्देशमें सभी विशेषों-का संग्रह होनेमें कोई विरोध नहीं आता।

'के वा असे णिवंधिद' यह गाथासुत्रका दूसरा अवयव उन्हीं कमोंके प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशविदेशकर नवकन्यके स्वरूपके तिरूपणके लिये आया है, क्योंकि यहाँ पर अंदा एक्टर प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशविदेशकरा वाचो प्रहण किया गया है। 'किर आवित्यें पविस्तात' यह गाथासुत्रका तीसरा अवयव मूळ और उत्तर प्रकृतियोंके भेदने अनेक प्रकारके सभी कमोंके स्थितिक्षयजन्य उदयाविक्यवेशके अनुसंधानके लिये तिवद्ध किया गया है। उदय और अनुदयह्मपसे उदयाविक्रमें प्रदेश करतेवाली प्रकृतियोंके अनुसंधानमें गाथासुत्रका यह अवयव प्रतिबद्ध है यह इसका भावार्ष है। 'किएणहं वा प्रदेसगों' गाथासुत्रका वह अवयव प्रतिबद्ध है यह इसका भावार्ष है। 'किएणहं वा प्रदेसगों' गाथासुत्रका वह विधा अवयव सभी कमोंकी उदीराणा द्वारा उदयाविक्रमें प्रविष्ट कराई जानेवाली प्रकृतियोंकी प्ररूपणामें प्रतिष्ट कराई जानेवाली प्रकृतियोंकी प्ररूपणामें प्रतिष्ट कराई जानेवाली स्वर्षके सम्बन्यसे करेंगे। अब तीसरो गाथाका अववार करते हैं—

दर्शनमोहके उपग्रमके सन्मुख होनेपर पूर्व ही बन्ध और उदयरूपसे कौनसे कर्मीय भीण होते हैं ? आगे चलकर अन्तरको कहाँ पर करता है और कहाँ पर किन-किन कर्मीका

१. ता • प्रतौ -गवेसणो इति पाठ. ।

- ५ ७. एसा तदियसुत्तगाहा पुञ्चद्वेण सन्वेसि कम्माणं पयहि-द्विदि-अणुभाग-पदेसिवसेसिदवंशीदएहिं झीणाझीणत्तगवसणद्वमागया। के कर्मांशाः प्रकृति-स्थित्यतु-मब-प्रदेशविशेषिताः दर्शनमोहोपश्चमनोन्मखाबस्थायां पूर्वमेव भीयन्ते. के वा न श्रीयन्त इति सूत्रे पदसम्बन्धावलंबनात् । तहा पच्छद्धेण वि पुरदो भविस्समाणमंतरं कम्हि उद्देसे होह, केसि वा कम्माण कम्हि उद्देसे एसी उवसामगी होदि चि एवंविहस्स अत्यविसेसस्स पुच्छाग्रहेण परूवणाए पहिनदा । एवंविहाणं च पुच्छाणिहेसाणं णिरारेगीकरणमुवरि चुण्णिसत्तसंबंघेण कस्सामो । संपिं जहावसरपत्ताए चुउत्थगाहाए एसो अवयारो---
- (४१) किं द्रिदियाणि कम्माणि अणुभागेमु केसु वा। ओरहिद्रण सेसाणि कं ट्राणं पडिवञ्जदि ॥६४॥
- § ८. एदिस्से चउत्थगाहाए पुव्यद्वेण विदियगाहाए परूविदद्विदि-अणुभागसंत-कम्माणं पुच्छामुहेणाणुवादं कार्ण तदो पच्छद्धेण द्विदि-अणुभागखंडयपरूवणाए बीजपद-मुवहडूं । दंसणमोहउवसामगो कम्हि उद्देसे काणि ट्विदि-अणुभागविसेसिदाणि कम्माणि ओवट्टेयुण कं ठाणमवसेसं पडिवज्जह, द्विदीए केतिए भागे विणासेयुण कहत्थं भागं

#### उपशामक होता है ? ॥९३॥

- § ७ यह तीसरी गाथा पूर्वार्घ द्वारा सभी कर्मोंके प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशविशिष्ट बन्ध और उदयहपसे क्षीण-अक्षीणपनेके अनुसन्धान करनेके छिए आई है। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशविशिष्ट कौनसे कसाँश दर्शनमोहके उपशनके सन्मुख होनेकी अवस्थामें पहले ही क्षीण हो जाते है और कीनसे कर्म क्षीण नहीं होते है इस प्रकार सूत्रमें परोंके सम्बन्धका अवलम्बन लिया है। तथा उत्तरार्घद्वारा भी आते हानेबाला अन्तर किस स्थान पर होता है और किन कर्मोंका किस स्थानपर यह उपशासक होता है इस तरह इस प्रकारका अर्थविशेष पुच्छाद्वारा प्ररूपणामें प्रतिबद्ध है। तथा इस प्रकारके प्रच्छानिर्देशोंका खुलासा आगे चूर्णिसूत्रके सम्बन्धसे करेंगे। अब कमसे अवसर प्राप्त चौथी गाथाका यह निर्देश है-
- # दर्शनमोहका उपशम करनेवाला जीव किय स्थितिवाले कर्मीका तथा किन अनुमार्गोमें स्थित कर्मोंका अपवर्तन करके शेष रहे उनके किस स्थानको प्राप्त होता है ॥९४॥
- § ८. इस चौथी गाथाके पूर्वार्घद्वारा दूसरी गाथामें कहे गये स्थितिसत्कर्मों और अनुभाग सत्कर्मीका पुण्छाद्वारा अनुवाद करके अनन्तर उत्तरार्ध द्वारा स्थितिकाण्डक और अनुमागकाण्डकसम्बन्धी प्ररूपणाके बीजपदका निर्देश किया है। दर्शनमोहका उपशामक जीव किस स्थानपर स्थितिविशेष और अनुभागविशेषसे युक्त किन कर्मोंका अपवर्तन कर अविश्रष्ट किस स्थानको प्राप्त होता है, क्योंकि स्थितिके कितने आगोंका विनाल कर कितने

१. ता॰प्रतौ –स्थित्यनुभाव इति पाठः ।

परिसेसेइ, अणुभागस्स ना केचिये मागे ओवड्डेद्ण केवडियं भागध्रवसेसेदि चि सुचत्य-संबंधावरुंबणादो । एवमेदेसिं गाहासुचाणध्रत्थाणत्थपरूवणं काद्ण संपिद्द एदेसिं वित्यारत्थपरूवणद्वसुचरं चुण्णिसुचपबंधमणुसरामो ।

- श्वाको चत्तारि सुत्तगाहाओ अधापवत्तकरणस्स पढमसमए
   पर्कविद्वाओ ।
- ५ ९. एवं भणंतस्सायमहिष्पाओ—एदाओ सुचगाहाओ अधापवचकरणपटम-समयादो हेहिमोबिरमावत्थासु पिडबद्धत्थपरूवणाए णिबद्धाओ । तम्हा दोण्डमवद्दाणं साहारणभावेण मञ्झावत्थाए मञ्झदीवयसरूवेणेदासिं परूवणं कायञ्चसिदि जाणावणहु-मेदाओ गाहाओ अधापवचकरणपटमसमए परूवेयञ्चाओ चि भणिदं होइ । संपिह 'जहा उदेसो तहा णिदेसो' चि णायमवलंविय पटमं ताव पटमगाहासुचत्थं विद्वासिदु-कामो इदमाह—
  - ∗ तं जहा ।
  - ६ १०. सगमं।
  - \* 'दंसणमोहज्वसामगस्स परिणामो केरिसो भवे' ति विहासा।

भागको शेष बचाता है तथा अतुभागके कितने भागोंका अपवर्तन कर कितने भागको शेष बचाता है इस प्रकार सुत्रका अर्थके साथ सम्बन्धका अवस्म्बन लिया गया है। इस प्रकार इन गाथासुत्रोंके ज्यानिकारक अर्थका कथन कर अब इनके विस्तारपूर्वक अर्थका कथन करनेके लिए आंगेके चुर्णिसुत्रके प्रवन्धका अनुसरण करते हैं—

- # ये चार सूत्रगाथाएँ अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें कहनी चाहिए ।
- § ९ ऐसा कहनेका यह अभिप्राय है—ये सूत्रगाथाएँ अध्यप्तृत्वराणके प्रथम समयसे पूर्वकी और बादकी अवस्थाओं में प्रतिबद्ध अर्थकी प्ररूपणा करनेमें निबद्ध है, इसिंखये दोनों अवस्थाओंके छिये साधारण ऐसी मध्यकी अवस्थाओं मध्यदीपकरूपसे इनका कथन करना बाहिए इस बातका झान करानेके छिये ये गाथाएँ अध्यप्तृत्वरुपके प्रथम समयमें कथन योग्य हैं यह कहा है। अब 'वहरूपके अनुसार निर्देश किया जाता है' इस न्यायका अवलन्धन छैकर सर्वप्रयम प्रथम गाथामुत्रके अर्थका विरोण व्याख्या करनेकी इच्छा से इसे कहते हैं—
  - **\* वह** जैसे ।
  - ९ १० यह सूत्र सुगम है।
  - "दर्शनमोहके उपश्रामकका परिणाम कैसा होता है ?" इसकी विभाषा ।

- #तंजहा।
- ६ १२. सगमोऽयं यथात्रतिज्ञातार्थविषयः त्रक्नोपन्यासः ।
- परिणामो विसुद्धो ।
- § १३. दंसणमोहउवसामगस्स परिणामो विसुद्धो चेव होह, णाविसुद्धो ति सुत्तत्थसंबंधो । विशुद्धतरोऽस्य परिणाम इत्युक्तं भवति । अधःप्रवृत्तकरणप्रथमसयमधि-कत्यैतत्प्रतिपादितं भवति । न केवलमधःप्रवृत्तकरणप्रारंभसमय एवास्य परिणामो विश्वद्भिकोटिमवगाढः, अपि तु प्रागप्यन्तर्मुहृत्तीत्त्रभृति विश्वध्यन्नेवायमागत इति प्रदर्श-नार्थप्रत्तरस्त्रमास्त्रयत् स्त्रकारः---
- # पुटवं पि श्रंतोमुहुत्तप्पहुडि अणंतगुणाए विसोहीए विसुङ्भमाणो आगवो ।
- § १४. कुत एवमिति चेत् ? मिथ्यात्वगर्चादितिदुस्तरादात्मानमुद्धर्तुमनसोऽस्य सम्यक्त्वरत्नमलुब्धपूर्वमासिसादयिषोः प्रतिक्षणं क्षयोपश्चमोपदेशलब्ब्यादिभिरुपब्रंहित-सामर्थ्यस्य संवेग-निर्वेदाभ्याम्रुपर्युपरि उपचीयमानदृष्टेय समय प्रत्यनन्तगणविशद्धि-प्रतिपत्तेरविप्रतिषेधात ।

# वह जैसे।

§ १२. यथा प्रतिकात अर्थको विषय करनेवाला यह प्रश्नका उपन्यास सुगम है।

# परिणाम विशुद्ध होता है।

§ १३. दर्शनमोहके उपशामकका परिणाम विशुद्ध ही होता है, अविशुद्ध नहीं होता इस प्रकार सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध है। इसका परिणाम विशुद्धतर होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। अधः प्रवृत्तकरणके प्रथम समयको अधिकृत कर यह कहा है। केवल अध्यक्षकरणके प्रारम्भके समयमें ही इसका परिणाम विशुद्धिरूप कोटिको स्पर्श नहीं करता, किन्तु इसके पूर्व ही अन्तर्मुहूर्तसे लेकर विशुद्ध होता हुआ वह भाया है इस बातको बतलानेके लिये सुत्रकारने इस सुत्रकी रचना की है—

अधःप्रवृत्तकरणके पूर्व ही अन्तर्ग्रहर्तसे लेकर अनन्तगुणी विशुद्धिसे विशुद्ध

होता हुआ वह आया है।

§ १४. शंका--ऐसा किस कारणसे है ?

समाधान-क्योंकि जो अति दुस्तर मिध्यात्वरूपी गर्तसे उद्घार पानेके मनवाडा है, जो अलब्धपूर्व सम्यक्त्वरूपी रत्नको प्राप्त करनेको तीत्र इच्छावाला है, जो प्रति समय क्षयोपशमछिष्य और देशनाछिष्य आदिके बलसे वृद्धिगत सामर्थ्यवाला है और जिसके संवेग और निर्वेदके द्वारा उत्तरोत्तर हर्षमे वृद्धि हो रही है उसके प्रति समय अनन्तगुणी विश्वदिकी प्राप्ति होनेका निषेध नहीं है।

विश्लेषार्थ-संसारी जीवके मिध्यात्वकी भूमिकानें सन्यन्दर्शनको प्राप्त करनेके सन्मुख होनेकी पूर्व तैयारी किस प्रकारकी होती है यह यहाँ स्वष्टरूपसे बतलाया गया है। संसार

**# जोगे ति विहासा ।** 

६ १६. जोगे चि' पदस्स एण्डि अत्थविद्वासा कीरदि चि मणिदं होइ।

 अण्णदरमणजोगो वा अण्णदरविज्ञोगो वा ओरालियकायजोगो वा वेउव्वियकायजोगो वा ।

और संसारके कारणोंके प्रति जिसके चित्तमें चदासीनता आई है वही जीव सम्यग्दर्शनका प्राप्त करनेका अधिकारी है। इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए यहाँ सर्व प्रथम यह बतलाया गया है कि जो अति दस्तर मिध्यात्वरूपी गर्तमेंसे निकलना चाहता है। किन्तु इतना विचार करने-मात्रसे कि संसार और संसारके कारण हितकर नहीं, इस जीवकी संसारसे छटकारा नहीं मिछ सकता। इसके छिये उसके चित्तमें निरन्तर मोक्ष और मोक्षके कारणोंके प्रति उत्तरोत्तर भीतरसे आदरभाव होना चाहिए। यह तभी सम्भव है, जब कि यह जीव मिध्यात्वसेवनके कारणरूप बाह्य साधन कुदेव, कुगुरू और कुशास्त्रोंकी सेवा-अध्ययन आदि छोडकर परमार्थ-स्वरूप देव, गुरु और परमागमकी सेवा-स्वाध्याय आदिमें सावधान बने। जब भीतरसे यह जीव हर्षातिरेकसे आपरित होकर परमार्थस्वरूप देव और गुरुकी उपासना तथा परमागमके श्रवण-मननमें निरन्तर सावधान रहता है तब उसके उत्तरोत्तर परिणामोंमें विशृद्धि होकर भीतर किया-परिणाम द्वारा जो बाह्य छाम होता है उस छामको ही परमागममें चार छिधयों-की प्राप्ति कहा है। वे चार छव्धियाँ ये हैं — अयोपरामछव्धि, विशुद्धिरुव्धि, देशनालब्धि और प्रायोग्यछव्धि । उनका स्वरूप इस प्रकार है-परिणामोंकी विशृद्धिवश पूर्वमें संचित हुए कर्मीके अनुभागस्पर्धकोंके प्रति समय अनन्तगुणे हीन होकर उदीरित होनेका नाम अयोप-शमलिय है। प्रतिसमय अनन्तराणे हीन होकर उदीरणाको प्राप्त हुए अनुभाग स्पर्धकाँके निमित्तसे ऐसे परिणामोंका होना जो साता आदि प्रशस्त प्रकृतियोंके बन्धके निमित्त हैं और असाता आदि अशुभ कर्मोंके बन्धके विरुद्ध हैं, विशृद्धिलन्धि है। छह द्रव्य और नौ पदार्थोंके उपदेशका नाम देशना है। उस देशनासे परिणत आचार्य आदिकी उपलब्धि तथा उपदिष्ट अर्थके प्रहण, धारण और विचार करनेरूप शक्तिकी प्राप्तिका नाम देशनाल्डिय है। तथा सब कर्मोंको उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट अनुभागका चात कर उन्हें क्रमसे अन्तःकोडाकोडी सागरोपमप्रमाण स्थितिके भीतर और दिस्थानीय अनुभागमें स्थापित करना प्रायोग्यलिक है। जो जीव उक्त चार लिवयोंके सद्भावमें अन्तस्तत्त्वके मननपूर्वक उत्तरोत्तर परिणामोंकी विश्वद्विद्वारा सम्यक्त्व प्रहणके सन्मुख हो वह अधःकरण परिणामोंको प्राप्त होता है. उसके इन चार लिब्धयोंका सद्भाव नियमसे होता है यह समय कथनका तात्पर्य है।

§ १५ इस प्रकार सर्व प्रयम गाथाके पूर्वार्थका आश्रय कर परिणामको विगुद्धिका कथन कर अब गाथाके उत्तराधके अवलम्बन द्वारा योग आदि विशेषोंका कथन करनेके लिये आगेके सन्त्रप्रवन्धको कहते हैं—

'योग' इस पदकी विभाषा ।

\* अन्यतर मनोयोग, अन्यतर वचनयोग, औदारिक काययोग या वैक्रियिक काययोगहोता है।

५ १७, जोगी णाम जीव पदेसाणं कम्मादाणणिबंधणो परिष्कंदपज्जाओ । सी च तिविहो---मणजोगो विचजोगो कायजोगो चेदि । तत्थ मणजोगो चउव्बिहो सञ्च-मोस-सञ्चमोसासञ्चमोसमेदेण । एवं विचजोगो वि चउव्विहो वत्तव्वो । सायजोगो वि सत्तविही होड । एवमेदेस जीगमेदेस दंसणमोहोवसामगस्स कटमी जीगी होदि ति भणिदे मणजोगमेदेस ताव अण्णदरी मणजोगो होह. चउण्हं पि तेसिमेत्य संभवे विरोहाणवलंभादो । एवं विचजोगमेदाणं पि वत्तव्वं । कायजोगो पण ओगलियकाय-जोगो वेउव्वियकायजोगो वा होइ. अण्णेमिमिहासंमवादो । एदेसि दसण्हं पज्जच-जीगाणमण्णदरेण जीगेण परिणदो पढमसम्मन् पायणस्स जीग्गो होइ, ण सेसजीग-परिणदो ति एसो एत्थ सत्तत्यणिण्णओ ।

- # कसाये ति विद्यासा।
- ९ १८. सगमं।
- # अण्यादरो कसायो ।
- ६ १९. दंसणमोहोवसामगस्स कोहादीणं चउण्हं कसायाणं मज्झे अण्णदरी

विजीवार्थ-जो जीव प्रथम सम्यक्तको उत्पन्न करता है वह संझो पश्च निद्वय होनेके साथ पर्याप्त भी होना चाहिए यह इस कथनसे स्पष्ट ज्ञात होता है.क्योंकि उक्त दश प्रकारके योग पर्याप्र अवस्थामें ही वाये जाते हैं।

- 'कषाय' इस पदकी विभाषा।
- ६ १८. यह सत्र सगम है।
- क अन्यतर कषाय होती है।
- ६ १९. दर्जनमोहका उपशम करनेवाले जोवके कोघादि चार क्षायों**मेंसे** अन्य**दर**
- १. ता॰प्रती चरुव्विहं इति पाठः ।

<sup>§</sup> १७. जीवप्रदेशोंकी कर्मोंके प्रहणमें कारणभूत परिस्पन्दरूप पर्यायका नाम योग है। वह योग तीन प्रकारका है-मनोयोग, वचनयोग और काययोग। उनमेंसे सत्यमनोयोग, सवामनीयोग. सत्य-सवामनीयोग और असत्य-सवामनीयोगके भेदसे मनीयोग चार प्रकारका है। इसी प्रकार बचनयोग भी चार प्रकारका कहना चाहिए। काययोग भी सात प्रकारका है। इस प्रकार योगके इन भेदोंमेंसे दर्शनमोहके उपजामकके कीनसा योग होता है ऐसा कहते पर उसका यह समाधान है कि मनोयोगके भेदोंमेंसे तो अन्यतर मनोयोग होता है. क्योंकि उन चारोंके ही यहाँ प्राप्त होनेमें किसी प्रकारका विरोध नहीं पाया जाता। इसी प्रकार वचनयोगके भेटोंका भी कथन करना चाहिए। परन्त काययोग औदारिककाययोग या बैक्रियिककाययोग होता है. क्योंकि अन्य काययोगोंका प्राप्त होना असम्भवहै । इन दस पर्याप्त योगोंमेंसे अन्यतर योगसे परिणत हुआ जीव प्रयम सम्यक्त्वके प्राप्त करनेके योग्य होता है. डोब योगोंसे परिणत हुआ जीव नहीं इस प्रकार यहाँ पर सन्नार्थका निर्णय है।

कसायपरिणामो होदि नि भणिदं होइ, तेसिमेक्कस्य वि पयदविसए विरोहाणुवरुंभादो । तस्य किमेसो वड्डमाणकसायपरिणामो आहो हायमाणकसायपरिणामो नि एदिस्से आसंकाए णिरारेगीकरणद्वसुन्तरसुन्तं सणइ—

- # किं सो वड्डमाणो हायमाणो ति ? णियमा हायमाणकसायो।
- - \* उवजोगे ति विहासा।

५२१. कः पुनरुपयोगो नाम १ उपयुक्तेऽनेतेत्वुपयोगः, आत्मनोऽर्धग्रहण-पिणाम हत्यर्थः । स पुनर्हेधा न्यविष्ठाते साकारेतरमेदात् । तत्र साकारो ज्ञानोपयोगः । अनाकारो दर्शनोपयोगः । तद्गदाश्च मित्रज्ञातादयश्चपुर्दर्शनादयश्च । तत्रायं कतरे-णोपयोगेन परिणतः सन प्रथमसम्यक्त्यप्रत्यादयतीत्यत्रोत्तरमाह—

कपायपरिणाम होता है यह उक्त कथनका तात्त्र्य है, क्योंकि उनमेंसे एकका भी प्रकृत विषयमें विरोध मही पाया जाता। कनमेंसे यह क्या वर्धमान कथाय परिणामवाठा होता है या हीयमान कथाय परिणामवाठा होता है। इस प्रकार इस आशंकाका निराकरण करनेके ळिये आगोका सुत्र कहते हैं—

# क्या वह वर्धमान कषायवाला होता है या हीयमान कषायवाला होता है?

नियमसे दीयमान कषायवाला होता है।

§ २० क्योंकि विशुद्धिसे बृद्धिको प्राप्त होनेवाछे इसके वर्धमान कषायके साथ रहनेका विरोध है, इसिंखए क्रोघादि कपायोंके द्विस्थानीय अनुभागके उदयसे उत्पन्न हुए तालायोग्य मन्दतर कषाय परिणामका अनुभवन करता हुआ सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेके खिये आरम्भ

करता है इस प्रकार इस सुत्रका समुदायरूप अर्थ सिद्ध हुआ।

विश्लेषाय्य—पहले अयोपशम आदि चार लिक्यों के स्वरूप निर्देशके असंगसे प्रायोग्य लिक्यका स्वरूप निर्देश कर आये हैं। उसीसे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो जीव सम्यक्त्व प्रहुपके सम्युख होता है उसके अन्य कमीके समान मोहनीय कमका अनुमाग विज्ञीद्वरण हिस्सानीय हो जाता है। उसमें भी प्रति समय उसमें अनन्तगुणी हानि होतो जाती है, इसलिये इस जीवके हीयसान कथायपरिणामका ही उदय रहता है यह सिद्ध होता है।

'उपयोग' इस पदकी विभाषा ।

§ २१. ग्रं**का**—उपयोग किसका नाम है ?

समाधान — जिसके द्वारा च्ययुक्त होता है उसका नाम उपयोग है। आत्माके अर्थके प्रहणक्ष्प परिणामका नाम उपयोग है यह उक्त कथनका अर्थ है।

वह उपयोग साकार और अनाकारके भेदसे दो प्रकारका है। उनमेंसे साकार क्रानोयोग है और अनाकार दर्शनीपयोग है। तथा उनके कमसे भेद्र मतिक्रानादि और वसु-इसेनादिक हैं। उनमेंसे यह दर्शन सोहका उपशामक जीव किस उपयोगसे परिणत होता हुआ प्रकास सम्बन्दकों उत्पन्न करता है ऐसा प्रज्ञ होनेपर वहीं उसका उत्तर देते हुए कहते हैं—

- **\* विद्या सांग्रहण्डोगो ।**
- § २२. क्रुतोऽयं नियमरचेत् ? अनाकारोपयोगेनाविमर्श्वकेन सामान्यमात्राव-ग्राहिणा विमर्शात्मकतन्त्रार्थश्रद्धानलक्षणसम्यग्दर्शनप्रतिपत्ति प्रत्यिमृश्वसीभावानुपपचेः । मदि-सुदश्रण्णाणीहि विभागणाणेण वा परिणदो होद्ण एसो पढमसम्मनुष्पायणं पिंड तेण पयट्टह चि सिद्धं ।
  - \* लेस्सा त्ति विहासा।
  - § २३. सुगमं ।
  - तेउ-पम्म-सुक्कलेस्साणं णियमा बह्दमाणलेस्सा ।
  - \* नियमसे साकार उपयोग होता है।
  - § २२. शंका-यह नियम किस कारणसे है ?

समाधान—क्योंकि अविमर्श्नक और सामान्यमात्रमही चेतनाकार उपयोगके द्वारो विमर्श्नकस्वरूप तक्तार्थ श्रद्धान छक्षण सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिके प्रति अभिमुखपना नहीं वन सकता । इसछिए मति-श्रुत अझानरूपसे या विभगझानरूपसे परिणत होकर यह जीव प्रथम-सम्यक्तको उत्पन्न करनेके प्रति उस उपयोगद्वारा प्रवृत्त होता है यह सिद्ध हुआ।

विशेषार्थ-सर्वे प्रथम वहाँ दर्शनके स्वरूपका निर्देश करके यह बतलाया गया है कि सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिके प्रति सन्युखपना ज्ञानोपयोग कालमें ही सम्भव है दर्शनोपयोग कालमें नहीं, क्योंकि जब यह जीव जीवादि नौ पदार्थोंके स्वरूपका निर्णय करनेके साथ अपने साकार उपयोग परिणामके द्वारा जायकस्त्ररूप त्रिकाली आत्माके सन्यख होता है तभी उसके सम्यग्दर्भनकी प्राप्तिकी सन्मुखता कही जा सकती है। ऐसे जीवके उस समय मित-श्रुताज्ञान होने पर भी वह कारण विषयांस, भेदाभेदविषयांस और स्वरूपविषयांसरूप न होकर आगम. गुरुवपदेश और तस्त्रको स्पर्श करनेवाली युक्तिके बलसे यथावस्थित जीवके स्वरूपको अनु-गमन करनेवाला ही होता है। ऐसे जीवके चार लब्धियोंमें देशनालब्धिक स्वीकार करनेका प्रयोजन भी यहीं है। यहाँ टीकाकारने मति-श्रुत साकार उपयोगके साथ विभंगकानका भी उल्लेख किया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि टीकाकार मित-श्रुत साकार उपयोगके समान विभंगज्ञानके द्वारा भी सम्यग्दर्शनके सन्मुख होनेकी पात्रता मानते हैं। किन्तु धवलामें इसी प्रसंगसे 'मदि-सुद्सागारुवजुत्तो' पद द्वारा उसे मति-श्रतसाकार उपयोगवाला ही बतलाया है। मतिज्ञान और श्रुतज्ञान अविनाभावी हैं और नय विकल्प श्रुतज्ञानमें ही सम्भव हैं, इसलिए ऐसे जीवको मति-अब साकार उपयोगवाला कहना तो युक्तियुक्त है, परन्तु विभंग उपयोगवाला क्यों कहा यह विचारणीय है। मालूम पहता है कि जो नारकी आदि जीव विभंगज्ञानसे पूर्वभव आदिको जान कर परचात् मति-अत साकार उपयोगके बळसे आत्माके सन्मुख होता है उसकी अपेक्षा टीकाकारने यह कथन किया है।

- **\* लेक्या इस पदकी विभाषा ।**
- § २३. यह सूत्र सुगम है।
- भीत, पद्म और शुक्छ लेक्याओं मेंसे नियमसे कोई एक वर्षमान लेक्या होती है।

५२४. तेउ-पम्म-झुकलेस्साणमण्णदरा णियमा बहुमाणलेस्सा एदस्य होदि, ण हायमाणा ति वृत्तं होइ । एदेण किण्ड-णील-काउलेस्साणं हाममाण-तेउ-पम्म-सुक-लेस्साणं च पिडसेहो कञ्रो दहुक्वो । एत्य चोदगो मण्ड---ण एस बहुमाणसुहति-लेस्साणियमो एत्य चडदे, णेरइएसु सम्मनुष्पायणे वावदेसु असुहतिलेस्साणं पि संमवो-लंमादी ? ण एस दोसी, तिरिक्ख-मणुस्से अस्मियुणेदस्स सुनस्स पयङ्क्तादो । ण च तिरिक्ख-मणुस्सेसु सम्मन्तं पिडवन्बमाणेसु सुइ-तिलेस्साओ मोन्णण्णलेस्साणं संमवो अत्थि, सुदु वि मंदिबसोडीए सम्मन्तं पिडवन्बमाणस्स तत्थ ज्ञष्टणतेउलेस्साओ योन्एणणलेल्साणं संमवो अत्थि, सुदु वि मंदिबसोडीए सम्मन्तं पिडवन्बमाणस्स तत्थ ज्ञष्टणतेउलेस्साण्यम-दंसणादा । इदो वुण देव-णेरहयाणमिल विवक्समाण्यस्त्राप्यण्डमेत्य परियद्वमाणसव्यलेस्साणं तिरिक्ख-मणुस्साणं वेव पहाणचेण विवक्सियनादो ।

#### # वेदो य को भवे ति विहासा।

१२४ पीत, पद्म और शुक्ल लेश्याओं में नियमसे कोई एक वर्षमान लेश्या इसके हांती है, इनमें से कोई यो लेश्या होयमान नहीं होती यह उक्त कथनका ताल्य है। इस वचन हारा इस जीवके कृष्ण, नोल और कपोत लेश्याका तथा होयमान पीत, पद्म और शुक्ल लेश्याका प्रतिपंध किया गया जान लेना चाहिए।

शंका—यहाँ पर शंकाकार कहता है कि यह जो वर्षमान शुभ तीन छेरयाओंका नियम यहाँ पर किया है वह नहीं बनता, क्योंकि नारिकयोंके सम्यक्तवकी अवित्त करनेमें व्याष्ट्रत होने पर अञ्चभ तीन छेरयाएँ भी सम्भव पाई जाती हैं ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि तिर्वक्कों और सतुष्योंकी अपेक्षा यह सूत्र प्रकृत हुआ है। और तिर्वक्कों तथा मनुष्योंके सम्यक्तको प्राप्त करते समय शुभ तीन छेश्याओं को छोड़कर अन्य छेश्याऐं सम्भव नहीं हैं, क्योंकि अत्यन्त मन्द विशुद्धि द्वारा सम्यक्तको प्राप्त करनेवाछे जीवके वहाँ पर जघन्य पीत छेश्याका नियम देखा जाता है।

शंका-परन्त यहाँपर देव और नारिकयोंकी विवक्षा क्यों नहीं की ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उनके अवस्थित छेरयाभावका कथन करनेके लिये यहाँपर परिवर्तमान सब छेरयाबाले विर्यक्कों और सनुष्योंकी ही प्रधानरूपसे विवक्षा की गई है।

विश्वेषार्थ — चूर्णसूत्रमें उपरास सम्यक्तक सन्धुल हुए जीवक वर्षमान सात्र पीठ, पदा और शुक्त ये तीन शुम छेरवाएँ ही क्यों स्वीकार की गई हैं, जब कि नारिक्रयों के इस अवस्थामें एक भी शुम छेरवा नहीं होती। यह एक प्रकृत होती है, वह ति नारिक्रयों की देवें होते हैं वह अवस्थितक्त्रक होती है, इसिक्रये उन्लेख न करनेपर भी उपका झान ही जाता है। वह अवस्थितक्त्रक होती है, इसिक्रये उन्लेख न करनेपर भी उपका झान ही जाता है। वह अवस्थित होते हैं कि तिये खातीर महुस्यातिमें एक ही जीवक परिवर्तनक्रमसे छहाँ छेरवाएँ सम्भव हैं कवा । अतः यहाँ यह वतलाया गया है कि तिये खाती से सुभ छेरवाओं मेंसे कीई एक छेरवा होती है।

# वेद कीन होता है इस पदको विभाषा ।

§ २५. 'वेदो य को भवे' चि जं गाडासचस्स चरिमं पढं तस्सेदाणिमत्थविहासा कीरदि ति भणिदं होह ।

#### # अण्यादरो बेदो ।

§ २६. तिण्हं वेदाणमण्णदरो वेदपरिणामो सम्मत्तप्पत्तीए वावदस्स होह, दव्य-भावेहिं तिण्हं वेदाणमण्णदरपञ्जाएण विसेसियस्स तदुष्पायणे विरोहाभावादो । 'दंसण-मोहउवसामगस्य परिणामो केरिसो भवे' चि एचिएणेव सत्तेण पज्जत्तं जीग-कसायीव-जोग-लेस्सा-वेदाणं पि परिणाममेदाणं तत्थेवंतव्यावो ति णासंकणिवजं, संकिलेस-विसोहिमेदाणं चेव परिणामग्गहणेण तत्थ विविक्तियत्तादो । एदं च सत्तं देसामासयं. तेण गढि-इंडियादिविसया च विहासा एत्य कायच्या। एवसेटीए पटसगाहाए दंसणसीह-उवसामगस्य विसोहिल्क्सणो परिणामो जोग-कसायोवजोगादिविसेसा च परूविदा । एदेणेव गाहासुत्तेणेदस्स खओवसम-विसोहि-देसण-पाओग्गसण्णिदाओ चत्तारि लढ़ीओ करणलदिसञ्चपेक्साओ सचिदाओ, तार्हि विणा दंसणमोहोवसामणाए पवत्तिविरोहादो ।

§ २६. सम्यक्त्वकी उत्पत्तिमें ज्याष्ट्रत हुए जीवके तीन वेदोंमेंसे कोई एक वेदपरिणाम होता है, क्योंकि द्रव्य और भावकी अपेक्षा तीन वेदोंमेंसे अन्यतर वेदपर्यायसे यक्त जीवके सम्यक्त्वकी उत्पत्तिमें व्यापृत होनेमें विरोधका अभाव है।

जंका--- 'दर्शनमोहके उपशामकके परिणाम कैसा होता है।' इतना मात्र सूत्र पर्याप्त है. क्योंकि योग, कवाय, उपयोग, लेश्या और वेद ये जितने भी परिणासभेद हैं इनका उसीमें अन्तर्भाव हो जाता है ?

समाधान-ऐमी आजंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उक्त सूत्रमें संक्लेश और विञ्रद्धिरूप परिणासभेद हो परिणासपदके प्रहण करनेसे विवक्षित किये गये हैं। यह सुत्र देशामर्पक है, 'इसलिये गति, इन्द्रिय आदि विषयक विशेष व्याख्यान यहाँ पर करना चाहिए।

इस प्रकार इस प्रथम गाथा द्वारा दर्जनमोहके उपशामकके विशृद्धिलक्षण परिणाम तथा योग, कवाय, उपयोग आदि भेदोंका व्याख्यान किया। तथा इसी गाथास त्रद्वारा इस जीवके करणळिच्य सन्यपेक्ष क्षयोपशम, विशृद्धि, देशना और प्रायोग्यसंज्ञक चार छिवयाँ सचित की गई हैं, क्योंकि उनके बिना दर्शनमोहके उपशस करनेरूप कियामें प्रवृत्ति नहीं हो सकती।

विश्लेषार्थ-वेद निरूपणके प्रसंगसे यहाँ पर टीकाकारने द्रव्य और भावरूप दोनों प्रकारके वेदोंका निर्देश किया है। यह ठीक है कि जो द्रव्यसे स्त्री, पुरुष और नपुंसक संझी पश्चेन्द्रिय पर्याप्त जीव है वह भी प्रथम सम्यक्तवके प्रहणके योग्य है और जो भावसे स्त्री, पुरुष और नपंसक संज्ञी पद्धोन्दिय पर्याप्त जीव है वह भी प्रथम सम्यक्तक ब्रहणके योग्य है। परन्त मूळ गाथासूत्रमें और उसका विशेष व्याख्यान करनेवाले चूर्णिसूत्रमें मात्र भाववेदकी अपेक्षा

९ २५. 'वेदो य को भवे' यह जो गाथासूत्रका अन्तिम पद है उसके अर्थका इस समय विशेष त्याख्यान करते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

कोई एक वेद होता है।

- काणि वा पुञ्चबद्धाणि त्ति विहासा ।
- ९ २७. 'काणि वा पुटवबद्धाणि' चि जं विदियगाहाए पटमं बीजपदं तस्सेदाणि-मत्थविहासा पचायसरा चि वृत्यं होइ ।
- एत्थ पयडिसंतकम्मं द्विदिसंतकम्ममणुभागसंतकम्मं पदेससंत कम्मं च मिगियव्वं ।
- ५ २८. एदम्मि पदे सन्वक्रम्मविसयाणं पयिङ-द्विदि-अणुभाग-पदेससंतकम्माणं मग्गणा कायन्वा ति वुत्तं होइ । संविद्ध एदं बीजपदं णिवंघणं काद्ण चउण्हमेदेसिं संतकम्माणं मग्गणं करसामो । तं जहा—तत्य ताव पयिङसंतकम्माणुमगिगज्जदे । मुरुपयङीणमङ्गण्दं पि संतकम्मसरूवेणेत्य संभवो अत्यि । उत्तरपद्धीणं पि

ही कथन किया गया है इतना यहाँ विशेष समझना चाहिए। यहाँ एक यह प्रश्न भी उठाया गया है कि गाथासूत्रके 'परिणामो केरिसो हवे' इस बचनमें जो परिणाम पर आया है उसीसे योग, कथाय, उपयोग, लेइया और वेदका ब्रहण हो जाता है, ऐसी अवस्थामें इन सब भेदोंका अलगसे उल्लेख करनेकी आवश्यकता नहीं थी। इसका समाधान यहकर किया गया है कि उक्त बचनमें परिणाम पद केवल संक्लेश और विश्वद्विको सूचित करनेके लिये आया है. इसिंखये उक्त भेदोंका अलगसे निर्देश किया गया है। इसके बाद टीकामें यह बतलाया गया है कि यह सूत्र देशामर्षक है, इसिंखए जो अनुक्त मार्गणाएं यहाँ सम्भव हों उन्हें भी जान लेना चाहिए। यथा-गतिमार्गणाकी अपेक्षा तिर्यव्च, नारकी, मतुष्य और देव चारों गतियोंमें प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्ति सम्भव है। इन्द्रिय मार्गणाकी अपेक्षा पञ्चेन्द्रिय, काय-मार्गणाकी अपेक्षा त्रसकायिक, संयम मार्गणाकी अपेक्षा असंयमी, भव्यमार्गणाकी अपेक्षा भव्य, सम्यक्त मार्गणाकी अपेक्षा मिध्यादृष्टि, संज्ञोमार्गणाकी अपेक्षा संज्ञी और आहार मार्गणाकी अपेक्षा आहारक जीव ही प्रथम सम्यक्त्वके प्रहणके योग्य है, अन्य नहीं। अन्तमें यह सुचित किया गया है कि जो करणळिच्च द्वारा प्रथम सम्यक्त्वके सन्मुख होता है उसके क्षयोपशम आदि चार डिव्धयोंका सद्भाव नियमसे होता है। इसका आशय यह है कि जिसने परमार्थ स्वरूप देव. गुरु और आगमके प्रति श्रद्धावनत हो गुरुमुखसे तत्त्वार्थका उपदेश प्रहण किया है और जो तत्प्रायोग्य विशुद्धि सम्पन्न हो क्षयोपशम आदि छव्धियोंसे वर्तमानमें युक्त है वही आत्मसन्मुख हो अधःकरण आदि परिणाम प्राप्त करनेका अधिकारो है, अन्य नहीं।

- \* 'पूर्वमें बंधे हुए कर्म कौन-कौन हैं' इस पदकी विभाषा।
- § २७. काणि वा पुञ्चबद्धाणि' यह जो दूसरी गाथाका प्रथम बीजपद है उसके अर्थका बिशेष व्याख्यान इस समय अवसर प्राप्त है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।
- # यहाँ पर प्रकृतिसत्कर्म, स्थितिसत्कर्म, अनुभागसत्कर्म और प्रदेशसत्कर्मका मार्गण करना चाडिए।
- ६९८. इस पदमें सभी कर्मविषयक प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशसत्कर्मोंका मार्गण करना चाहिए यह कबन किया गया है। अब इस बीजयदको निमित्त कर इन चारों प्रकारके सत्कर्मोंका मार्गण करते। बचा-जनमेंसे सर्वेपकम प्रकृति सत्कर्मका मार्गण करते हैं। आठाँ ही मुळगक्टवियाँ सत्कर्मका स्वत्य चुंच पर सन्मव हैं। उत्तर प्रकृतियों में मानावरणकी हैं। आठाँ ही मुळगक्टवियाँ सत्कर्मक्षयने वहाँ पर सन्मव हैं। उत्तर प्रकृतियों में मानावरणकी

णाणावरणपंचपयदीओ, दंसणावरणणवपयदीओ, वेदणीयस्स हुवे पयदीओ, मोहणी-यस्स मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोकसाया ति छव्वीसं पयडीओ संतकम्मं, अणादिय-मिन्छादिहिस्स सादिमिन्छादिहिस्स छन्वीससंतकम्मियस्स वा तदुवलंभादो। अहवा सम्मत्तेण विणा मोहणीयस्स सत्तावीसं पयडीओ संतकम्मं होइ. सम्मत्तम्भवेलिय उवसमसम्मत्ताहिम्रहम्मि तदविरोहादो । अथवा सम्मत्तेण सह अहवीससंतकम्मं वेदगपाओग्गकालं वोलिय सम्मत्तमणिन्लेवियण उवसमसम्मत्ताहि-महम्मि तहाविहसंभवदंसणादो । आउअस्स एक्का वा दो वा पयडीओ संतकम्मं। तं ब्रह्मं ? जह बद्धपरमवियाउओ उवसमसम्मत्तं पहिचजह तदो दो पयहीओ । अध अबद्धपरभवियातुओ तदा एया पयडी अण्णदरा जा भ्रंजमाणिया ति । णामस्स चद् गढि-पंचजादि-ओरालिय-चेउव्विय-तेजाकम्महयसरीर-तेसि चेव बंधण-संघाद-छसंठाणा-हारवज्ञ-दोष्णिअंगोवग्-छसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-चदआणुपुन्वि-अगुरुअरुहुअ-उवघाद-परघादस्सास-आदावुञ्जोव-दोविहायगइ-तस-थावरादिदसजुअल-णिमिणं एदासि पयडीणं संतकम्ममत्थि । गोदस्स दुवे पयडीओ णीचुच्चागोदमिदि । अंतरा-इयस्स पंच पयडीओ । एदासि पयडीणं पयडिसंतकम्ममत्थि, सेसाणं णत्थि । प्रव्य-

पाँच प्रकृतियाँ, दर्शनावरणकी नौ प्रकृतियाँ, वेदनीयकी दो प्रकृतियाँ तथा मोहनीयकी सिध्यात्व, सोलह कवाय और नौ नोकवाय ये छव्वीस प्रकृतियाँ सत्कर्मरूपसे होती हैं, क्यांकि अनादि मिध्यादृष्टिके तथा छन्वीस प्रकृतियाँ सत्कर्मवाले सादि मिध्यादृष्टिके इनका सद्भाव पाया जाता है। अथवा सादि मिध्यादृष्टिके सम्यक्ष्रकृतिके विना मोहनीयकी सत्ताईस प्रकृतियाँ सत्कर्म-रूपसे होती हैं, क्योंकि सम्यक्त्वकी उद्वेलना कर उपज्ञमसम्यक्त्वके अभिमुख हुए जीवके जनके होनेमें कोई विरोध नहीं है। अथवा सम्यक्तक साथ अट्टाईस प्रकृतियाँ सत्कर्मरूपसे होती हैं. क्योंकि वेदकसम्यक्त्वके योग्य कालको •उल्लंघन कर जिसने सम्यक्त्व प्रकृतिकी उद्देखना नहीं की है ऐसे उपशमसम्यक्त्वके अभिमुख हुए जीवके उक्त प्रकारसे अट्टाईस प्रकृतियोंका सद्भाव देखा जाता है। उक्त जीवके आयुक्रमंकी एक या दो प्रकृतियाँ सत्कर्मरूपसे होती हैं।

शंका-वह कैसे ?

समाधान-यदि जिसने परभवसम्बन्धी आयुका बन्ध किया है ऐसा जीव उपशम-सम्यक्तको प्राप्त होता है तो दो प्रकृतियाँ होती हैं। और जिसने परभवसम्बन्धी आयका बन्ध नहीं किया है ऐसा वह जीव है तो मुख्यमान अन्यतर एक प्रकृति होती है।

नामकर्मकी चार गति, पाँच जाति, औदारिक-वैक्रियिक-तैजस-कार्मण अरीर, उन्होंके बन्धन और संघात. वह संस्थान, आहारक आंगोपांगको ब्रोडकर दो आंगोपांग, वह संहनन, वर्ण, गन्य, रस, स्था, वार आनुपूर्वी, अगुरुक्ष्यु, उपवात, परवात, उच्छ्वास, आतप, उपोत, दो विहायोगित, त्रस-स्थावर आदि दश युगळ और निर्माण वे प्रकृतियाँ सत्क्रमुक्स हैं। गोत्रकर्मकी दो प्रकृतियाँ नीचगोत्र और उच्चगोत्र सत्कर्महर हैं। तथा अन्तराय कर्मकी पाँच प्रकृतियाँ सत्कर्मरूप हैं । इन प्रकृतियोंका प्रकृतिसत्कर्म है, श्रेष प्रकृतियोंका नहीं है ।

प्पाइदेण सम्मत्तेण आहारसरीरं बंधिय पुणो मिच्छतं गंत्ण तप्पाओग्गेण पिल्दोन-मस्स असंखेजदिमागमेतेण कालेणुवसमसम्मत्तं पडिवच्डमाणस्साहारदुगसंतकम्ममेत्य किण्ण लन्मदे ? ण, आहारसरीरमणुच्चेल्ल्य तस्स उवसमसम्मतपाओग्गताणुव-लंमादो । कुदो एवं ? वेदगपाओग्गकालादो आहारसरीरुच्चेल्ल्णकालस्स थोवभावीव एसादो । एदासि चेव पयडीणमाउअवजाणं द्विदिसंतकम्ममंतीकोडाकोडीए, आउआणं च तप्पाओग्गमण्गतच्यं ।

६ २९, अणु मागसंतकम्मं पि अप्यसत्थाणं कम्माणं पंचणाणावरणीय-णव-दंसणावरणीय – असादवेदणीय-मिच्छल – सोल्डसकसाय-णवणोकसाय-सम्मा-मिच्छल-णिरयगइ - तिरिक्खगइ-एइंदियादिचटुजादि-पंचसंठाण - पंचसंघडण - अप्यसत्थ-वण्ण-मंथ-स-कास-णिरयगइ-तिरिक्खग्रइपाओग्गाणुपृथ्वि-उवघाद - अप्यसत्थविद्वायगइ-थावर-सुद्ध-अपजल-साहारणसरीर-अधिर-असुम-द्मम-दुस्सर-अणादेज्ज-अजसगिचि-णीचागोद पंचंतराहयाणं विद्वाणियाणु मागसंतकम्मिओ ।

शृंक्का—पहले उत्पन्न किये गये सम्यक्तक साथ आहारकशरीरका बन्धकर पुनः सिध्यात्वमें जाकर तत्प्राचोग्य असंख्यातवे भागप्रमाण कालके द्वारा उपशमसम्यक्तको प्राप्त होनेवाले जोवके आहारकद्विक सत्कर्म यहाँ क्यों उपलब्ध नहीं होता ?

समाधान—नहीं, क्योंकि आहारकशरीरकी उद्रेखना किये विना उसके उपशम-सम्यक्तको प्राप्तिकी योज्यता नहीं बनती।

शंका-ऐसा किस कारणसे है ?

समाधान—क्योंकि वेदकसम्यक्तके योग्य काळसे आहारकहारीरके इडेळनाका काळ स्त्रोक हे ऐसा परमागमका उपदेश पाया जाता है। आयुक्रमीक अतिरिक्त इन्हीं प्रकृतियोंका स्थितिस्तर्कम अन्तरकोड़ाकाङ्गीके मीतर होता है। आयुक्रमीका तत्प्रायोग्य स्थितिसत्कर्म जानना चाहिए।

\$ २९. अब अनुभागसत्कर्मको बतलाते हैं—जो अप्रशस्त कर्म पाँच झानावरण, नी दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोल्डह कषाय, नी नोकषाय, सन्यवत्व, सन्यग्मिथ्यात्व, तरकाति, तिर्यञ्चाति, एकेन्द्रिय आदि बार जाति, पाँच संस्वान, पाँच संहनन, अप्रशस्त वर्णभान्य-रस-पर्श, नरकात्यानुपूर्वी, विर्यञ्चयानुपूर्वी, उपषात, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, सुस्स, अपयोत, साधारणसरीर, अस्विर, अनुभ, दुसंग, दुस्य, अनावेद, अयशा-कीति, नीचगोत्र और पाँच अन्वराय इनका द्विस्थानीय अनुभागसत्कर्मवाक्ष होता है।

विश्वेषार्थ — पहले प्रायोग्यङ्ग्यिके कार्क्से हो अप्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभाग द्विस्थानीय हो जाता है यह स्पष्ट कर आये हैं और उपराम सम्यक्त्वके सम्युख हुआ जीव प्रायोग्यङ्ग्यि सम्पन्न होता हो है, अतः इसके भी सत्तामें स्थित अप्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभाग द्विस्थानीय

- § ३०, पसत्थाणं पि पगडीणं सादावेदणीय-मणुसग्गइ-देनगइ-पॅचिंदियजादि-ओतालियसरीर-वेउन्विय०-तेजा-कम्मइयसरीर-तेसि चेव वंधण-संवाद-समचउरससंद्वाण-ओतालिय - वेउन्वियअमोवंग-बजिरसंहसंघडण-पसत्थवणणादिचउक्क - मणुस० - देवगइ-पाओग्गाणुपुन्त्व-अगुरुअलहुज - परघादुस्तास - आदावुजोव - पसत्यविद्वायगइ - तस-वादर पज्जच-पनेयसरीर-चिर- सुम- सुमग्ग-सुस्तर-आदेज्ज-वागिणि-णिमिण - उज्वागोदाण-मेदेसि चउद्वाणाणुभागसंतकम्मिजो । परेससंवकम्मं पि जासि पयडीणं पयडिसंवकम्म-
- § ३१. एवं ताव विदियगाद्दाए पढमावयवमिस्स्यूण ययिङ-द्विदि-अणुभाग-पदेस-संतकम्मणिक्वणं काद्ण संयद्दि पयिडयादिवंधसक्वावहारणहुं शाहाए विदियावयव-मवलंबिय पक्वणं क्रणमाणो चुण्णिस्तवारो इदमाह—
  - \* के वा अंसे णिवंघदि त्ति विहासा।

मत्थि तासिमजहण्णाणुक्कस्सयं पदेससंतकम्मं भाषायव्वं ।

६ ३२. सगममेदं।

जानना चाहिए। विशुद्धिवश इसके जिस्थानीय और चतुःम्थानीय अनुभागका घात हो जाता है यह उक्त कथनका तात्पर्व है।

§ ३० साताबेदनीय, अनुष्यगति, देवगति, पञ्च न्द्रियज्ञाति, औदारिकशरोर, यैकि-विकशरोर तैजसबरीर, कार्मणहरीर, तथा जन्दिक बन्धन और संघात, समजुदरस्रसंख्यान, स्मीदारिक शरीर आगोपाग, यैकियिक शरीर आगोपाग, वज्जन्द्यभनाराचसंहनन, प्रशस्त वर्णादि चार, अनुष्यगत्वातृष्युर्वी, देवगत्वातृष्यी, अगुरुक्ष, प्रत्यात, उच्छ्वना, आतप, उद्योत, प्रशस्त विहायोगति, जस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्यर, आदेय, यश-कीर्ति, तिमोण और उच्चगोत्र इन प्रशस्त प्रकृतियक्ति चतुःस्थानीय अनुभागसन्तर्मवाला होता है। प्रदेशसरक्तमं भी जिन प्रकृतियोक इसके प्रकृतिसरक्तमं है वनका अजयन्य-अनुत्कृष्ट प्रदेश-सरक्तमं कहना चाहिए।

विश्वेषार्थ — यहाँ पर प्रथम सम्यक्त्यके सन्धुख हुए जीवके सत्तामें स्थित प्रशस्त प्रकृत्वियोंका अनुभाग चतुःस्थानीय बतळाया है। इसका कारण यह है कि इन प्रशस्त प्रकृतियोंके अनुभागका विश्वद्भिद्धा चात नहीं होता, किन्तु प्रति समय विश्वद्भिक्षों चृद्धि होनेसे उक्त प्रकृतियोंके अनुभागका प्रति समय अनन्तनुर्णा चृद्धि देखां जाती है। ऐसा आंवन तो उक्तकृष्ट प्रदेशसरूकमें का स्वामी है और न हो जायन्य प्रदेशसरूकमें का स्वामी है, इसिंजर इसके जितनी प्रकृतियोंकी सत्ता है उनका अजयन्य-अनुतकुष्ट प्रदेशसरूकमें होता है यह स्पष्ट ही है।

§ २१. इस प्रकार सर्व प्रथम दूसरी गायाके प्रयम अवयवके आश्रयसे प्रकृतिसत्कर्म, स्थितिसत्कर्म, अनुमागसत्कर्म और प्रदेशसत्कर्मका कथन कर अब प्रकृतिबन्ध आदि बन्ध-स्वरूपका निरुप्य करनेके छिये गायाकों के दूसरे अवयवका अवछन्यन छेकर कथन करते हुए प्लिम्प्रकार इस सत्रकों कहते हैं—

\* प्रथम सम्यक्तके सन्मुख हुआ जीव किन कर्माश्चोंका बन्ध करता है इस पदकी विमापा।

§ ३२. यह सूत्र सुगम है।

- \* एत्थ पयडिबंघो द्विदिवंघो अणुभागवंघो पदेसवंघो च मग्गियञ्जो।
- 5 २२, एदिम्म समणंतरिषिद्विश्वीजपदे चउण्हमेदेसि बंधाणमणूमग्गाण कायच्या चि नुचं होइ । संपिद्व एदेण बीजपदेण ख्विद्रश्विद्वासणं कस्सामी । तत्थ ताव पयिडवंधिणदेसे तिण्णि महादंडया परूषेयच्या । तं जहा—पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-सादावेदणीय-मिच्छन्त-सोलसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-ह-भय-दुगुंछ-देव-गिद—पंचिदियजादि वेउव्विय-तेजा कम्मह्यसरीर-समच्छरससंहाण वेउव्वियअंगीवंग-वण्णादिचउक्क-देवगदिपाओग्गाणुपुव्वि-अगुरुअल्डडुआदिचउक्क-पसत्थविद्वायगदि—तसादि-चउक्क-थिगदिछक्क-णिमिण—उबागोद-पंचेतराह्रयाणं बंधगो अण्णदरो मणुसो वा मणुसिणी वा पंचिदियतिविक्खजोणिणीओ वा । एसो पदमो महादंडओ ।
- ९ ३४. संपिह विदिओ वृच्चदे । तं जहां—पंचणाणावरण-णवदंसणावरण-सादावेदणीय-भिच्छत्त-सोलसकसाय-पुरिसवेद-इस्स-रिंडी-भय-इगुंछा-मणुसगइ-पंचिंदिय-

 शक्तमें प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशवन्धका मार्गण करना चाहिए।

§ ३३ समनन्तर पूर्व कहे गये इस बीजपदमें इन चार बन्धोंका अनुमार्गण करना बाहिए यह कहा गया है। अब इस बीजपद द्वारा सुन्तित किये गये अधंका विदेश दशास्त्र्यात करेंगे। उनमेंसे सर्व प्रथम प्रकृतिबन्धका निर्देश करते हुए तीन सहादण्डकोंका कथन करना चाहिए। यथा—पाँच झानावरण, जो दर्शनावरण, सातावेदनीय, मिण्यात्व, सोळह कणाय, पुरुषचेद, हास्य, रति, भय, जुतुप्ता, देवगति, पक्क निद्रयज्ञाति, बैक्तियिकहारीर, तैजसतरीर कार्मणहारीर, समचतुरस्रसंस्थान, बैक्तियिक हारीर बांगोपांग, वर्णादिचतुरक, देवगति प्रधामानुपूर्वी, अगुरुक्छ आदि चार, प्रशस्त विहायोगिति, त्रसादि चतुरक, स्थिपादि छह, निर्माण, उच्योगात्र और पाँच अन्वराय इनका अन्यतर सतुर्य, सनुष्यिनी और पक्केन्द्रिय विश्वक्रयोनिनी जीव बन्धक होता है। यह प्रथम महादण्डक है।

विश्वेषार्थ — जो मनुष्य पर्याप, मनुष्यिनी, एक्क निरूप तिर्यक्क योनिवाला या पक्क निरूप विर्यक्क्ष योनिवाला या पक्क निरूप विर्यक्क्ष्मयोनिनी जीव प्रथम सम्यवस्वके सन्मुख होता है उसके नामकर्मकी परावर्तमान अपन्नस्त पक्कितियोंका बन्ध नहीं होता, केवल देवपातिके साथ बंधनेके योग्य प्रशस्त प्रकृतियोंका है। बन्ध नहीं ते हैं। स्वर्य महाता चाहिए। इसी प्रकार वेदनीय कर्मको अपेक्षा भी जानना चाहिए, क्योंकि ऐसा जीव असातावेदनीयका बन्ध नहीं करता। मोहनीयकी अपेक्षा न स्त्रीवेद और नप्पुंसकवेदका ही बन्ध करता है और न अरित और शोकका ही बन्ध करता है । यहाँ टीकार्म एक्क निरूप तिर्यक्क्ष वीम पर लूटा हुआ, प्रतीत होता है, अतः उसमें आये हुए 'पींचिदियतिरिक्कांगीणोओ' पदसे संज्ञी पक्कि निर्माण स्वर्यमा अपिक्ष निर्माण करता चाहिला होता । स्वर्यक्क्ष का स्वर्य की विश्वेष्ठ का स्वर्य केवल स्वर्य स्वर्

§ ३४. अब दूसरे दण्डकका कथन करते हैं। यथा—पाँच झानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोछड कथाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, मनुख्याति,

<sup>्</sup>र. ता•प्रतौ तं जहा इति पाठो नास्ति । २ ता•प्रतौ हस्स-रदि इति पाठो नास्ति ।

र्वश्व

जादि-ओरालिय-तेजा-कम्मद्रयसरीर-समचउरससंठाण-वजरिसह० संघहण - ओरालियअंगी-वंग-वण्ण-गंध-रस-फास-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वि-अगुरुअरुहुआदिचउक०-पसत्यविहाय-गदि-तसादिश् - थिरादि६ - णिमिण - उचागोद - पंचंतराहयाणमेदासि पयडीणं बंधगो अण्णदरी देवी वा छप्पुढविणेरहओ वा । एसी विदिशी महादंडओ ।

६ ३५. संपिंह तदिओ महादंडओ वृच्चदे । तं जहा--पंचणाणावरण-णवदंसणा-वरण-सादाचेदणीय-मिच्छत्त-सोलसकसाय-पुरिसचेद-इस्स - रदि - भय-दुगुंछ०-तिरिक्खगइ-पंचिदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समच्डरससंठाण – ओरालियअंगोवंग-वज्ज-रिसहसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-तिरिक्खगद्दपाओग्गाणुपुळ्वी-अगुरुअलहुआदि४ - उज्जोवं सिया पसत्यविद्यायगइ-तसादिचउक-धिरादिछक-णिमिण-णीचागोद-पंचंतराइयाणभेदासि पयडीणं बंधओ अण्णदरो अधो सत्तमाए प्रदवीए णेरहओ। एवमेसी पयडिबंधी प्रस्विदो ।

पञ्च न्द्रियजाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्पभ-नाराचसंहनन, औदारिकशरीर आंगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, सनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु आदि चार, प्रशस्त विहायोगति, त्रसादि चार, स्थिर आदि छह, निर्माण, उच्चगीत्र और पाँच अन्तराय इन प्रकृतियोंका अन्यतर देव तथा छह प्रथिवियोंका नारकी जीव बन्धक होता है। यह दूसरा महादण्डक है।

विशेषार्थ--जिन विशेषताओंका प्रथम महादण्डकके समय निरूपण कर आये हैं वे सब यहाँ भी यथासम्भव जान लेनी चाहिए। इतना यहाँ विशेष जानना चाहिए कि मनुष्यगति नामकर्मके बन्धके साथ संहनन नामकर्मका भी बन्ध होने छगता है, इसलिए प्रथम सम्यक्त्व के सन्मुख हुए किसी भी देव और छह प्रधिवियोंके नारकीके प्रशस्त स्वरूप वर्जवसनाराच-संहननका भी बन्ध होता है।

६३५. अब वीसरे महावण्डकका कथन करते हैं। यथा-पाँच ज्ञानावरण, नी दर्शनावरण, सातावेदनीय, मिध्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुण्सा, निर्यञ्चगति, पञ्च न्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचत्रस्रसंस्थान, औदारिकशरीर आंगोपांग, वज्जवमभनाराच सहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, तिर्यक्कगत्यानु-पूर्वी, अगुरुलघु आदि चार, कदाचित् चद्योत (का बन्धक होता है), प्रशस्त विहायोगित, त्रसादि चार, स्थिर आदि छह, निर्माण, नीचगीत्र और पाँच अन्तराय इन प्रकृतियोंका सातवीं पृथिवीका अन्यतर नारकी बन्धक होता है। इस प्रकार यह प्रकृतिबन्ध कहा गया है।

विश्लेषार्थ-प्रथम सम्यक्त्वके सन्मुख हुआ सातवी पृथिवीका नारकी जीव नामकर्मकी यद्यपि अन्य सब प्रशस्त प्रकृतियोंका ही बन्ध करता है। प्रन्तु वह एकान्तसे भवसम्बन्धी परिणामवश तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यातुपूर्वी और नीच गोत्रका बन्धक होनेसे प्रथम सम्यक्त्वके सन्मुख होने पर भी मात्र इन्हींका बन्ध करता है। तथा तिर्यक्क-गतिके साथ उद्योत प्रकृतिका भी बन्ध सम्भव होनेसे कदाचित इसका भी बन्ध करता है। शेष कथन सगम है।

- § ३६. द्विदिवंधो वि एदासि चेव पयडीणमंतोकोडाकोडीमेचो चेव होदि, विसुद्धयरस्सेदस्स तचो अन्मदियद्विदिवंधासंभवादो । अणुमागवंधो वि एदेसु महा-दंडएसु जाओ अप्पसत्थाओ पयडीओ तासि वेद्वाणिओ, सेसाणं पसत्थाणं चउट्टाणिओ ।
- § ३७. पदेसबंघो वि पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादावेदणीय-वारस-कसाय-पुरिसवेद-इस्स-रिद-मय-दुगुंछ - तिरिक्खगइ-मणुसगइ - पंचिदियजादि - बोरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वण्ण-गंध-स-फास-तिरिक्ख - मणुसगइयाओ-गगाणुष्ठन्वी-अगुड्अल्हुब्रादि १ — उज्जोव-तस-वादर-पज्जन-पचेयसरीर - थिर-सुभ-जसिगिचि-णिमिण-उषागोद-पंचतराइयाणमेदासि ययडीणमणुक्ससओ । णिदाणिदा-ययलपरका-योणिगिदी - मिच्छण - अणंताणुवंधि ० ८ — देवगइ - वेउन्वियसरीर - समचउरससंठाण - वेउ-व्वियसरीरअंगोवंग-व्यक्तरिसह-संघडण - देवगइयाओमणुपुच्ची - यसत्यविद्दायगइ - सुमग-सुस्सरादेज्ज-णीवागोदाणमेदासि पयडीणक्रुक्ससगो जणुक्ससगो वा पदेसवंधो । एवं विदियगाहासुचस्स विदियाययवमस्सियृण वंधमग्गणं कादृण संपद्दि पयडीणक्रुद्याव-लिययवसायवेसगवेसणई सत्त्ववंश्वस्य नेणड—
  - कदि आविलयं पविसंति ति विहासा ।
  - § ३८, दंसणमोहउवसामगस्स उदयावित्यग्रुदयाणुदयसहृत्वेण पविसमाणीओ
- ५ ३६ स्थितिबन्ध भी इन्हीं अर्थात् तीनों महादृष्डकों में कही गईं प्रकृतियोंका अन्तः-कोड़ाकोड़ीप्रमाण ही होता है, क्योंकि यह विशुद्धतर परिणामोंसे युक्त होता है, इसिक्य इसक उससे अधिक स्थितवन्य सन्भव नहीं है। अनुभागवन्य भी इन तीनों सहादृष्डकोंमें जो अप्रशस्त प्रकृतियाँ है उनका द्विस्थानीय होता है तथा शेष प्रशस्त प्रकृतियोंका चतु-स्थानीय होता है।
- § २० मदेशबन्ध भी पाँच जानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, बारह कपाय, पुरुववेद, हास्य, रति, भय, जुरुप्ता, तिर्वेक्क्याति, मुद्राय्यादि, पक्ष िन्द्रयज्ञादि अविदारिक्तरीर, किस्तरीर, कार्मण्यारीर, जाँदारिक्तरीर आंगोपाय, वर्ण, गन्ध, रद, स्वर्ण, विविक्क्यात्यात्युपूर्वी, अपुरुक्ष्यु आदि चार, वचीत, त्रम, बारद, पर्याप्त, मत्येक्तरारीर, रिथर, शुभ, बक्षरकोर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इन प्रकृतियोका अपुरुक्ष्य होता है। निहासिक्ष, प्रचलप्तायात्युपूर्वी, अपुरुक्ष्य स्वामगृद्धि, मिष्यात्व, अनन्तात्ववन्धविद्युक्त स्वामगृद्धि, मिष्यात्व, अनन्तात्ववन्धविद्युक्त देवाराति, विक्रिक्तरारीर, समचतुरस्वस्थात्व, बैक्तिबक्तरारीर, प्रचलप्तायात्व, विक्रिक्तरारीय, समचतुरस्वस्थात्व, बेक्तिबक्तरारीय, प्रचलप्तायात्व, विक्रायात्व स्वर्ण, अवस्य स्वर्ण, स्वर्याप्य, स्वर्ण, स्वर्ण, स्वर्यं स्वर्ण, स्वर्ण, स्वर्ण, स्वर्यं स्वर्यं स
  - # 'कितनी प्रकृतियाँ आवस्त्रिमें प्रवेश करती हैं' इस पदकी विभाषा।
  - § १८. दर्शनमोहके उपशामक जीवके उदय और अनुदयरूपसे उदयाविलमें प्रवेश

पयडीओ मूलुत्तरमेयभिष्णाओ कदि होंति ति एदस्स पुच्छाणिहेसस्स णिष्णयविहाणहु-मिदाणिमत्थविहासा कीरदि चि सुचत्थसंबंधी।

- # मृतपयडीओ सञ्वाओ पविसंति ।
- § ३९. किं कारणं ? सञ्जासिमेव मृरूपयडीणमेत्युदयदंसणादो ।
- # उत्तरपयद्रीओं वि जाओं अन्धि नाओं पविसंति ।
- § ४०. विज्ञमाणाणप्रचरपयडीणमेत्थुद्याणुद्यसह्तवेणुद्यावित्याणुष्यवेसे पडि-बंधाभावादो । णवरि आउअस्स कम्मस्स एया पयडी विज्जमाणिया अबद्धपरभवि-याउअस्स सा णियमा उदयावल्यिं पविसदि। बद्धपरभवियाउअस्स पुण दो पयडीओ विज्ञमाणाओ होति, तत्थ भ्रंजमाणस्सेव परमवियाउअस्स वि विज्ञमाणत्तं पिंड विसेसा-भावादी उदयावलियप्पवेसे अहप्पसते तिण्णवारणद्रमिदमाह-
  - णविर जङ परभवियाउअमित्थ तं ण पविसदि ।
- § ४१. कि कारणं ? जहण्णेण वि अंतोम्रहत्तमेवसेसभ्रंजमाणाउअस्सेव सम्मत्त-माहणवाओमात्ताहो ।

करनेवाळी मूळ और उत्तरके भेदसे अनेक प्रकारकी प्रकृतियाँ कितनी होती है इस प्रकार इस प्रच्छानिर्देशका निर्णय करनेके लिये इस समय अर्थविभाषा करते है इस प्रकार सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध है।

- # मूल प्रकृतियाँ सब प्रवेश करती हैं।
- § ३९ क्योंकि सभी मूळ प्रकृतियोंका प्रकृतमें उदय देखा जाता है।
- # उत्तर प्रकृतियाँ भी जो सत्स्वरूप हैं वे प्रवेश करती हैं।
- § ४०. विद्यमान उत्तर प्रकृतियोंके प्रकृतमें उदय-अनुदयरूपसे उदयाविलमें प्रवेश होनेमें रुकावटका अभाव है। इतनी विशेषता है कि जिसने परभवसम्बन्धी आयुकर्मका बन्ध नहीं किया है उसके आयुकर्मकी एक प्रकृति सत्तामें विद्यमान है और वह नियमसे उद्याविसे प्रवेश करती है। तथा जिसने परभवसम्बन्धी आयुक्रमंका बन्ध कर छिया है उसके सत्कर्म-रूपसे दो प्रकृतियाँ पाई जाती हैं। इसलिये मुज्यमान परभवसम्बन्धी आयुके समान उसके भी विद्यमानपनेकी अपेक्षा विशेषताका अभाव होनेसे उदयाविटमें प्रवेश करनेरूप अतिप्रसंग होनेपर उसका निवारण करनेके छिये इस सूत्रको कहते हैं-
- # इतनी विशेषता है कि यदि परभवसम्बन्धी आयु है तो वह उदयावहिमें प्रवेश नहीं करती।
- § ४१. क्योंकि जिसके जघन्यरूपसे भी अन्तर्महर्त मात्र ही मुख्यमान आयु शेष है इसके प्रथम सम्यक्त्वके शहणकी योग्यता होती है।

विश्लेषार्थ--ऐसा नियम है कि जो जीव परभवसम्बन्धी आयुका बन्ध करता है उसके बध्यमान आयुका आवाधाकाल बन्धके समय जितनी भज्यमान आयु शेष हो उतना होता है। तथा जो जीव प्रथम सम्यक्तको उत्पन्न करता है उसका प्रथम सम्यक्तको उत्पन्न होनेके  ४२. एवं विदियनाहाए तदियानयबस्स अत्यविहासं समाणिय संपिह चउत्यावयवमस्सियण मृलुकरपयडीणस्रुदीरणाणुदीरणगवेसणद्वस्तरं प्वंथमाह—

\* कदिण्हं वा पवेसगो ति विहासा।

§ ४२. कदिण्हं वा पयडीणं मृत्युक्तसमयिमण्णाणमेसो पवेसगो होह उदीरणा-सरूवेणे ति एवं पयट्टस्सेदस्स पुच्छावकस्स अत्यविद्यासा एण्डिं कीरदि ति वृत्तं होह।

\* मलपयडीणं सञ्वासिं पवेसगो ।

- § ४४. मूलपयडीणं ताव सच्वासिमेव एसो पवेसगो होह, सच्वासिमेव तासि उदीरणाए पवेसिक्समाणाणं णिप्पडिबंधम्बललंभादो ।
- \* उत्तरपयडीणं पंचणाणावरणीय-चतुर्वसणावरणीय-मिच्छ्त-पंचिं-वियज्ञावि-तेज्ञा-कम्मइयसरीर-चण्ण-गंध-रस-फास-अगुरगलहुग-उचघाव-परघातुस्सास-तस-वादर-पज्ञत्त-पत्तेयसरीर-धिराधिर-सुन्नासुन-णिमिण-पंचंतराइयाणं णियमा पवेसगो।

§ ४५. किं कारणं ? एदासि पयडीणमेत्थ धुवोदयत्तदंसणादो ।

कालमें तथा प्रथम सम्यक्त्वके कालमें मरण नहीं होता । यही कारण है कि यहाँ पर प्रथम सम्यक्त्वके सन्मुख हुए जीवके पर भवसम्बन्धी आयुका उदयाविलमें प्रवेशका निषेध किया है ।

े ४२. इसप्रकार दूसरी गायाके तीसरे अवयवके अर्थका विशेष व्याख्यान करके अव चौये अवयवका आश्रयकर मूळ और उत्तर प्रकृतियोंकी वदीरणा और अनुदीरणाके अनुसन्धान करनेके लिये आगोके प्रबन्धको कहते हैं—

# वह कितनी प्रकृतियोंका प्रवेशक होता है।

९ ४३. मूल और उत्तर प्रकृतियोंके भेदसे अनेक प्रकारकी कितनी प्रकृतियोंका यहजीव उदीरणारूपसे प्रवेशक होता है इस प्रकार इस रूपसे प्रवृत्त हुए पृच्छावाक्यके अर्थका इस समय विशेष व्याख्यान करते हैं यह उक्त कथनका तार्श्य है।

# मूल प्रकृतियोंका सबका प्रवेशक होता है।

९ ४४. मूळ प्रकृतियोंका तो सबका ही यह जीव प्रवेशक होता है, क्योंकि सभी मूळ प्रकृतियाँ विना क्वावटके उदीरणारूपसे प्रवेश करती हुई पाई जाती हैं।

\* उत्तर प्रकृतियोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, मिथ्यात्व, पश्चिन्द्रिय-ज्ञाति, तैजसश्चरीर, कार्मणश्चरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्ज, अगुरूरुष्ठ, उपधात, परधात, उच्छवास, त्रस, बादर, पर्यास, प्रत्येकश्चरीर, स्थिर, अस्थिर, श्रुभ, अश्चभ, निर्माण और पाँच अन्तराय इन प्रकृतियोंका नियमसे प्रवेशक होता है।

§ ४4. क्यों कि ये प्रकृतियाँ प्रकृतमें ध्रुवोदय देखी जाती हैं।

विश्लेषार्थ — प्रथम सन्यक्त प्रहणके सन्मूख हुए किसी भी गतिके जोवके अथःकरणके प्रथम समयमें पाँच ज्ञानावरण आदि प्रकृतियोंका नियमसे उदय होता है और इनका यहाँ उदय होतेका नियम है, इसिंख दूनकी यहाँ उदीरणा होनेमें कोई क्वावट नहीं पाई जाती।

## \* सादासादाणमण्णदरस्स पवेसगो।

5 ४६. किं कारणं १ एदासिं दोण्डं पयडीणं परावत्तमाणोदयाणमक्रमेण पवेसणे संभवाणुवलंमादो ।

- \* चद्रण्हं कसायाणं तिण्हं वेदाणं दोण्हं जुगलाणमण्णदरस्स पवेसगो ।
- ६ ४७. किं कारणं ? परोप्परविरुद्धाणमेदेसिं जुगवं पवेसेदुमसिक्वयत्तादो ।
- \* भय-दुगंछाणं सिया पवेसगो ।
- ५ ४८. किं कारणं ? तदुदयविरहिदावत्थाए वि संभवदंसणादो । पवेसगो वि सिया अण्णदरस्स पवेसगो, सिया दोण्हं पि पवेसगो चि घेचव्वं ।
  - **# चउण्हमाउआणमण्णदरस्स पवेसगो** ।
- चंदुण्हं गहणामाणं दोण्हं सरीराणं छुण्हं संठाणाणं दोण्हमंगो-वंगाणमण्णवरम्स पर्वसगो ।
- § ५०. एत्थ अण्णदरगृहणस्स गदि-आदीहिं पादेक्कमिहसंबंधो कायच्यो । सेसं सुगमं ।
  - साता और असाता इनमेंसे किसी एकका प्रवेशक होता है।
- § ४६. क्योंकि ये दोनों प्रकृतियाँ परावर्तमान चदयस्वरूप हैं, इसिळिये इनका युगपल् प्रवेशक होना सम्भव नहीं है।
  - चार कपाय, तीन वेद और दो युगलोंमेंसे अन्यतर एक-एकका प्रवेशक होता है।
- - \* भय और जुगुप्साका कदाचित प्रवेशक होता है।
- § ४८. क्योंकि उनकी उदयसे रहित अवस्था भी देखी जाती है। यदि प्रवेशक होता
  भी है तो कदाचित् किसी एक प्रकृतिका प्रवेशक होता है और कदाचित् दोनों ही प्रकृतियोंका
  प्रवेशक होता है ऐसा यहाँ पर महण करना चाहिए।
  - # चारों आयुओंमेंसे किसी एक आयुकर्मका प्रवेशक होता है।
- § ४९. क्योंकि ये चारों आयु पृथक्-पृथक् प्रतिनियत गतिबिशेषसे प्रतिबद्ध हैं, इसिख्ये तद्तुसार ही उस उस आयुकर्मके उदयका नियम देखा जाता है।
- # चार गितनाम, दो बरीर, छह संस्थान और दो आंगोपांग इनमेंसे अन्यतर एक-एकका प्रवेशक होता है।
- § ५०. यहाँ पर अन्यतर पदका गति आदि प्रत्येकके साथ सम्बन्ध करना चाहिए। शेष कथन सगम है।

#### **\* छण्हं संघडणाणं अण्णदरस्त सिया ।**

५ ५२. पवेसगो चि एत्थ अहियारसंबंधी, तेण छण्हं संघडणाणमण्णदरस्स सिया एसो पवेसगो, सिया च ण पवेसगो चि सुचत्यसंबंधी कायव्यो । जह तिरिक्खो मणुस्सो वा पढमसम्मचं पडिचज्ज्ज्ञ तो एदेसिमण्णदरस्स णियमा पवेसगो होइ । अह देवो णेरहओ वा उवसमसम्मचाहिम्रुहो होइ तो णियमा एदेसिमपवेसगो। चि घेचव्यं ।

#### \* उज्जोबस्य सिया।

- § ५२. पवेसमो नि पुञ्चं व बहियारसंबंधो एत्य कायच्यो । इदो बुण उज्जोवस्स सिया पवेसगनिमदि चे १ ण, पंचिंदियतिरिक्खेसु चेव केसि पि जीवाणं तदुदङ्ल्छाणं तप्यवेसयत्तदंसणादो ।
- क्षेत्र विहायगइ-सुभग-दूभग-सुस्सर-बुस्सर-आदेळ-अणादेळ-जसगित्ति-अजसगित्ति० अण्णवरस्स प्रवेसगो ।

# \* छह संहननींमेंसे कदाचित किसी एकका प्रवेशक होता है।

§ ५१. 'पवेसनो' इस पदका यहाँ पर अधिकारवज्ञ सम्बन्ध कर छेना चाहिए, इसिक्ये छह संहननोंमेंसे यह जीव किसी एकका कराचिन प्रवेशक होता है और कराचिन प्रवेशक नहीं होता इस प्रकार सूत्रका अथके साथ सम्बन्ध कर छेना चाहिए। यदि तियंक्ष अथवा सतुष्य प्रथम सम्यक्त्यको प्राप्त होता है तो इनमेंसे किसी एकका नियमसे प्रवेशक होता है। और यदि देव अथवा नारकी उपझम सम्यक्त्यके अभिमुख होता है तो नियमसे इनका अप्रयेशक होता है ऐसा यही पर प्रहण करना चाहिए।

विशेषार्थ — वैकिथिकशरीरका संस्थान तो होता है पर संहनन नहीं होता, अतः यहाँ देव और नारिकयोंको छहाँ संहननोंमेंसे किसी एक भी प्रकृतिका प्रवेशक नहीं कहा है।

#### # उद्योतका कदाचित प्रवेशक होता है।

§ ५२ 'पवेसमो' इस पदका पहलेके समान अधिकारवश सम्बन्ध करना चाहिए। शंका—परन्तु ज्योतका कदाचित् प्रवेशकपना कैसे बनता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें ही उद्योतके उदयसे युक्त किन्हीं जीवोंके उद्योतका प्रवेजकरता देखा जाता है।

विश्वेषार्थ — यहाँ नारकी, मतुष्य और देवोंमें उद्योतका उदय-उदीरणा सम्भव नहीं है, केवल विर्यक्रोंमें ही, उनमें भी किन्हीं विर्यक्रोंमें ही उसका उदय-उदीरणा सम्भव है। इसी वध्यको ध्यानमें रखकर 'उद्योतका क्वाचिन भवेशक होता है, यह सुत्र वचन कहा है।

 दो विद्वायोगिति, ग्रुमग-दुर्भग, मुस्वर-दुःस्वर, आदेय-अनादेय और यशःकीर्ति-अयश्यकीर्ति इन यगलेंगिसे किसी एक-एक प्रकृतिका प्रवेषक होता है।

- § ५३. एदेसि पंचण्हं जुगलाणं पादेक्कमण्णदरस्स पवेसगो एसो होदि चि सत्तत्थसम्बन्धे । सगममण्णं ।
  - # उच्च-पीचागोदापामणादरस्य प्रवेसगो।
- ६ ५४. सगममेदं। एवमोधेण पयहिउदीरणा परूविदा। एवं चैव पयहि-उदयस्स वि मग्गणा कायच्वा, विसेसाभावादो ।
- § ५५. संपिंह सुत्तिणिहिंद्वस्सेवत्थस्स पवंचीकरणहुमादेससंबंधि किंचि परूवणं कस्सामो । तं जहा-आदेसेण चढस वि गदीस णाणावरणीयस्स पंच वि पयडीओ उदयं पविसंति पवेसिअंति च । दंसणावरणीयस्स चत्तारि पयडीओ वेदणीयस्स सादासादाण-मण्णदरस्त चद्रस वि गदीस उदयोदीरणाओ हवंति । मोहणीयस्त दस णव अद्र वा पयडीओ चदुस गदीस उदयोदीरणासहत्वेण वेदिअंति । चदुण्हमाउआणं जत्य गदीए जं वेदिअदि तस्स तत्थ वेदगो उदीरगो च ।
- ९ ५६. णामस्स जइ णेरङ्को तो णिरयगइ-पंचिदियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइय-सरीर-हंडसंठाण-वेउव्वियअंगोवंग्-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघादुस्सास-

६ ५३ यह जीव इन पाँच प्रत्येक युगल्झेंसे किसी एक-एक प्रकृतिका प्रवेशक होता है. इस प्रकार यहाँ सूत्रका अथके साथ सम्बन्ध करना चाहिए। शेप कथन सुगम है।

विशेषार्थ-देवोंमें सूत्रोक सभी शम और नारिक्योंमें अशम प्रकृतियोंका उदय-उदीरणा होती है। किन्त इनको छोडकर अन्य दो गतिके जीवोंमें एक यगसोमेंसे प्रत्येक बगलसम्बन्धी प्रशस्त या अप्रशस्त किसी एक-एक प्रकृतिका उदय-उदीरणा सम्भव है यह एक सुत्रका तात्पर्य है।

उच्चगोत्र और नीचगोत्र इनमेंसे किसी एक-एक प्रकृतिका प्रवेशक होता है।

९ ५४. यह सूत्र सुगम है। इस प्रकार ओघसे प्रकृति-उदीरणाका कथन किया। इसी प्रकार प्रकृत-उदयका भी अनुमार्गण कर छेना चाहिए, क्योंकि इससे उसमें कोई विशेषता नहीं है।

विश्लेषार्थ-प्रकृतमें ऐसा समझना चाहिए कि दर्शनमोहकी उपशमनाके सन्मुख हुए जीवके चारां गतियोंमें यथासम्भव अध-करणके प्रथम समयमें जिन प्रकृतियोंका उदय है उन्होंकी उदीरणा भी है, यही कारण है कि यहाँ उदय और उदीदणामें विशेषता न होनेका विधान किया है।

§ ५५. अब सूत्रनिर्दिष्ट ही अर्थका विस्तारसे कथन करनेके खिये आदेशसम्बन्धी कुछ प्ररूपणा करेंगे। यथा-आदेशसे चारों ही गतियोंमें ज्ञानावरणकी पाँचों ही प्रकृतियाँ उदय रूपसे प्रविष्ट होती हैं और प्रविष्ट कराई जाती हैं। दर्शनावरणकी चारों ही प्रकृतियोंका तथा साठावेदनीय और असातावेदनीयमेंसे किसी एकका चारों ही गतियोंमें उदय और उदीरणा होती है। मोहनीयकी दस, नौ या आठ प्रकृतियाँ चारों गतियोंमें उदय और उदीरणाहरूपसे वेदी जाती हैं। चारों आयुओं मेंसे जिस गतिमें जो आयु वेदी जाती है उसका उस गतिमें वेदक और उदीरक होता है।

§ ५६. नामकर्मकी अपेक्स यदि नारकी है तो नरकगति, पक्केन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, इंडसंस्थान, वैक्रियिकशरीर आंगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस. अप्पतत्यविद्वायगद्द-तस-बादर-पञ्जच-पचेयसरीर-चिगाधिर-द्युआहुअ-दूमग-दूस्सर-ञणा-देज-अजसिगिचि-णिमिणमिदि एदासि उणचीसण्डं पयडीणं वेदगो उदीरगो च । तहा णीचागोद-पंचंतराहयाणं च णेरङ्जो वेदगो होड ।

६ ५७. अइ जइ तिरिक्खो तिरिक्खगइ-यंचिदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइय-सरीर० छण्डं संटाणाणमेकदरं औरालियअंगोवंग० छसंघडणाणं एकदरं वण्णादिध-अगुरुअलडुजादिध० उज्जोवं सिया दोण्डं विहायगदीणमेकदरं तसादिध-धिराधिर-सुभासुम-सुभग-दुभगाणमेकदरं सुस्सर-दुस्सराणमेक्कदरं आदेज्ञणादेज्जाणमेकदरं जसगिचि-अजसिंगचीणमेकदरं णिमिणं चेदि एदासि पयडीणं तीसेकचीससंखाविसेसिदाणं पवेसगो होइ। पुणो णीचागोद-यंचंतराहयाणं च पवेसगो होइ।

५ ५८. अह जह मणुसो तदो एदाओ चैव पयडीओ उज्जोबवन्जाओ मणुसगइसहगदाओ वेदयदि । णवरि णीचचागोदाणमैकदरमिह वत्तव्वं ।

५ ५९. जह देवो देवगइ-पंचिंदियजादि-वेउिन्वय-तेजा-कम्महयसरीर-समचउरस-संठाण-वेउिन्वयसरीरअंगोवंग-वण्णादि४-अगुरु०४-पसत्थविद्यायगदि-तसादि४-थिरा-स्पर्ग, अगुरुख, उपचात, परचात, उच्छ्वास, अप्रशस्त विद्यागेगति, त्रस, वादर, पर्योप्त, प्रत्येक्तरारेत, स्थिर, अस्थिर, शुम, अशुभ, दुभँग, दुस्वर, अनादेय, अयशकीति और निर्माण इन उनतीस प्रकृतियोक्त वेदक और उदीरक होता है।

५ ५० और यदि तिर्यञ्च है तो तिर्यञ्चगति, पञ्चोन्द्रयज्ञाति, औदारिकहारीर, तैजसहारीर, कामणहारीर, बहु संस्थानोमेंसे कोई एक, औदारिक हारीर आंगोपांग, छह संस्थानोमेंसे कोई एक, वर्णादि चार, अराठल्डा आदि चार, कदाचित्त हवील, दो बिहायोगातियों मेंसे कोई एक, तसादि चार, स्थित, अस्थिर, अस्थर, अस्थर,

विश्लोषार्थ — जिन संझी पठ्नेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यञ्नोंके उद्योतका उदय और उद्दीरणा होती है वे इकतीस प्रकृतियोंके प्रदेशक होते हैं और जिनके उद्योत प्रकृतिका उदय और उद्यीरणा नहीं होती वे तीस प्रकृतियोंके प्रवेशक होते हैं। जेप क्यन सगम है।

§ ५८. और यदि मनुष्य है तो वधोवको झोहकर मनुष्यातिके साथ इन्हीं प्रकृतियोंका वेदन करता है। इतनी विशेषता है कि यहाँ पर नीचगोत्र और उच्चगोत्रमेंसे किसी एक प्रकृतिका कथन करना चाहिए।

विश्वेषार्थ - सनुष्योंमें विर्वञ्चगिवका उदय न होकर सनुष्याति नासकर्सका उदय होता है, इसिंज्ये यहाँ टीकार्मे 'मणुसगइसहगदाओ' ऐसे पाठका उल्लेख किया है। शेष कथन सुसम है।

§ ५९ और यदि देव है तो देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीर आंगोपांग, वर्णादि वार, अगुरुरुषु आदि थिर-सहासह-सभग-सस्सरादेज्ज-जसिगत्ति-णिभिणणामाणप्रच्चागोद - पंचंतराहएहिं सह पवेसगो वेदगो च होह।

- ६ ६०. संपिं एदेण सत्तेण सचिदद्विदि-अणुभाग-पदेसोदयोदीरणाण पि किंचि अणुगमं कस्सामो । तं जहा-एदासि चेव पयडीणमाउअवजाणं अंतोकोडाकोडिमेच-हिंदीओ आउआणं च तप्पाओग्गाओ हिंदीओ ओकड्वियुणुदए देदि एसा हिदिउदीरणा ।
- ६ ६१. अणुमागुदीरणा वि पसत्थाणं पयडीणमेत्य णिहिहाणं चउहाणिया बंधद्वाणादो अर्णतगुणहीणा, अप्पसत्थाणं विद्वाणिया संतद्वाणादो अर्णतगुणहीणा । पदेसुदीरणा वि एदासि चेव पयडीणमजहण्णाणुकस्सिया होह । एवग्रदयो वि अणुगंतव्वो । एवं विदियाए सत्तगाहाए अत्यविहासा समत्ता ।

चार, प्रशस्त बिहाबोगति, त्रसादि चार, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यक्षाकीति और निर्माणका उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके साथ प्रवेशक और वेटक होता है।

को हाको इं । प्रमाण स्थितियाँ और आयुक्तमंकी तत्प्रायोग्य स्थितियाँ अपकर्षित कर उदयमे वी जाती हैं। यह स्थिति उदीरणा है।

विश्लेषार्थ--यहाँ चारों आयुओंको स्थितिको अपकर्ण द्वारा उदीरणा कही गई है। इसपर यह प्रश्न होता है कि क्या नारकी, भोगभूमिज तिर्यक्क और मनुष्य तथा देवोंकी आयुकी भी अपकर्षणद्वारा उदीरणा होती है ? यदि होती है तो परमागममें इन जीवोंको अनपबर्य आयुवाला क्यों कहा गया है ? समाधान यह है कि इन जीवोंकी मुज्यमान आयुका भोग तो पूरा होता है। परन्तु इन आयुऑके यथा सम्भव प्रत्येक निषेकमें कुछ ऐसे परमाण होते हैं जो उपशम, निधत्त और निकाचितरूप नहीं होते, उनकी भोगकालमें उदीरणा सम्भव होनेसे यहाँ चारों आयुक्षोंकी अपकर्षण द्वारा उदीरणा कही गई है। शेष कथन सुराम है।

§ ६१. अनुभाग उदीरणा भी यहाँ निर्दिष्ट की गई प्रशस्त प्रकृतियोंकी चतःस्थानीय होती है जो बन्धस्थानसे अनन्तराणी होन होती है। अप्रशस्त प्रकृतियोंकी द्विस्थानीय होती है, जो सस्वस्थानसे अनन्तराणी हीन होती है। प्रदेश उदीरणा भी इन्हीं प्रकृतियोंकी अजधन्य अनुत्कृष्ट होती है। इसी प्रकार उदय भी जानना चाहिए। इस प्रकार दूसरी गाथाके अर्थका विशेष ज्याख्यान समाप्त हुआ।

विश्लेषार्थ-प्रशस्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध गुणस्थानप्रतिपन्न जीवोंके होता है, इसिंख्ये यहाँ प्रशस्त प्रकृतियोंको अनुभाग वदीरणा चतुःस्थानीय होकर भी वह बन्धस्थानसे अनन्तराणी हीन बतलाई है। यहाँ उदयको भी उदीरणाके समान जाननेको सूचना की है। खसका आशय यह है कि जिन प्रकृतियोंकी यहाँ उदीरणा है उन्हींका उदय भी है। जो कर्म अपकर्षण और उत्कर्षण आदि प्रयोगके विना स्थिति क्षयको प्राप्त होकर अपना-अपना फल देते हैं उन कर्मस्कन्थोंकी उदय संज्ञा है और जो बड़ी स्थितिमें स्थित कर्म अपकर्षण द्वारा फळ देनेके सन्मुख किये जाते हैं उनकी उदीरणा संज्ञा है। प्रकृतमें ऐसा समज्जना चाहिए कि जिस गतिमें वर्शनमोहके उपशमके सन्मुख हुए जीवके जिन कर्मीका उद्य है उनकी उदीरणा अवश्य होती है। जेष कथन सगम है।

- § ६२. संपिं तिद्यसुचगाहाए जहावसरपचमवयारं कस्सामो । तं जहा----
  - के अंसे भीयदे पुब्वं बंधेण उदएण वार ति विहासा ।
- ५ ६३. एदस्स तदियगाहासुत्तपुब्बद्धस्य अत्यविद्वासा इदाणि कायव्या त्ति वृत्तं होइ । एसो च तदियगाहापुब्बद्धो दंसणमोहउवसामगस्स सन्वेसिं कम्माणं पयिः द्विदि-अणुभाग-पदेसे अस्मिय्ण वघोदएहिं झीणभावगवेसणद्वमागओ । तत्य ताव पयडीणं वंधवोच्छेदकमपदंसणद्वमिदमाड—
- \* असावावेवणीय-इत्थि-णबुंसयवेद-अरिद-सोग-चतुआठ० णिरय-गिद-चवुजादि-पंचसंठाण-पंचसंघडण - णिरयगइपाओग्गाणुपुन्ति - आदाव-अप्पसत्यविहायगइ - धावर-सुद्धम-अपञ्चत्त-साहारण-अथिर-असुभ-दूमग-वुस्सर-अणादेज्ञ-अजसगित्तिणामाणि एदाणि षंघेण वोच्छिण्णाणि ।
- § ६४, एदासि सुचणिहिङ्काणं पयडीणं दंसणमोहोवसामगस्स पुल्यमेव जहाकमं वंधवोच्छेदो जायदि चि वुचं होह । संग्रह एदेसि कम्माणं वंधवोच्छेदकमं वचहस्सामो । तं जहा—तत्थ ताव अभवसिद्धियपाओम्मावेसोहीए विसुन्नमाणस्स तप्पाओग्माअंतो-कोडाकोडिमेचिद्धिदंबंधावत्थाए णत्थि एकस्स वि कम्मस्स प्यविवंधवोच्छेदो । एत्तो उनिर्मितेसुहुंच गंत्ण सागरीवमपुधचमेनसोसिर्युण अण्णं द्विदि वंधमाणस्स तक्काले
  - § ६२ अब तीसरी गाथाके अवसर प्राप्त अवतारको करेंगे। यथा-
- \* 'दर्शनमोहके उपशमकालसे पूर्व बन्ध और उदयकी अपेक्षा कौन-कौनसे कर्मीश क्षीण होते हैं' इसकी विभाषा।
- ६६२. इस तीसरे गाथासूत्रके पूर्वार्थके अर्थका विशेष व्याख्यात इस समय करता वाहिए यह उक्त क्रयका तास्पर्य है। यह तीसरो गाथाका पूर्वार्थ दर्शनमोहके उपशासकके सत्त कर्मोंके प्रकृति, स्थिति, अनुमाग और प्रदेशीका आध्यकर बन्ध और उदयकी अपेक्षा क्षीणपतेका अनुसन्धात करतेके लिये आया है। उनमेंसे सर्वप्रथम प्रकृतियोंकी कन्ध-गुष्कित्तिके क्रमको दिखलानेके लिये इस सुत्रको कहते हैं—
- # दर्शनमोहके उपशामकके असातावेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरित, शोक, वार आयु, नरकमित, वार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, नरकमित्रायोग्यायु-पूर्वी, आतप, अप्रश्नस्त विहायोगिति, स्थावर, ख्रस्म, अपयीप्त, साधारण, अस्थिर, अश्वम, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और अयशःकीति ये प्रकृतियाँ बन्धसे पहले ही व्युष्टिक्स हो जाती हैं।
- ्रे ६८. सूत्रमें निर्लष्ट को गई इन प्रकृतियोंकी दुर्जनमोहके उपरामक जीवके पहले ही कमसे वम्बन्दा किया हो जाती है यह उक्त कवनका तात्पर्य है। अब इन कमीके वन्य-अपिकारिक कमको वरकावेंगे। यथा—वहाँ जो अमज्योंके सोग्य विशुद्धिसे विशुद्ध हो रहा है उसके तत्प्योंन्य अन्यक्षिक्ष कार्यों के समक्षेत्र किया विश्व हो रहा है उसके तत्प्योंन्य अन्यक्ष क्षांकों होप्रामा स्वितिबन्धको अवस्थामें एक भी कमीके मक्कियनमाल क्षांत्र कार्यों के स्वत्यक्ष क्ष स्वत्यक्ष के स्

णिरयाउअबंघो वोच्छिखदे । तदो सागरोवमपुधत्तमोसरियुण बंधमाणस्स तिरिक्खाउअ-वंभवोच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्तमोसरियुण वंधमाणस्स मणुस्साउअं वंधवोच्छेदो । तदो सागरीवमपुधत्तमीसरियुण वंधमाणस्य देवाउअवंधवीच्छेदो । तदो सागरीवम-पुभत्तमोसरियुण बंधमाणस्स णिरयगर्-णिरयगर्पाओग्गाण्युव्वी एकदो बंधनोच्छेदो । वदो सागरोवमपुधत्तमोसरियूण सुहुम-अपन्जत्त-साहारणसरीराणमण्णोण्णाणुगयाणमेकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमेषुधत्तमोसरियुण सुदुम-अपज्ज०-पत्तेयसरीराणमण्णोण्णाणु-गयाणमेकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्तं गंतूण बादर-अपज्ज०-साहारण-सरीराणमण्णोण्णाणुगयाणमेकदो बंघवोच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्तमोसरियूण बादर-अपन्ज ०-पत्तेयसरीराणमण्णोण्णाणुगयाणमेकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरीवम-पुषत्तमोसरियुण बेइंदियजादि-अपन्जत्ताणमण्योण्णसंजोगेण बंधवीच्छेदो । तदो सागरी-वमपुधत्तं ओसरियूण तीइंदिय-अपन्ज ० अण्णोण्णसंजुत्ताणं बंधवोच्छेदो। तदो सागरोवम-पुधत्तं ओसरियूण चेउरिंदिय०-अवज्ज्ञ० अण्णोणसञ्ज्ञाणं बंघवोच्छेदो । तदो सागरोवम-पुघत्तं ओसरिऊण असण्णियंचिंदिय०-अवज्ज्ञ० अण्णोणसञ्ज्ञक० बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्तमोसरियुण सण्णिपंचिदिय० अपज्ञ० अण्णोण्णसंज्ञत् व बंघवोच्छेदो । तदो सागरीवमपुधत्तं ओसरियुण सुहुम-पज्जत्त-साहारणसरीरणामाणं परोप्परसंजीगेण रियति घटाकर अन्य रियतिका बन्ध करनेवाले जीवके उस समय नरकायुकी बन्धन्युच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपम पृथक्तवप्रमाण स्थिति घटाकर वन्ध करनेवाले जीवके तिर्यक्रायुको बन्धन्युच्छित्ति होती है। उसके आगे सागरोपमपृथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाळे जीवके मनुष्यायुकी बन्धव्युच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपमपृथक्त्व-प्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके देवायुकी बन्धव्युच्छित होती है। उससे आगे सागरोपम प्रथक्तवप्रमाणं स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके नरकगति और नरकगत्यान-पूर्वीकी एक साथ बन्धव्युच्छिति होती है। उससे आगे सागरोपम पृथक्तवप्रमाण स्थिति षटाकर० अन्योन्य अनुगत सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणशरीरकी एक साथ बन्धव्युच्छिति होती है। उससे आगे सागरोपमपृथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर० अन्योन्य अनुगत सुक्ष्म, अपर्याप्त और प्रत्येक शरीरकी एकसाथ बन्धव्युच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपमपृथक्तवप्रमाण स्थिति घटाकर० अन्योन्य अनुगत बादर, अपर्याप्त और साधारण शरीरकी एक साथ बन्ध-न्युच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपमष्ट्रथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर० अन्योत्य अनगत जुडान्छा पहार्ष हो उस्ति जोगा सारा-पानश्वस्य प्रमाण स्थाय उन्तर जान जुडार बादर, अपयोग्न और प्रसंक्रशरीरको एक साथ बन्धवनुष्ठित्री होती है। उससे आगे सागरोपमप्रथक्तवप्रमाण स्थिति घटाकर अन्योन्य अनुगत द्वीन्त्रिय जाति और अपयोग्न नामकर्मको एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपमप्रथक्तवप्रमाण स्थिति घटाकर॰ अन्योन्य संयुक्त त्रीन्द्रिय और अपर्याप्त नामकर्मकी एक साथ बन्धन्य च्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपमपृथक्तवप्रमाण स्थिति घटाकर० अन्योन्य संयुक्त चतुरिन्द्रिय जाति और अपर्याप्त नामकर्मको एक साथ बनवार्यकालिक होती है। उससे आगे सामरोपमुश्यस्त्र प्रमाण स्थिति बटाकर॰ अन्योन्य संयुक्त असंक्षी पञ्चीन्त्र अगेर अपर्याप्तामकर्मको एक साथ कुमाण स्थिति बटाकर॰ अन्योन्य संयुक्त असंक्षी पञ्चीन्त्र अगेर अपर्याप्तामकर्मको एक साथ कुमानुष्ठित्त होती है। उससे आगे सागरोपमृश्यस्त्रप्रमाण स्थिति घटाकर॰ परस्यर संयुक्त संजी परुचेन्द्रिय और अपर्याप्त नामकर्मकी एक साथ वन्धन्यच्छित्ति होती है। उससे आगे

बंधवीच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्त मोसित्यृण सहुम-पज्जत-पत्तेयसरीर० परोप्परसंजुत्ताणं वंधवीच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्तं बोसित्यृण बादर-पज्जत-पत्तेयसरीराणं परोप्पर-संजोगिवसिसिद० वंधवीच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्तं बोसित्यृण बादर-पज्जत-पत्तेयसरीर-पृदंविय-आदाव-धावरणामाणं छण्हं पयडीणमेकदो वंधवीच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्तं बोसित्यृण वीहंदिय०-पज्जत्ताणं वंधवीच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्तं बोसित्यृण वीहंदिय०-पज्जत्ताणं वंधवीच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्तं बोसित्यृण वर्डादिय०-पज्जत्तः वंधवीच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्तं बोसित्यृण वर्षाद्विय०-पज्जत्ताणं वंधवीच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्तं बोसित्यृणं वर्षाद्वियण्यस्त्र वेद्यवीच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्तं बोसित्यृणं वर्षाद्वियण्यस्त्र वर्षाद्वियणस्त्र वर्षाद्व वर्य वर्षाद्व वर्य वर्य वर्य वर्य वर्य वर्याद्व वर्य वर्य वर्य वर्य वर्य

सागरोपमप्रथनत्वप्रमाण स्थिति घटाकर० परस्पर संयुक्त सृक्ष्म, पर्याप्त और साधारणशरीर नामकर्मकी एक साथ बन्धन्युच्छिति होती है। उससे आगे सागरोपमप्रथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर० परस्पर संयुक्त सुक्ष्म, पर्याप्त और प्रत्येक शरीर नामकर्मकी एक साथ बन्ध-व्युच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपमपृथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर० परस्पर संयुक्त बादर, पर्याप्त और साधारण शरीर नामकर्मकी बन्धव्युच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपमप्रथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर० बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, एकेन्द्रियजाति, आतप और स्थावर नामकर्म इन छह प्रकृतियोंको एक साथ वन्धच्युच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपसप्रथक्त्वप्रसाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाळे जीवके द्वीन्द्रियजाति और पर्याप्त नाम-कर्मकी बन्धव्युच्छिति होती है। उससे आगे सागरोपमपृथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाछे जीवके त्रीन्द्रियजाति और पर्याप्त नामकर्मकी बन्धव्युच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपमृथ्यक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके चतुरिन्द्रियजाति और पर्याप्त नामकर्मकी बन्धन्यचिद्धत्ति होती है। उससे आगे सागरोपम पृथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके असंभ्री पञ्चेन्द्रियजाति और पर्याप्त नामकर्मकी बन्धव्युच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरीपमृश्यन्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाछे जीवके तिर्यञ्चगति, विर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योव इन तीन प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्यच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपमप्रशास्त्रप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करवेवाले जीवके नीचगोत्रकी बन्ध-व्युच्छित्त होती हैं। इतनी विशेषता है कि सातवी पृथिवीके नारकीं के तिर्यद्भगति. तिर्यद्भ-गत्यानुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्रकी बन्धन्युच्छित्ति नहीं होती और इसीलिये सूत्रमें इनकी बन्धव्युच्छित्तिका निर्देश नहीं किया। उससे आगे सागरोपमप्रथक्तवप्रमाण स्थिति घटाकर वन्य करतेबाठे जीवके अप्रस्त विहामित्र का जार ताराराम् इत्यापना स्थाप कराने बन्ध करतेबाठे जीवके अप्रस्त विहायोगति, दुर्मग, दुःस्वर, और अनावेय इन प्रकृतियाँकी एक साथ बन्धस्युच्छिति होती हैं। उससे आगे सागरोपमप्रथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर

१. ता॰प्रतौ बंचवोच्छेदो । [तदो सागरो॰ पृथसः बोसरि॰ सम्मिपण्यन बंघ॰], तदो इति पाठः।

देखणामाणमक्रमेण बंधबोच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्तं ओसरिदण हुंडसंठाण-असंपत्त-सेवडसंघडण० एटासिं दोण्डं पयडीणमेकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरोबमप्रधत्तं ओसरिदण णवंस० बंधवीच्छेदो । तदो सागरीवमपुधत्तमोसरिदण वामणसंठाण-कीलियसंघडणाणं दोण्इं पयडीणमेकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमप्रधत्तमोसरियुण खुजसंठाण-अद्धणारायण० दोण्डसेदासिं पयडीणं एकदो बंधबीच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्तमोसस्दिण इत्थिबेदर्बधवीच्छेदो । तदो सागरोवमपुधत्तं ओसस्दिण सादिसंठाण-णारायणसरीर० दोण्हं पि पयडीणं एकदो बंधवोच्छेदो। तदी सागरी० प्रघ० णग्गोधपरि०-बञ्जणारायणसरीरसंघ० दोण्णं पि एकदो बंध०। तदी सागरोवमपुषत्तं ओसरियूण मणुसगइ-ओरालियसरीर-तदंगीवंग-वजरिसहसंघडण-मणुस-गइपाओग्गाणुपुन्वि एदासि पंचण्हं पयडीणं एकदो बंधवीच्छेदो । एदं तिरिक्ख-मणुस्से पदुच्च पहाविदं, देव-णेरहण्सु एदासि बंधविच्छेदाणुवलंभादो । अदो चेव सत्ते एदासि बंधवोच्छेदो अणुवहद्दो, सत्तरस च चउगहसामण्णावेक्खाए पयदत्तादो । तदो सागरोवमपुष्रचं ओसरिदण असादावेदणीय-अरदि-सोग-अधिर-असड-अजसगिचि-णामाणमेदासि पयडीणं जुगवं बंधवोच्छेदो । जाव पमत्तसंजदो त्ति बंधपाओग्गाणं पि एदासिमेत्य वंभवोच्छेदपह्रवणा ण विरुज्झदे । किं कारणं ? सञ्जविसद्धरसेदस्स बन्ध करनेवाले जीवके हंडसंस्थान और असंप्राप्तासपाटिका संहनन इन दोनों प्रकृतियोंकी

एक साथ बन्धन्युच्छित्ति होती है। इससे आगे सागरोपमप्रथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके नपुसकवेदकी बन्धन्युच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपम-प्रथक्त्वप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके वामनसंस्थान और कीलिक संहनन इन दो प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है । उससे आगे सागरोपमप्र्यवस्वप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाछे जीवके कुञ्जकसंस्थान और अर्धनाराचसंहनन इन हो प्रकृतियोंकी एक साथ वन्धव्युच्छिति होती है। उससे आगे सागरोपमप्रथक्तवप्रमाण स्थिति षटाकर बन्ध करनेवाले जीवके स्त्रीवेदकी बन्धन्य च्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपम-प्रथक्तवप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके स्वातिसंस्थान और नाराश्वसंहनन इन दोनों प्रकृतियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपमपथक्तवप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके न्यमोधपरिमण्डलसंस्थान और वजनाराचसंहतन इन दोनों प्रकृतियोंकी एक साथ वन्धन्युच्छित्ति होती है। उससे आगे सागरोपमप्रथक्तवप्रमाण स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिकशरीर आंगोपांग, वक्रवंश-संहनन और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी इन पाँच प्रकृशियोंकी एक साथ बन्धव्युच्छिति होती है। यह विर्यक्कों और मनुष्योंकी अपेक्षा कहा है, क्योंकि देवों और नारिक्योंमें इन पाँच प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति नहीं पाई जाती और इसीछिये सुत्रमें इनकी बन्धव्युच्छित्ति-का निर्देश नहीं किया है, क्योंकि वह तुत्र चतुर्गति सामान्यकी अपेक्षा प्रवृत्त हुआ है। उससे आगे सागरोपमपृथक्त्वप्रभाग स्थिति घटाकर बन्ध करनेवाळे जीवके असातावेदनीय, बरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्ति इन प्रकृतियोंकी एक साथ वन्धन्यच्छित्त होती है। यद्यपि ये प्रकृतियाँ प्रमत्तसंयत गुणस्थान तक बन्धके योग्य हैं फिर भी यहाँ इनकी बन्धन्य च्छित्तिका कथन विरोधको प्राप्त नहीं होता. क्योंकि एन प्रकृतियोंके बन्धके तम्बंधवाओग्गासंक्रिलेसविसयद्वन्लंघियुण तप्यडिवक्खपयडिबंधणिवंधणविसोदीए वहु-माणस्त तम्बंधवोच्छेदे विरोहाणुवलंमादो । एवमोघेण पयडीणं बंधवोच्छेदो सुत्ताणु-सारेण पर्रुविदो ।

६६५. संपिष्ट आदेसमुहेण पयिडवंभझीणाझीणकविसयं किंचि परूवणं कस्सामी । तं जहा—आदेसेण चदुसु वि गदीसु णाणावरणीयस्स णित्य पयिडवंभ्रमणिदा । एवं दंसणावरणीयस्स वि वक्तव्यं । वेदणीयस्स असादं बंधेण झीणं, णो सादं । मोहणीयस्स इत्य-णवंसय-अरित-सोगा बंधेण झीणा, सेसाओ मोहपयडीओ बंधेण झीणाओ । आउअस्स चलारि वि पयडीओ बंधेण झीणाओ । जामस्स जह णेरहयो पढमाए जाव छिट्ठ पुढवि कि तस्स णिरयगइ-तिरिख्याह-देवगइ-प्रृद्दिय-केदिय-जार्डास्ति-तंद्रिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार्डिय-वार

योग्य संक्ष्मेरका उल्लंघन कर उनकी प्रतिपक्षमूत प्रकृतियोंके बन्धके निमित्तरूप बिसुद्धिसे वृद्धिको प्राप्त हुए सर्वविगुद्ध इस जीवके उन प्रकृतियोंकी बन्धन्युच्छित्ति होनेमें कोई बिरोध नहीं पाया जाता। इस प्रकार जोषसे सुत्रके अनुसार प्रकृतियोंकी बन्धन्युच्छित्ति कही।

विश्वेषार्थ — यहाँ सामान्यरूपसे चारों गतियों में घटित हाँ इस अपेक्षाको मुख्यकर ये चांतीस बन्यापसरण कहे गये हैं। जिन मकृतियों के विषयमें कुछ अपवाद है उनका निर्देश यशास्त्रान टोकार्में किया ही है। उदाहरणार्थ सातवें नरकका नारकी जीव प्रयम सम्यवस्वके प्राप्त करनेके सन्युक्त होनेके पूर्व भी विश्वेष्ट्राति, तिर्वेष्ट्राति, विश्वेष्ट्राति, विश्वेष्ट्राति, विश्वेष्ट्राति, विश्वेष्ट्राति, विश्वेष्ट्राति को कहाचित्त कर करता है। इसिक्ष्ये दे नम्हतियोंकी बन्यव्युक्तिकि हो जीत ने विश्वेष्ट्राति कार्याप्त सातवें नरकमें नहीं वनते। इसी मकार मयम सम्यवस्वके यह सम्युक्त होनेके पूर्व ही विश्वेष्ट्रा क्षेत्र मनुष्यिके मनुष्य- ताति आदि पाँच प्रकृतियोंकी व्यास्थान नियमसे बन्धव्युक्ति ही हो जाती है, इसिक्षेत्र व्यवस्थान नियमसे बन्धव्युक्ति ही हो जाती है, इसिक्षेत्र यह बन्यापसरण केवल विश्वेष्ट्री और मनुष्यिके यह बन्यापसरण केवल विश्वेष्ट्री और मनुष्यिके यह बन्यापसरण केवल विश्वेष्ट्री और मनुष्यिके विश्वेष्ट

६६५. अब आदेशद्वारा प्रकृतिबन्धसम्बन्धो स्नीम-असीणपनेविषयक कुळ प्ररूपण करते हैं। यथा—आदेशसे चारों हो गतियों में झानावरणीयके प्रकृतिबन्धका विन्छेद नहीं है। इसी प्रकृत राज्ञीवरणीय ग्रीमा मानावरणीयके प्रकृतिबन्धका विन्छेद नहीं है। इसी प्रकृत राज्ञीवरणीय नहीं। मोहनीपकमेंको स्वीदेद, नयुंसकदेद, अरित और होल बन्धसे विच्छित्न हैं, होन मोह प्रकृतियाँ बन्धसे स्विच्छित्न हों होती। आयुक्सेकी चारों हो प्रकृतियाँ बन्धसे विच्छित्न हों होतिया हो होतिया कालाव्य होती। आयुक्सेकी चारों हो प्रकृतियाँ बन्धसे विच्छित्न होती हो होत्रिय जाति, जीन्द्रिय जाति, जीन्द्रिय जाति, जीन्द्रय जाति, जीन्द्रय जाति, जीन्द्रय जाति, जीन्द्रय जाति, जीन्द्रय जीन क्षेत्रय होती। जोग्रक्सेकी जीन्यों क्षेत्रय जिल्ला हो, स्वर्ग होत्सर, अवादेद, अलादेद, अलाद्य होती। जोग्रक्सेकी नीच्यों के अपदाक्षीर और और विषेक्ष हो नीच्यों क्षेत्रय क्षेत्रय होती। जोग्रक्सेकी नीच्यों क्षेत्रय स्वर्ग होती। जोग्रक्सेकी नीच्यों क्षेत्रय क्षेत्रय होती। जोग्रक्सेकी नीच्यों क्षेत्रय क्षेत्रय होती। जोग्रक्सेकी नीच्यों क्षेत्रय क्षेत्रय हाती। जोग्रक्सेकी नीच्यों क्षेत्रय क्षेत्रय होती। जोग्रक्सेकी नीच्यों क्षेत्रय क्षेत्रय होती। जोग्रक्सेकी नीच्यों क्षेत्रय होती। जोग्रक्सेकी नीच्यों क्षेत्रय क्षेत्रय होती। जोग्रक्सेकी नीच्यों क्षेत्रय क्षेत्रय होती। जोग्रक्सेकी नीच्यों क्षेत्रय होती। जोग्रक्सेकी नीच्यों क्षेत्रय क्षेत्रय होती। जोग्रक्सेकी नीच्यों क्षेत्रय क्षेत्रय होती।

पयडीं अं वेषण झीणाओ, ण सेसाओ । गोदस्स णीचागोदं वेषेण वोच्छिण्णं, णेदरं । अंतराइयस्स णित्य एत्थ पयडिवंधस्स झीणदा । सत्तमाए एवं चेव । णविर उज्जोवं सिया वेषेण झीणं सिया णोझीणं । तिरिक्खगइ-तप्पाओगाणु०-णीचागोदाणि च वेषेण णोझीणाणि । मणुसगइ-तप्पाओगगाणुपुच्चि-उच्चागोदाणि वंषेण झीणाणि ।

- ६ ६६. जइ तिरिक्खों मणुस्सो वा तो तस्स णामस्स देवगदि-पंचिदियजादि-वेउन्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वेउन्वियअंगोवंग-वण्णादिए-देवगइपाओ-ग्गाणुपुन्वि - अगुरुल्डुआदिए - पसत्यविद्यायगदि - तसादिए - थिरादि६ - णिमिणणामाणि मोचूण सेसाणि बंघेण झीणाणि । गोदस्स णीचागोदं बंघेण झीणं। सेसं पुञ्जं व वक्तं । देवगदीए पढमपुद्धविभंगो । एसा पयडिबंधझीणदा णाम ।
- ६ ६७. एदासि चेन पयडीणं पयडिझीणदाए सम्रुहिद्वाणं द्विदिनंधभ्रीणदा च अणुमिनगयन्त्रा । अज्झीणवंधाणं पि पयडीणमंतीकोडाकोडीदो उनिसिद्विदिनंधित्यप्याणं भ्रीणदा समयाविरोहेणाणुगंतन्त्रा । एनमणुमाग-यदेसविसए वि एसी अत्या जोजेयन्त्रो । एवं तान पयडिनंधनोच्छेदं द्विदि-अणुमाग-पदेसनंधनोच्छेदगन्भं पह्मित्र संपिद्व पयडि-विसयम्बदयनोच्छेदं पह्मेमाणो स्तत्पनंधम्बत्तं भणडः—
  - # पंचदंसणावरणीय-चदुजादिणामाणि चदुआणुपुन्विणामाणि

प्रकृति बन्धसे बिच्छिन्न है, उबगोत्र नहीं। अन्तरायकर्मके प्रकृतिबन्धका विच्छेद यहाँ नहीं है। सातवी पृथिवीमें इसो प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि उद्यातप्रकृति कदाचित्त बन्धसे विच्छिन्न है, कदाचित्त विच्छिन नहीं है। विदेखनांत, तिर्यद्धारायानुपूर्वी अर्थार नोत्तरायानुपूर्वी अर्थार नोत्तरायानुपूर्वी अर्थार नोत्तरायानुपूर्वी अर्थार नोत्तरायानुपूर्वी और उच्चतोत्र वे बन्धसे विच्छिन्न हैं।

- ६६. यदि तिर्येक्च और मनुष्य है तो उसके नामकर्मको देवगति, पक्चेन्द्रिय जाति विकित्तरारी, तैजससरीर, कामंग्रसरीर, समचतुरक्कासंथान, वैक्विविक्तरीर आंगोगीन, वर्णादिचनुष्क, देवगतिशायोग्यानुपत्नी, अगुरुख्यु आदि चार, प्रशस्त विदायोगीति, असादि चार, स्थितादि क्रह और निर्माण इन प्रकृतियोको छोडकर सेग प्रकृतियों वन्धसे विध्वक्क है। शेष कथन पहलेके समान कहना चाहिए। देवगतिमें पहछी प्रथिवांके समान कहना चाहिए। देवगतिमें पहछी प्रथिवांके समान भंग है। यह प्रकृतिवन्धसम्बन्धी विच्छिक्रताका निर्देश है।
- § ६०. प्रकृतिबन्धविच्छिन्नतारूपसे निर्दिष्ट इन्हीं प्रकृतियोंको स्थितिबन्धकी अपेक्षा विच्छन्नताका अनुमार्गण कर छेना चाहिए। तथा जिन प्रकृतियोंको बन्धव्युच्छित्ति नहीं हांती उन प्रकृतियोंको अन्यःकोहाकोहाँको उपरिम स्थितिबन्धविक्यांको विच्छन्नता समयके अविरोधकपसे जान छेना चाहिए। इसीप्रकार अनुमागवन्थ और प्रदेशवन्धक विषयमें भी यह अर्थ भीजित करना चाहिए। इस प्रकार स्थितिबन्ध, अनुमागवन्थ और प्रदेशवन्धको बन्धव्युच्छित्ति जिसमें गर्मित हैं ऐसे प्रकृतिबन्धकी व्युच्छित्ति जिसमें गर्मित हैं एसे प्रकृतिबन्धकी व्युच्छित्ति जिसमें गर्मित हैं एसे प्रकृतिबन्धकी उप्रच्छित्ति जिसमें गर्मित हैं एसे प्रकृतिबन्धकी व्युच्छित्ति जिसमें गर्मित हैं एसे प्रकृतिबन्धकी व्युच्छित्ति जिसमें गर्मित हैं एसे प्रकृतिबन्धकी व्युच्छित्ति जिसमें गर्मित हैं एसे प्रकृतिबन्धकी स्थान
  - # पाँच दर्शनावरण, चार जाति नामकर्म, चारों आतुपूर्वी नामकर्म तथा

### आदाव -थाबर - सुहुम -अपज्जत्त-साहारणसरीरणामाणि एदाणि उदएण बोच्छिण्णाणि ।

§ ६८. एत्य पंचदंसणावरणीयणिहेसेण णिहामेदाणं पंचण्डं ग्रहणं कायव्यं, तेसिमेत्युदयवोच्छेदो । किं कारणं १ दंसणमोहुवसाममस्स सागर-जागारावस्यस्स तहुदय-परिणामविरोहादो । एवं चदुजादिआदोणं पि सुत्तणिहिट्टपयडीणसुदयवोच्छेदो वत्तव्यो ।

§ ६९. एवमोषेण पर्राविदस्सेदस्तरथस्स पुणो वि फुडीकरणद्वमादेसपरूवणा कीरदे । तं जहा—आदेसेण चदुसु गदीसु वि पंचणाणावरणीयाणं णित्य उदयेण झीणदा । दंसणावरणीयस्स चत्तारि पयडीओ उदएण अज्झीणाओ । वेदणीयस्स सादासादाणं णित्य उदएण झीणदा । मोहणीयस्स सव्वासि पयडीणं णित्य उदएण झीणदा । पार्वि जेदएण झीणदा । देवेसु णवुंसयवेदस्स उदएण झीणदा । वत्वा आउस्स सव्वासि पयडीणं णित्य उदयवोच्छेदो । णवरि

आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणश्चरीर नाककर्म ये प्रकृतियाँ उदयसे व्यक्तिक होती हैं।

९६८ यहाँ सुत्रमें पॉच दर्भनावरण परके निर्देशसे निद्रादि पाँच भेदोंका प्रहण करना
चाहिए, उनकी इसके उदय ब्युच्छिति है, क्योंकि साकार उपयोग और जागृत अवस्थाविशिष्ट दर्भनमोह-उपशासकके इन पाँच निद्रादिके उदयक्षण परिणामका विराध है। इसी
अकार सुत्रमें निर्दिष्ट की गई वार जाति आदि प्रकृतियोंकी उदयके अभावका भी कथन करना
चाहिए।

विशेषार्थ — दर्शनमोहका उपशामक वही जीव हो सकता है जो संज्ञी, पञ्चीन्द्रय जीर पर्याप्त होकर जीवादि नी पदार्थीके यथार्थ ज्ञानके साथ अपने साकार उपयोग द्वारा जीवादि नी पदार्थीमें अनुस्युत एक साथ जीवपदार्थके अनुमननके सन्युत्व हो। ऐसा जीव निवससे जागृत होता है. इसिल्ये तो उनके निद्रादि पाँच दर्शनावरण प्रकृतियों के उस कालमें उदयका निषेष किया है। साथ ही उसके संज्ञी पठनेन्द्रिय पर्याप्त एक मात्र यही जीवसमास होता है, इसिल्ये उसके एकेन्द्रिय जादि का जात्र अत्वत्व है। यहाँ सुक्री पाँच दर्शनावरण आदिके मात्र उदयका निषेष प्रकृतियोंके उदयका निषेष किया है। परन्तु इससे इन प्रकृतियोंकी उद्देशनावरण आदिके मात्र उदयका निषेष किया है। परन्तु इससे इन प्रकृतियोंकी उद्देशनावरण आदिके मात्र उदयका निषेष किया है। अत्वत्व इससे इन प्रकृतियोंकी उद्देशनावरण आदिके मात्र उत्तर वाहिए, क्योंकि कुळ अपवादीको कोइकर सर्वत्र उदीरणा उदयकी अविनामायिनी होतो है।

§ ६९. इस प्रकार जोषसे कहे गये इस अर्थका फिर भी स्पष्टीकरण करनेके लिये आदेशप्ररूपणा करते हैं। यथा—आदेशसे चारों हो गतियों में पंच ज्ञानावरण प्रकृतियों का उदयिषच्छेद नहीं हैं। वस्तीयकों चार प्रकृतियों का उदयिषच्छेद नहीं हैं। वस्तीयकों साता और असाता हन रामें प्रकृतियों का उदयिषच्छेद नहीं हैं। वस्तीयकों साता और असाता हन रामें प्रकृतियों का उदयिषच्छेद नहीं हैं। मोहनीयकों सा प्रकृतियों का उदयिषच्छेद नहीं हैं। इतनी विशेषता है के नारिक्यों में श्लोवेद और पुरुषवेदका उदय नहीं होता ऐसा वहना चाहिए। आयुकी सभी होता । तथा देवों में न्युंसक्वेदका उदय नहीं होता ऐसा कहना चाहिए। आयुकी सभी

एकम्मि आउए गदिविसेससंबंधेण णिरुद्धे तत्य सेसाणग्रदएण झीणदा ति वत्तन्वं ।

५ ७०. णामस्स जह णेरह्ओ, णिरयगर्-पंचिदियजादि-वेउन्विय-तेजा-कम्महय-सरीर-हुंडसंठाण०-वेउन्वियअंगोवंग-वण्ण४-अगुरुअरुहुअ४ - अप्पस्त्यविद्याय०- तस४-थिराधिर-सुद्दासुद-द्भग-दुस्सर-अणादेज-अजसगिचि-णिमिणणामाओ एदाओ पयडीओ उदएण अन्झीणाओ, सेसाओ झीणाओ ।

५ ७१. जइ तिरिक्सो, तिरिक्सगर-पंचिदियजादि-ओराल्यि-तेजा-कम्मइयसरीर० छण्डं संदाणाणमेकदरं ओराल्यिअंगोवंग० छण्डं संदाणाणमेकदरं वण्ण४-अगुरुल्ड्रब्र४ उज्जोवं सिया० दोण्डं विद्वायगदीणमेकदरं तसादिचडक० थिराबिर-सुभासुम० सुभग-दुभगाणमेकदरं सुस्सर-दुस्सराणमेकदरं आदेज्ज-अणादेज्जाणमेकदरं जस-अजसिंगचीण-मेक्कदरं णिमिणं च एदाओं पयडीओ तिरिक्सस्स उदएण अझीणाओ । सेसाओ पयडीओ उदएण झीणाओ । मणुस्सस्स वि मणुसगदि-पंचिदियजादि० एवं तिरिक्स-मंगेण णेदल्बं । णवरि उज्जोववज्जं ।

५ ७२. जह देवो, देवगह-पॉर्चिदयजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्महयसरीर-समचउरस-संठाण -वेउव्वियअंगोवंग - वण्ण४ - अगुरुरुष्ठअ४ - पसत्यविद्यायगह - तस४ - थिराथिर -सुभासुभ-सुभग-सुस्तर-आदेज-जसगित्ति-णिमिणमिदि एदाओ पयडीओ उदएण अन्झी-

प्रकृतियोंका उदयबिच्छेद नहीं हैं। इतनी बिशेषता है कि गतिबिशेषके सम्बन्धसे एक आयुके उदय रहनेपर उसके शेष आयुओंका उदय नहीं होता ऐसा कहना चाहिए।

१९०० विद नारको है तो नामकसंको नरकारित, पट्योन्यवाति, वैक्रियिकशरीर, दैजसप्तरीर, कार्मणवरीर, हुंबसंस्थान, वैक्रियिकशरीर, वोगोपीग, वर्णचतुष्क, अगुरुक्तपु-चतुष्क, अग्रसस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, गुम, अगुम, दुर्भग, दुर्भग, जन्मस्तर, अयश्रक्ति वौर्ष निर्माण नामवाको वे प्रकृतियो इत्यस्त विष्ठिक्त नहीं हैं, श्रेष महतियो उत्यस्त विर्वेक्त वहीं हैं, श्रेष महतियो उत्यस्त विष्ठिक्त हैं अयोग त्रोष प्रकृतियोक्त उत्यस्त उत्यस्त हो होता।

\$ 9१. यदि तिर्यक्क है तो तिर्यक्कगति, पञ्चिन्द्रय जाति, जीहारिक हारीर, तैजसहारीर, कार्मणहरीर, ब्रह्म संस्थानोमिंसे कोई एक, जीहारिक हारीर आंगोपान, ब्रह्म संहत्ननिमिसे
कोई एक, वर्णचतुष्क, अगुरूकपुष्पतुष्क, कदाचिन द्यांत, दो विहायोगितयोमिंसे
कोई एक, प्राव्यक्ति, स्थिर, अस्थिर, ग्रुभ, अजुभ, सुभग-दुर्भगमेसे कोई एक, सुस्त्र-दुर्भग्यमेसे
कोई एक, जाय्य-अनाव्यमेसे कोई एक, यशक्तिि-अवशक्तीतिमेसे कोई एक और तिमाण
ये प्रकृतियाँ विर्यक्रके उदयसे बिच्छिन नहीं हैं, होप प्रकृतियाँ उदयसे बिच्छिन हैं, अयांत्
होप प्रकृतियाँ विर्यक्रके उदय नहीं होता। सनुष्यके भी मनुष्याति और पञ्चित्रयाति
इत्यादि रूपसे विर्यक्रके समान जानना चाहिए। इतनी विहोषता है कि इसके उद्योग प्रकृतिका
वयन नहीं होता।

६ ७२. यदि देव है तो देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक झरोर, तैजससरीर, कार्मणसरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकझरीर आंगोपोग, वर्णचतुष्क, अगुरुळ्युचतुष्क, प्रसत्त विद्यायोगति, त्रसचतुष्क, स्विर, अस्थिर, सुभ, असुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, स्रा-कीर्ति और निर्माण नामवाठी ये प्रकृतियाँ उदयसे विच्छिक्न नहीं हैं, शेष प्रकृतियाँ उदयसे णाओ, सेसाओ झीणाओ ।

५ ७३. गोदस्स जइ णेरझ्जो तिस्क्लि वा णीचागोदप्तुदयादो अज्झीणधुचागोदं भ्रोणं । जइ मणुसो, णीचुचागोदाणमेकदरं भ्लीणं । जइ देवी, उच्चगोदं उदएण अज्झीण, णीचागोदं भ्लीणं । चदुस्त वि गदीसु पंचंतराइयाणि उदएण णो भ्लीणाणि । एसा ताव पयडिउदयक्षीणदा सुचाणुसारेण मन्मिदा ।

६ ७४. जाओ पयडीओ जत्य उदएण अन्झीणाओ तत्य तासिमंतीकोडा-कोडिसेचा द्विदी उदएण अन्झीणा। सेसाणं पयडीणं सन्वाओ द्विदीओ उदएण झीणाओ। एसा द्विदिउदयझीणदा णाम। जाओ अप्यसत्यपयडीओ उदएण अन्झीणाओ तािस विद्वाणिओ अपुमागो संतादो अणंतगुणहीणो उदएण अन्झीणो। जाओ पसत्यपयडीओ टदएण अन्झीणोओ तािस पयडीणं चउद्वाणिओ अपुमागो बंधादो अगंतगुणहीणसरूवो उद्यादो अन्झीणो, सेसाणं झीणचं। एसा अपुमाग-झीणदा णाम। पदेसझीणदा वि जाओ पयडीओ उदएण अन्झीणाओ तािस पयडीण-झीणदा पदेसमाझुदयादो अन्झीणं, सेसाणि न्झीणाणि। एत्येव पयडिआदीण-झिर्णाग्दो वि झीणाझ्याणचसेदीए दिसाए अपुगंतच्यं। एवं तिदयगाहापुच्यदस्स अत्यविद्वासा समना।

विच्छिन्न हैं, अर्थात् उनका उदय नहीं होता।

हुं ९ अर्थ यदि नारको और तिर्देश्च है तो गोत्रकर्मको नीचगोत्र प्रकृति उदयसे विच्छित्र नहीं हैं, उच्चगोत्र प्रकृति उदयसे विच्छित्र है। यदि सनुष्य है तो नीचगोत्र और उच्चगोत्र इनमेंसे कोई एक प्रकृति उदयसे विच्छित्र है। यदि देव है तो उच्चगोत्र प्रकृति उदयसे विच्छित्र नहीं है, नीचगोत्र प्रकृति उदयसे विच्छित्र हैं। यद प्रकृति उदयविच्छित्रता है जिसका

सत्रके अनुसार विचार किया।

६ ७%, जो पहार्वियों नहीं पर उदयसे अविष्ठिल्ल हैं वहाँ उनकी अन्ताकोङ्गाकोङ्गीप्रमाण स्थित उदयसे अविष्ठिल हैं। होष प्रकृतियोंको सब स्थितियाँ उदयसे विष्ठिल हैं।
यह स्थितिउदयविष्ठिल हो। जो अप्रमस्य प्रकृतियों उदयसे अविष्ठिल हैं।
यह स्थितिउदयविष्ठिल हो। जो अप्रमस्य प्रकृतियों उदयसे अविष्ठिल हैं। जो प्रशस्य प्रकृतियों
रथानीय अनुभाग स्थासे अनन्तगुणा होन होक्ट उद्यसे अविष्ठिल हैं। जो प्रशस्य प्रकृतियों
इदयसे अविष्ठिल हैं उन प्रकृतियोंका चनुभागा व्यवसे विष्ठिल हैं। यह अनुभाग
विष्ठिल हो। प्रदेशविष्ठिल हो, होष प्रकृतियोंका अनुभाग उदयसे विष्ठिल हैं। यह अनुभाग
विष्ठिल हो। प्रदेशविष्ठिल हो, होष प्रकृतियोंका अनुभाग उदयसे
अविष्ठिल हो। प्रदेशविष्ठिल हो। अप्रकृतियोंका
अनुक्त प्रदेशविष्ठ उदयसे अविष्ठिल हैं, होष प्रकृतियों विष्ठिल तो हो। प्रदेशविष्ठ अप्रकृत उद्यसे
अनुक्त है। यहाँ पर प्रकृति आदिकों उदीरणाकी विष्ठिल तो और अविष्ठिल हो। यहाँ स्थानिक स्थान

विश्वेषार्थ वहाँ वृशिस्त्रमं राजनसोहके उपसमके सन्मुख हुए जीवके निद्रादिक पाँचका अनुदय बतलाया है। उसका कारण देते हुए टीकामें बतलाया है कि ऐसा जीव नियससे जागत होता है। किन्तु घवला टीकामें ऐसे जीवको दर्जनावरणकी चार या निदा- § ७५. संपृष्टि तृप्पच्छद्धस्स अत्थविहासणद्रमिदमाह---

'अंतरं वा किहं किचा के के उवसामगो किहं' ति विहासा ।

ं ७६. एदस्स गाहापच्छद्धस्स एण्डिमत्थविहासा अहिकीरदि ति भणिदं होह ।

ण ताव अंतरं उवसामगो वा पुरदो होहिदि ति ।

५ ७७, ण ताव इदानीमंतरकरणग्रुपश्चमकत्वं वा दर्शनमोहस्य विद्यते, किंतु तदुभयं पुरस्तादानञ्चलिकरणं प्रविष्टस्य भविष्यतीत्ययमत्र सुत्रार्थसङ्कावः । एवं तदिय-गाहाए अत्थविहासा समत्ता ।

§ ७८. संपहि चउत्थगाहाए अत्थविहासणहमिदमाह-

प्रचला इनमेंसे किसी एक प्रकृतिके साथ पाँच प्रकृतियोंका वेदक कहा है। धवला टीकाका वह उल्लेख इस प्रकार है—

चक्खुदंसणावरणीयमचक्खुदंसणावरणीयमोहिदंसणावरणीय-केवलदंसणावरणीयमिदि चदुण्हं दंसणावरणीयाणं वेदगो, जिहा-पयलाणं एक्कदरेण सह पंचण्हं वा वेदगो।

रे मोहनीयकर्मके प्रसंगसे यहाँ मोहनीयकर्मकी सभी प्रकृतियोंका उत्रय बतलाया है। सो उसका यह आश्रय है कि उक्त जीवके सम्यम्भिण्यात्व और सम्यक्ष्मकृतिको छोड़कर आगमातुसार सभी प्रकृतियोंका उदय सम्भव है। यथा—मिण्यात्व, वारों कोध, या वारों मान, या वारों माना या वारों छोम, तीन वेदोंमेंसे कोई एक वेद, हास्य-दि और अरितःशोक इन दो युग्लोंमेंसे कोई एक युगल तथा भय और जुगुष्सा इस प्रकार १० का, या भय-जुगुष्सा इस प्रकार १० का, या दोनोंक विना ८ का उदय होता है।

 दूसरे यहाँ उदयागत प्रकृतियोंके अनुस्कृष्ट प्रदेशोंका उदय बतलाया है, किंग्तु घवला टीकामें उदयगत प्रकृतियोंके अजयन्य-अनुस्कृष्ट प्रदेशोंका वेदक बतलाया है। यथा— उदबल्लाण प्यदीणमजहण्णाणककसमप्रदेसाणं वेदगो।

६७५ अब उसके उत्तराधिक अर्थका विशेष व्याख्यान करनेके छिये इस सूत्रको कहते हैं—

- \* उक्त जीव 'अन्तर कहाँ पर करता है और कहाँ पर किन-किन कमोंका उप-भामक होता है' इस पदकी विभाषा।
- ७६ तीसरी गाथाके इस उत्तरार्धके अर्थका इस समय विशेष व्याख्यान अधिकार प्राप्त है यह उक्त कथनका वात्पर्य है।
- \* अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें न तो अन्तरकरण होता है और न ही यहाँ पर वह उपशामक होता है, आगे जाकर ये दोनों कार्य होंगे।
- ५ ७०. इस समय दर्शनमोहका न तो अन्तरकरण होता है और न हां उपशासकपना ही पाया जाता है, किन्तु ये दोनों आगे अनिष्ठत्तिकरणमें प्रविष्ट हुए जीवके होंगे यह यहाँ सूत्रके अर्थका तारार्थ है। इस प्रकार तीसरी गाथाके अर्थका विशेष व्याख्यान समाप्त हुआ।
- § ७८. अत्र चौथी गाथाके अर्थका विशेष व्याख्यान करनेके लिये इस सूत्रको कहते हैं—

- किं ठिदियाणि कम्माणि अणुमागेसु केसु वा । ओवट्टेयूण सेसाणि कं ठाणं पडिवज्जिदि ति विहासा ।
- - \* द्विदिघादो संखेजा भागे घादेदूण संखेजदिभागं पहिचज्रह।
- ६ ८०, अधापवनकरणचिंतमसमयविसयादो ठिदिसंतकम्मादो अंतोकोडाकोडि-सागरोवमपमाणादो अयुव्वाणियाङ्करणगरिणामेडि संखेबको भागे बहाकम संखेजसहस्सीहिं ठिदिखंडयघादेहिं घादिद्ण तदो पुञ्चिणरुद्धिठिदीए संखेबकादिभागमेसो पाँडवक्जिदि सि भागिदं होड ।

# \* अणुभागघादो अणंते भागे घादिदण अणंतभागं पडिवज्जह।

- ५८१, अप्पसत्याणं कम्माणं अणुभागस्साणते भागे अणुव्याणियद्विकरण-परिणामेहिं पादिय तदणंतिमभागमेसो पविचअदि त्ति बुत्त होह । संपिह एदे दो वि घादा अधापवनकरणं वोलिय अणुव्वकरणपटमसमयप्पद्वृहि पयद्वृति त्ति जाणावणद्व-म्रसस्तमाह—
- \* 'उक्त जीव किस स्थितिवाले कर्मोंका और किन अनुभागोंमें स्थित कर्मोंका अपवर्तन करके किस स्थानको प्राप्त करता है' इसकी विभाग।
- ९७९ यथा अवसर प्राप्त इस चौथी गाथाके अर्थका इस समय विशेष व्याख्यान करेंगे यह उक्त कथनका ताल्पर्य है।
- स्थितिधात—संख्यात बहुभागप्रमाण स्थितियोंका घातकर संख्यातवें भाग-को प्राप्त होता है।
- § ८०. अधाप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें जो स्थितिसत्कर्म अन्तःकोड्डाकोड्डी सागरोपमप्रमाण है उसमेंसे अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणक्त्य परिणासोंके बळसे सथाक्रम संस्थात हजार स्थिति काण्डकथातींके द्वारा संस्थात बहुआगप्रमाण स्थितिका पातकर पहळेकी विक्ति स्थितिके संस्थातवे भागप्रमाण स्थितिको यह प्राप्त होता है यह उक्त कथनका तास्थर्ज है।
- अनुभागधात—अनन्त बहुआग्रमाण अनुभागका घातकर अनन्तवें भाग-प्रमाण अनुभागको प्राप्त होता है।
- § ८१. अप्रशस्त कर्मोंके अनुभागके अनन्त बहुभागका अपूर्वकरण और अतिष्ठत्ति-करणस्य परिणामोंके बळसे घातकर उसके अनन्तवे भागप्रमाण अनुभागको यह आप्त होता है यह उक्त कथनका तात्वर्य है। अब ये दोनों ही घात अयप्रश्रृत्तकरणको उल्लंघन कर अपूर्वकरणके प्रथम समयसे प्रवृत्त होते हैं इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेके सूत्रको कहते हैं—

१. ता प्रती द्विदियादी संखेळने इति पाठीः ।

# तदो इमस्स चरिमसमयअघापवत्तकरणे वष्टमाणस्स णत्थि द्विदिघादो वा अणुभागघादो वा । से काले दो वि घादा पवत्तीहिंति ।

९ ८२. जिंद एसो पिडसमयमणंतगुणाए विसोहीए सुट्छ वि विसुन्झमाणी संती द्विदि-अणुभागखंडयधादपाओन्गविसोहीओ ण पावदि, हेट्टा चेव वट्टदि, तदो हमस्स चरिमसमयाभाषवत्तकरणभावे बहुमाणस्स णत्यि हिद्घादो अणुभागषादो वा । किंतु से काले अपुन्वकरणं पविद्वयदमसम् दो वि एदे द्विदि-अणुभागविसयघादा गुणसेहि-णिक्सेवादिसहगदा पवत्तीहिति । तम्हा तत्थेव तप्परुवणं कस्सामी ति एसी एदस्स सत्तस्स मावत्थो ।

# अतः अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें विद्यमान इस जीवके स्थितिघात और अनुभागषात नहीं होता, किन्तु तदनन्तर समयमें दोनों ही घात प्रवृत्त होंगे ।

९ ८२ यद्यपि यह जीव प्रत्येक समयमें अनन्तराणी विशुद्धिसे अत्यन्त विशुद्ध होता
हुआ भी स्थितिकाण्डकचात और अनुभागकाण्डकचातक योग्य विशुद्धिको नहीं प्राप्त होता, नीचे हो रहता है, इसिछिये अधःप्रवृत्तकरणभावमें विद्यमान इसके स्थितकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकचात नहीं होता । किन्तु तदनन्तर समयमें अपूर्वकरणके प्रथम समयमे प्रविष्ट होनेपर गुणश्रेणिनिक्षेप आदिके साथ स्थितिकाण्डकघात और अनुमागकाण्डकघात प्रवृत्त होंगे, इसिंख्ये वहीं पर उनका कथन करेंगे यह इस सूत्रका भावार्थ है।

विशेषार्थ-सयोपशम आदि चार छव्धियोंसे संयुक्त जो जीव दर्शनमोहका उपशम करनेके सन्मुख होकर अधःप्रवृत्तकरणमें प्रविष्ट होता है उसके प्रथम समयसे लेकर इस करणके अन्तिम समय तक प्रत्येक समयके परिणामोंमें उत्तरोत्तर अनन्तगुणी विशुद्धि होती जाती है। इस जीवके अपने कालके भीतर प्रत्येक समयमें अप्रशस्त कर्मीका अनन्तगुण हीन द्विस्थानीय और प्रशस्त कर्मीका अनन्तगुणा चतुःस्थानीय अनुभागबन्ध होता रहता है। तथा एक स्थितिबन्धका समय पूर्ण होनेपर इसरा स्थितिबन्ध पत्थोपमके असंख्यातचें भागप्रमाण कम होकर अन्तर्सहुत काल तक होता है। इसी कमसे तीसरा, चौथा आदि जानना चाहिए। इसप्रकार इस करणमें सख्यात हजार स्थितिबन्धापसरण होते हैं। किन्त इन परिणामोको निमित्तकर स्थितिकाण्डकघात, अनुभागकाण्डकघात, गुण-श्रेणि रचना और गुणसंक्रम ये चार आवश्यक नहीं होते । यहाँ अपूर्वकरणमें स्थिति काण्डकघात, अनुभाग-काण्डकचात और गुणश्रेणि रचना होती है। यह उक्त कथनका तात्पर्य है। उपरितन एक काण्डक-प्रमाण स्थितिका फालिकमसे अन्तर्मृहृतंकालमें घात करना स्थितिकाण्डकघात कहलाता है, अप्रशस्त प्रकृतियोंके उपरितन एक काण्डक प्रमाण बहुभाग अनुभागका फालि-कमसे अन्तर्भुद्वर्तकालमें घात करना अनुवागकाण्डकघात कहलाता है। आयुक्ते सिवाय होष कर्मोंके वपरिवन स्थितियोंमें स्थित कर्मपुंजर्मे अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारका भाग देनेपर जो एक भाग द्रव्य प्राप्त हो, उसमें असंख्यात छोड़का भाग देनेपर प्राप्त हुआ एक भागप्रमाण उदयबाली प्रकृतियोंका द्रव्य उदयाबलिमें निश्चिप्त करना तथा उदयबाली व अनुद्यवाली शेष प्रकृतियोंके द्रव्यको गुणितकमसे उदयावलिके अनन्तर समयवर्ती निवेकसे छेकर गुणश्रेणिशीर्ष तक निक्षिप्त करना गुणश्रेणि रचना कहलाती है। इन सबका विशेष विचार आगे किया ही है। यहाँ मात्र उनका स्वरूप बत्तकानेके क्रिये संक्षेपमें निर्देश किया है।

# \* एदाओ चतारि मृतगाहाओ अधापवत्तकरणस्य पढमसम्प्र परुविदाओ।

९८३. गयत्थमेदं सुत्तं । संपित्तं 'दंमणमोहउवसामगस्स परिणामो केरिसो भवे' ह्व्येदं सुत्तपदमस्सियृण दंसणमोहोनसामगस्स करणळद्विपरूवणद्वस्वरियो पर्वत्रो ।

\* दंसणमोहउवसामगस्स तिविहं करणं।

९ ८४. येन परिणामिवियेषेण दर्शनमोहोषश्वमादिविविश्वतो मावः क्रियते निष्पाधते स परिणामिविश्वेषः करणमित्युच्यते । तं पुण करणमेत्य तिविद्धं होइ चि एदेण सुचेण जाणाविदं । सपहि तेसिं तिण्हं करणाणं णामणिदेशं कुणमाणो पुच्छावकमाह—

क तं जहा।

§ ८५. सुगमं।

\* अधापवत्तकरणमपुव्वकरणमणियद्विकरणं च ।

§ ८६. एवमेदाणि तिष्णि करणाणि एत्य होंति चि प्रणिदं होइ । संपिद्व
एदेसिं तिण्हं करणाणं किंचि अत्यपरूवणं कस्सामो । त जहां—जिम्ह वद्माणस्य
जीवस्त करणपिणामा अभी हेट्टा पवचंति तमधापवचकरणं णाम । एदिम करणे
उविस्मामयपरिणामा हेट्टिमसमयेसु वि चट्टांति चि भणिद होइ । समयं पट्टि अपुच्चा

इन चार गाथाओंको अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें प्ररूपणा करनी चाहिए ।

§ ८२. यह सूत्र गतार्थ है। अब 'दर्शनमोहके उपशामकका परिणाम कैसा होता है।' इस प्रकार इस सूत्रपदका आलम्बन लेकर दर्शनभोहके उपशामकको करणलव्यका कथन करनेके लिये आगेका प्रबन्ध कहते हैं—

\* दर्शनमोहके उपशामकके तीन करण होते हैं।

\$ < ४ जिस परिणामविशेषके द्वारा दर्शनमोहका उपसमादिक्य विवक्षित भाव किया जाता है अर्थात उत्पक्ष किया जाता है वह परिणाम करण कहजाता है। वह करण यहाँपर तीन अक्तार्का होता है यह इस सुन्न द्वारा झात कराया गया है। अब उन तीन करणोंका नामनिर्देश करते हुए पुच्छावाच्यको कहते है—

# वे जैसे ।

ें ८५. यह सूत्र सुगम है।

अधःप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण।

९८६. इस प्रकार ये तीन करण यहाँपर हांते हैं यह उक्त कथलका तात्पर्य है। अब इन तीन करणों के अर्थका किंधिन प्ररूपण करते हैं। यथा—जिस करणमें विद्यमान जोवके करणपरिणाम 'जेथा' नोचे अर्थात् उपरितन (आगेके) समयके परिणाम नोचे (पूर्व) के समयके परिणाम कोचे क्यांत उपरितन (आगेके) समयके परिणाम कोचे किंपा के समय प्रवृत्त होते हैं वह अपा-पश्चित होते हैं। इस करणमें उपरिम समयके परिणाम नोचेके समयों में भी पार्य जाते हैं यह उक्त कथनका उत्तर्य है। जिस समयके परिणाम नोचेके समयों में भी पार्य जाते हैं यह उक्त कथनका उत्तर्य है। जिस

१. ता॰प्रती तं जहा इति पाठी नास्ति ।

असमाणा जियमा अणंतगुणसक्त्वेण विद्वां करणा परिणामा जिम्ह तमपुल्वकरणं णाम । एत्वतणपरिणामा पडिसमयमसंखेजलोगमेचा होर्णण्णसमयद्विदरिणामेहिं सिरेसा ण होति चि मावत्वो । जिम्ह वङ्गमाणाणं जीवाणामेगसमयिक्द परिणाममेदो णात्वि तमणियद्विकरणं णाम । एदेसि करणाणं विसेसणिण्णयद्ववि कस्सामो । एवमधापत्रचादिकरणाणं णामणिदेसं काद्ण संपिष्ट एदेसि तिण्हमद्वाहितो उविर उन्हासमयदा होह चि जाणावण्डस्वत्तस्वमोहण्णं—

#### # चउत्थी उवसामणद्वा ।

§ ८७. का उवसामणदा णाम ? जिम्ह अद्वाविसेसे दंसणमोहणीयश्चवसंतावण्णं होद्ण चिट्ठह सा उवसामणदा चि मण्णदे । उवसमसम्माहद्विकालो चि भणिदं होइ ।

## एदेसिं करणाणं लक्खणं ।

§ ८८. एदेसि करणाणं हक्खणपरूतणं इदाणि कस्सामी ति भणिदं होइ। तत्य ताव जहा उदेसो तहा णिदेसो चि णायादो अधापवचकरणहरूखणं पढममेव पर्कावज्ञदे। तत्य दोण्णि अणिओगहाराणि—अणुकड्विपक्वणा अप्पावहुअं चेदि। एत्य ताव सुचणिबद्दस्त अप्यावहुअस्त साहणह्रमणुकड्विपक्वणं कस्तामो। तं जहा—अधापवचकरणपढमसमयप्यहाड जाव चरिमतमओ ति ताव पादेक्रमेक्किम्म समये

करणमें प्रत्येक समयमें अपूर्व अर्थात् असमान नियमसे अनन्तगुणरुपसे वृद्धिगत करण अर्थात् पिणाम होते हैं वह अपूर्वकरण है। इस करणमें होनेवाले परिणाम प्रत्येक समयमें असंस्थात लोकप्रमाण होकर जन्य समयमें स्थित परिणामोक सदृश नहीं होते हैं यह उक्त कथनका भावार्थ है। इस करणोमें विद्यान जीविक एक समयमें पिणामभेद नहीं है वह अर्थनका भावार्थ है। इस करणोंका विशेष निर्णय अर्थर करोंने। इस प्रकार अथःप्रवृत्त आदि करणोंका नामनिर्देश करके ब्लाइ होता है इस स्वत्य अर्थामनकाल होता है इस स्वत्य झान करानेके जिये आगेका सुत्र आया है—

#### चौथी उपशासनादा है।

६ ८७. शंहा-अपशामनाद्वा किसे कहते हैं ?

समाधान — जिस कालविशेषमें दर्शनमोहनीय उपशान्त होकर अवस्थित होता है उसे उपशासनाद्वा कहते हैं। उपशससम्यग्दृष्टिका काल यह उक्त कवनका तार्त्य है।

## \* अब इन करणोंका लक्षण कहते हैं।

ता०प्रतौ —माववड्डिका इति पाठः ।

असंखेजकोगमेत्राणि परिणामद्दाणाणि छ्वड्डिकमेणाबांद्वराणि हिंदिबंघोसरणादीणं कारणभूदाणि जित्य । तेसि परिवाडीए विरावदाणं पुणरुवापुणरुव्तभावगवेसणा अणुकट्टी णाम । अनुकर्षणमनुकृष्टिरन्योन्येन समानत्वानुविननिस्त्यनर्थान्तरम् । सा वुण संसारपाओग्गेसु हिंदिबंधज्ञावसाणद्राणादिपरिणामेसु पिलदोबमस्स असंखेज्ञादिभाग-मेत्रद्वाणस्वरि गंतृण वोच्छिकादि, जहण्णहिदिबंधपाओग्गपरिणामाणसुवरि पिलदोबमा-संखेजादिभागमेत्रहिदिविसेसेसु अणुनुत्रीए तत्य दंसणादो । इह वुण तहा ण होह, किंतु अत्रोसुहुत्वमेत्रमाविद्वयाणं समाद्वाए संखेजादिभागं गंतृणाणुकहिवोच्छेदो होदि । तत्कथामिति वेत् १ उच्यते—अधापवचकरणपदमस्य असंखेजकोगमेत्राणि परिणाम-द्वाणाणि होति । पुणो विदियसम्य ताणि वेव परिणामद्वाणाणि अण्णेहि अणुव्विहि परिणामद्वाणोहि अण्वेहि अपस्याम्य ताणि विद्वयसमय ताणि असंखेजज्ञलोगपरिणामद्वाणमेत्रो परमामद्वाणार्द्वाणाण्यान्वाणमेत्रो पदमसमयपरिणामद्वाणाणमंत्रोसुहुत्त्वपदिमामित्रो । यस्मेत्रेण पढिमामेणे समयं पढि विसेसाहियाणि कारण णेट्ड जाव अधापवचकरणदामसमयो पि ।

पृषक् एक-एक समयमें छह इद्वियों के कामसे अवस्थित और स्थितिकन्यापसरणादिक के कारणमृत असंक्यात छोकप्रमाण परिणामस्थान होते हैं। परिपाटीक्रमसे विरचित इन परिणामों के
पुनकक और अपुनकक भावका अनुसन्धान करना अवुत्कृष्टि है। 'अनुकृषेणमृतुकृष्टिः' अर्थोत्
उन परिणामों की परस्पर समानवाका विचार करना यह अनुकृष्टिका रक्षार्थ है। परनृत वह
संसारके योग्य स्थितिकन्याध्यवसानस्थानादिक परिणामों के हते हुए पत्थीपरिक असंस्थानवे
भागप्रमाण काछ उत्पर जाकर न्युष्कृत्व होती है, क्यों कि अचन्य स्थितिबन्धक योग्य परिणामों
के सद्भावमें पत्थीपरिक असंस्थानवें भागप्रमाण स्थितिबन्धिको अनुवृत्ति वहाँ देखी जाती
है। परनृत यहाँ पर वैसा नहीं होता, किन्तु अन्तर्युद्धवंत्रमाण अवस्थित काछके, जो कि अपने
अर्थात्र क्षाप्रमुक्तकरणके कालके संस्थानवें भागप्रमाण है, व्यतीत होनेपर अनुकृष्टिका विच्छेद
होता है।

शंका-वह कैसे ?

समाधान—कहते हैं—अधःप्रकुत्तकरणके प्रथम समयमें असंस्थात डोकप्रमाण परि-णामस्थान होते हैं। पुनः दूसरे समयमें वे हो परिणामस्थान अन्य अपूर्व परिणामस्थानोंके साथ विशेष अधिक होते हैं।

शंका-विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान—प्रथम समयके परिणामस्थानोंमें अन्तर्ग्रहर्तका भाग देने पर जो एक भागप्रमाण असंख्यात लोकप्रमाण परिणाम प्राप्त होते हैं उतना है।

इस प्रकार इस प्रतिभागके अनुसार प्रत्येक समयमें विशेष अधिक परिणामस्थान करके आधःप्रयुक्तकरणके अन्तिम समय तक ऐसा ही जानना चाहिए।

विश्वेषार्थ — जिसमें आगेके समयोंमें होनेवाछे परिणामोंकी पिछले समयके परिणामों के साथ समानता विश्वलाई जाती है उसका नाम अनुकृष्टि है। यह अनुकृष्टि संसार अवस्थाके

१. ता०प्रती -मेदेण परिणामेथ पडिमागेण इति पाठ: ।

६ ८९, संपृष्टि एदेसि परिणामङ्गाणाणं पृहमसमयप्पृष्टि उवरि जहाकमं विसेसा-हियकमेण ठवणा एवमणगंतच्या । तं बहा-पदमसमयअधापवत्तकरणस्य जाणि परिणामद्राणाणि ताणि अंतोमुहत्त्वस्स जित्या समया तित्यमेत्ताणि खडाणि कायव्याणि । किंपमाणमेदमंतोग्रहुचिमिदि पुच्छिदे सगद्वाए संखेजिदिमागमेचं । तमेव णिव्वग्गण-कंडयमिदि धेसच्वं । विवक्तिवयसमयपरिणामाणं जत्तो परमणकडिवोच्छेदो तं णिव्यग्गणकंडयमिदि भण्णदे । संपिंड एदाणि खंडाणि किमण्णोण्ण सरिसाणि, आहो विसरिसाणि चि पच्छिदे सरिसाणि ण होति, विसरिसाणि चैवे चि घेनव्यं अण्णोण्णं पेक्सियण जहाकममेदेसि विसेसाहियकमेणावट्टाणदंसणादो । एसो विसेसो अंतोम्रहुत्त-पिंडमागिओ । पुणो एदाणि चैव परिणामद्राणाणि पढमखंडवज्जाणि विदियसमए परिवाडिग्रुन्लंबिय ठवेयव्वाणि। णवरि अण्णाणि च अपुट्याणि परिणामद्वाणाणि असंखेज्जलोगमेत्राणि पढमसमयचरिमखंडपरिणामेहितो अंतोमह तपहिभागेण

परिणामोंमें भी पाई जाती है और अधःप्रवृत्तकरण परिणामोंमें भी पाई जाती है। अन्तर इतना है कि संसार अवस्थामें इस अनत्कप्रिका काल पत्थीपमके असल्यातवे भागप्रमाण है क्योंकि जघन्य स्थितिबन्धके योग्य जो परिणास होते है उनके सद्भावमें पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण स्थितिविशेषोंकी उपलव्धि देखी जाती है। परन्त अधःप्रवत्तवरणमें इस अनुकृष्टि-का काल अन्तर्मुहर्तमात्र अवस्थितस्वरूप है, क्योंकि यह काल अधःप्रवृत्तकरणके कालके संस्थातवे भागप्रमाण है। इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए बतलाया है कि अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें जो असंख्यात लोकप्रमाण परिणामस्थान होते हैं, उनमेसे प्रारम्भके एक खण्डप्रमाण परिणामोंको लोक्कर दूसरे समयमें मी अन्य अपूर्व परिणामस्थानोंक साथ वे परिणामस्थान पाये जाते हैं। इस प्रकार यह क्रम अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समय तक जानना चाहिए। इस विषयका विशेष खुळासा आगे करेगे।

६ ८९ अब प्रथम समयसे लेकर यथाक्रम विज्ञेप अधिकके क्रमसे इन परिणामस्थानांकी स्थापना इस प्रकार जाननी चाहिए। यथा—अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें जो परिणाम-स्थान होते हैं उन्हें अन्तर्शृहर्त काळके जितने समय हैं मात्र उतने खण्डप्रमाण करना चाहिए।

शंका-इस अन्तर्महर्तका क्या प्रमाण है ?

समाधात-अपने कालके संख्यातवे भागप्रमाण है।

वही निर्वर्गणाकाण्डक है ऐसा महण करना चाहिए। विवक्षित समयके परिणामींका जिस स्थानसे आगे अनुकृष्टिका विच्छेद होता है वह निर्वर्गणाकाण्डक कहा जाता है। अब ये खण्ड परस्पर क्या सद्ज्ञ होते हैं या विसद्ज्ञ होते हैं ऐसा पूछने पर सद्ज्ञ नहीं होते हैं, विसदृश ही होते हैं ऐसा प्रहण करना चाहिए, क्वोंकि एक-दूसरेको देखते हुए ये यथाक्रम विशेष अधिकक्रमसे ही अवस्थित देखे जाते हैं। यह विशेष अन्तर्गृहर्तका भाग देने पर जो लब्ध आवे उतना है। पुनः प्रथम खण्डको छोड़कर इन्हीं परिणामस्थानोंको दूसरे समयमें परिपारीको उल्लंघन कर स्थापित करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इस दसरे समयमें असंख्यात लोकप्रमाण अन्य अपूर्व परिणामस्थान होते हैं जो प्रथम समयके अन्तिम खण्डके

१ ता बप्रती प्राय. सर्वत्र 'कंडय' स्थाने 'खडय' इति पाठ । २, ता बप्रती कसो परमाणाणक दिवोच्छेदो इति पाठः ।

विसेसाहियाणि । एत्य चरिमसंडभावेण ठवेवव्वाणि । एवं ठिविदे विदियसमयए वि अंतोम्बहुचभेत्ताणि चेव परिणामसंडाणि रुद्धाणि इवंति । एवं तदियादिसमएसु वि परिणामह्वाणविण्णासो जहारूमं कायव्यो जाव अधायवचकरणचरिमसमयो चि ।

परिणामोंसे अन्तर्भृहर्तका भाग देने पर जो लब्ब आबे उतने बिशेष अधिक होते हैं। उन्हें यहाँ अन्तिम खण्डरूपसे स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार स्थापित करने पर दूसरे समयमें भी अन्तर्भुहर्तप्रमाण परिणामखण्ड प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार तृतीय आदि समयोंमें भी परिणामस्थानोंकी रचना अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिय समयके प्राप्त होने तक क्रमसे करनी चाहिए।

जीवोंके परिणामोंके सदज होते हैं. उस करणको अधःप्रवृत्तकरण कहते हैं। इसका काछ अन्तर्म हत् है और इस करणमें होनेवाले परिणामोंका प्रमाण असंख्यात छोकप्रमाण है। फिर भी इसके प्रथम समयके योग्य परिणाम भी असंख्यात लोकप्रमाण हैं, दूसरे समयके योग्य परिणाम भी असंख्यात स्रोकप्रमाण है। इसी प्रकार अवःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समय तक जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि ये प्रत्येक समयके परिणाम उत्तरोत्तर सदश बृद्धिको लिये हुए विशेष अधिक है। यह अधःप्रवृत्तकरणके स्वरूपनिर्देशके साथ उसके काल और उसके प्रत्येक समयमें होनेवाले परिणामोंकी कमवृद्धिको लिये हुए किस प्रकार कहाँ कितने परिणाम होते हैं इसका सामान्य निर्देश है। आगे इस करणके प्रत्येक समयमें परिणामस्थानों-की व्यवस्था किस प्रकार है इसे स्पष्ट करके बतलाते है। ऐसा नियम है कि अधःप्रबन्धरणके प्रथम समयमें जितने परिणाम होते हैं वे अधःप्रवृत्तकरणके कालके संख्यातवें भागप्रमाण खण्डोंमे विभाजित हो जाते हैं। जो उत्तरोत्तर विशेष अधिक प्रमाणको छिये हुए होते हैं। यहाँ पर उन परिणामांके जितने खण्ड हए, निर्वर्गणाकाण्डक भी उतने समयप्रमाण होता है. जिसकी समाप्तिके बाद दसरा निर्वर्गणाकाण्डक प्रारम्भ होता है। आगे भी इसी प्रकार जानना चाहिए। इसका स्वरूपनिर्देश टीकामें किया ही है। यहाँ जो प्रथम खण्डसे दूसरे खण्डको और दसरे आदि खण्डोंसे तीसरे आदि खण्डोंको विशेष अधिक कहा है सो उस विशेषका प्रमाण तत्प्रायोग्य अन्तर्मु हुर्तका माग देने पर प्राप्त होता है। ये सब खण्ड परस्परमें समान न होकर विसदश ही होते हैं, क्योंकि आगे-आगे प्रत्येक खण्ड विशेष अधिक प्रमाणको लिये हुए होता है। इन खण्डोंमेंसे प्रथम खण्डगत परिणाम तो अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें हो पाये जाते हैं। शेष अनेक सण्ड और तदगत परिणाम दसरे समयमें स्थित जीवोंके भी होते हैं। साथ ही यहाँ असंख्यात छोकप्रमाण अन्य अपूर्व परिणाम भी होते हैं जो अन्तिम खण्डरूपसे दसरे समयमें होते हैं। ये अपूर्व परिणाम प्रथम समयके अन्तिम खण्डमें तत्प्रायोग्य अन्तम हर्तका भाग हेनेपर जो छव्य आये उतने अधिक होते हैं। तीसरे समयमें दूसरे समयके जितने खण्ड और तद्गत परिणाम हैं उनमेंसे प्रथम खण्ड और तद्रात परिणामोंको छोड़कर वे सब प्राप्त होते हैं। साथ ही यहाँ असंख्यात खोक-प्रमाण अन्य अपूर्व परिणास भी प्राप्त होते हैं जो अन्तिम खण्डरूपसे तीसरे समयमें पाये जाते हैं। इसी प्रकार इसी प्रक्रियासे अधःप्रयुत्तकरणके अन्तिम समयके प्राप्त होने तक चौथे आहि समयोगें भी परिणामस्थानोंकी व्यवस्था जान छेनी चाहिए। आगे इस विषयको चवाहरण देकर संदृष्टि द्वारा और भी स्पष्ट किया गया है। अतः यहाँ मात्र संक्षेपमें निर्देश किया है।

६ ९०, अथवा अधापवत्तकरणपढमसमयपरिणामद्राणाणमेवं स्तंहणविहाणमण-गंतन्वं । तं जहा-विदियसमयज्ञहण्णपरिणामेण सह जं समाणं पढमसमयपरिणामहाणं तत्तो हेड्रिमासेसपरिणामहाणाणि घेत्रण पढमसमए पढमसंडं भवदि । पुणो तदिय-समयज्ञहण्णपरिणामेण सह सरिसं जं पढमसमयपरिणामद्राणं तत्तो हेट्रिमासेसपुव्वगहिद-सेसपरिणामद्राणाणि घेचण तत्थेव विदियखंडपमाणं होह। एवमेदेण कमेण गंत्ण वुणो पहमणिव्यनगणकंडयचरिमसमयज्ञहण्णपरिणामेण सह पहमसमयपरिणामद्राणेस जं परिणामद्वाणं सरिसं भवदि तत्तो हेट्टिमासेसपुट्यगहिदसेसपरिणामद्वाणाणि घेत्ण पढमसमए दुचरिमखंडपमाणं होइ। तचो उवरिमसेसासेसविसोहिद्राणेहिं चरिमखंड-पमाणग्रपण्जा । एवं च कदे अधापवत्तकरणदं संखेनजसंडे कादण तत्थेयखंडिम्म जिंचया समया तत्त्रियमेत्ताणि चेव खंडाणि जादाणि। एवं विदियादिसमएसु वि पादेकमंतोसुदु चमेत्तखंडाणि जहावृत्तेण विहाणेणाणु गंतव्याणि जाव अधापवत्तकरण-परिमसमयो ति । संपिंह एवं परुविदासेसपरिणामद्राणाणमेसा संदिदी ।

|     | 000000000000000000000000000000000000000 |   |
|-----|-----------------------------------------|---|
| १०० | 000000000                               |   |
|     | 000000000000000000000000000000000000000 |   |
| 000 | 000000                                  |   |
|     | 000000000000000000000000000000000000000 |   |
| 000 | 000                                     |   |
|     | 000000000000000000000000000000000000000 | 1 |

६९० अथवा अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयके परिणामस्थानोंको खण्डविधिको इस प्रकार जानना चाहिए। यथा-दूसरे समयके जधन्य परिणामके साथ प्रथम समयका जो परिणामस्थान समान होता है उनसे मिन्न पूर्वके समस्त परिणामस्थानींको प्रहणकर प्रथम समयमें प्रथमसण्ड होता है। पुनः तीसरे समयके जघन्य परिणामके साथ प्रथम समयका जो परिणामस्थान समान होता है उससे पूर्वके पहले प्रहण किये गये समस्त परिणामोंसे शेष बचे हुए परिणामस्थानोंको अहण कर वहीं दसरे खण्डका प्रमाण होता है। इस प्रकार इस क्रमसे जाकर पुनः प्रथम निर्वर्गणाकाण्डकके अन्तिम समयके जघन्य परिणामके साथ प्रथम समयके परिणामस्थानोंमें जो परिणामस्थान सद्भ होता है उससे पूर्वके पहले प्रहण किये गये समस्त परिणामोंसे शेष बचे हुए परिणामस्थानोंको बहणकर प्रथम समयमें द्विचरम खण्डका प्रमाण होता है तथा उससे आगेके शेष समस्त विभुद्धिस्थानोंके द्वारा अन्तिम खण्डका प्रमाण उत्पन्न होता है। और ऐसा करने पर अधःप्रवृत्तकरणके काळके संख्यात भाग करके उनमेंसे एक भागमें जितने समय होते हैं उतने ही खण्ड हो जाते हैं। इसी प्रकार अधाप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयके प्राप्त होने तक द्वितीयादि समयोंमें भी प्रवक्-युवक पूर्वोक्त कही गई विधिसे अन्तर्म हर्वप्रमाण संख जानने चाहिए। इस प्रकार कहे गये समस्त परिणामस्थानोंकी यह संदृष्टि हैं।

विश्वेषार्थ-यहाँ संदृष्टिमें अधःप्रवृत्तकरणका काल आठ समयप्रमाण स्वीकार करके प्रत्येक समयके परिणामोंको खण्डरूपसे चार-चार मार्गोमें विभाजित किया गया है। संदृष्टि-में १ यह संख्या प्रत्येक खण्डकी सुचक है और जुन्य उस-उस खण्डमें कितने-कितने परिणाम-स्थान हैं इसके सुचक हैं। अधाप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें कुछ परिणामस्थान २२ हैं जो चार खंडोंमें विभाजित हैं। उनमेंसे प्रथम खण्डमें ४, द्वितीय खण्डमें ५, त्वीय खण्डमें ६ और चौथे खण्डमें ७ परिणामस्थान स्वीकार किये गये हैं। यद्यपि अर्थसंदृष्टिकी अपेक्षा प्रत्येक समयके परिणामस्थान असंख्यात लोकप्रमाण हैं. अतः प्रत्येक खण्डमें भी वे परिणामस्थान असंख्यात छोकप्रमाण प्राप्त होते हैं, परन्तु यहाँ अंक संदृष्टिकी अपेक्षा उक्त प्रकारसे खण्डों और परिणामस्थानोंकी स्थापना को गई है। अधः प्रवृत्तकरणके दसरे समयमें प्रथम समयके प्रथम खण्डमें विवक्षित परिणामस्थान तो नहीं होते. प्रथम समयके शेष तीनों खण्डोंसे विभाजित शेष सब परिणामस्थान होते हैं। तथा इनके सिवाय असंख्यात लोकप्रमाण अन्य अपूर्व परिणामस्थान भी होते है, संदृष्टिमें जिनकी रचना अन्तिम खण्डरूपसे ८ खीकार की गई है। इस प्रकार दूसरे समयमें कुछ परिणामस्थान २६ कल्पित किये हैं। प्रथम खण्डमें ५. दितीय खण्डमें ६. ततीय खण्डमें ७ और चतुर्थ खण्डमें ८ इस प्रकार अंकसदृष्टिकी अपेक्षा कर परिणामस्थान स्वीकार किये गये हैं। इनमेंसे दूसरे समयके प्रथम खण्डके ५ परिणामस्थान प्रथम समयके दसरे खंडके ५ परिणामस्थानोंके समान है। दूसरे खण्डके ६ परिणामस्थान प्रथम समयके तीसरे खण्डके ६ परिणामस्थानोंके समान हैं। तथा तीसरे खण्डके ७ परिणाम-स्थान प्रथम समयके चौथे खण्डके ७ परिणामस्थानोंके समान हैं। यहाँ दूसरे समयमें प्राप्त होनेवाळे परिणामस्थान प्रथम समयमें प्राप्त होनेवाळे परिणामस्थानोंके समान होनेसे इसीका नाम अनुकृष्टि है। इसरे समयके अन्तिम खण्डमें को परिणामस्थान विवक्षित किये गये हैं वे प्रथम समयके सब परिणामस्थानोंसे विख्ळाण हैं। प्रथम समयमें उनमेंसे एक भी परिणाम-स्थान नहीं पाया जाता । अधःप्रवृत्तकरणके तीसरे समयमें प्रथम समयके प्रथम और हितीय खण्डके तथा द्वितीय समयके प्रथम खण्डके परिणामस्थानोंके समान परिणामस्थान तो नहीं पाये जाते. प्रथम और दितीय समयके जेव सब खण्डोंके वरिणामस्थानोंके समान परिणाम-स्थान पाये जाते हैं। कारण यह है कि प्रथम समयके इसरे खण्डके परिणामस्थानोंके समान परिणामस्थान तो दसरे समय तक ही पाये जाते हैं. इसलिये इनका तीसरे समयमें न पाया जाना युक्तियुक्त ही है। किन्तु प्रथम समयके अन्तिम वो खण्डोंके परिणामस्थानोंके समान परिणामस्थान डितीय समयके द्वितीय और तृतीय खण्डोंके समान डोनेसे उनकी अनुवृत्ति त्वीय समयके प्रथम और द्वितीय खण्डरूपसे भी देखी जाती है। त्वीय समयके तीसरे खण्डमें तत्सद्भ ही परिणामस्थान होते हैं जो द्वितीय समयके अन्तिम खण्डमें पाये जाते हैं। इस प्रकार तीसरे समयके प्रथम खण्डमें, ६, दूसरे खण्डमें ७, तीसरे खण्डमें ८ और चौथे खण्ड में ९ परिणामस्थान होते हैं, जो सब मिळाकर ३० होते हैं। इसी प्रकार चौथे आदि समयों में भी परिणामस्थान और उनके खण्डोंकी व्यवस्था जान होनी चाहिए। यहाँ ऐसा समझता चाहिए कि प्रथम समयके चार खण्डोंने विभाजित जो परिणामस्थान हैं उनमेंसे प्रथम

५ ९१. संपिं एदीए संदिद्वीए अणुकद्विपहराणं कस्सामी । तं जहा-अधा-पवत्तकरणपढमसमयपढमखंडपरिणामा उवरिमसमयपरिणामेस केहिं मि समाणा ण होति । तत्थेव विदियखंडपरिणामा विदियसमयपढमखंडपरिणामेहिं सरिसा । एवमेत्थ-तणतदियादिखंडपरिणामाणं पि तदियादिसमयपढमखंडपरिणामेहिं जहाकमं पुणरुत्त-भावो अणुगंतच्यो जाव पढमसमयचरिमखंडपरिणामा पढमणिव्यन्गणकंडयचरिमसमय-पढमखंडपरिणामेहि पुणरुत्ता होर्ण णिट्टिदा ति। एवं अधापवत्तकरणविदियादिसमय-परिणामखंडाणं पि पादेकं णिरुंमणं काद्ण तत्थतणविदियादिखंडपरिणामाणं णिरुद्ध-समयादी उवरिमसमयुणणिव्वरगणकंडयमेचसमयपंतीण पढमसंडपरिणामेहिं पणकत्त-भावो परुवेयच्यो । णवरि सच्वत्य पढमखंडपरिणामा अपुणरुत्तभावेणावसिट्ठा दहुच्या ।

खण्डके परिणामस्थान तो प्रथम समयमें ही होते हैं। द्वितीय खण्डके परिणामस्थानींके सदृश परिणामस्थान प्रथम समयके समान द्वितीय समयमें भी पाये जाते हैं। तीसरे खण्डके परि-णामस्थानोंके सदृश परिणामस्थान प्रथम समयके समान द्वितीय और तृतीय समयमें भी पाये जाते हैं तथा चौथे खण्डके परिणामस्थानोंके सदुश परिणामस्थान प्रथम समयके समान दूसरे, तीसरे और चौथे समयमें भी पाये जाते हैं। इसी प्रकार आगे भी जानना चाहिए। यतः प्रथम समयके परिणामस्थानोंके सदृश परिणामस्थान चौथे समय तक हा पाये जाते हैं, अतः उक्त विधिसे प्रथम समयके परिणामस्थानोंकी चौथे समय तकके परिणामस्थानोंके साथ सद्शता और विसद्शता होनेसे इन परिणामस्थानोंकी अनुकृष्टि चौथे समयसे छेकर प्रथम समय तक बनती है। निर्वर्गणाकाण्डकका प्रमाण भी इतना ही है। इससे आगे दसरा निर्वर्गणाकाण्डक प्रारम्भ होता है। विवक्षित समयके परिणामोंका जिस स्थानसे आगे अनुकृष्टिका विच्छेद होता है उनका नाम निर्वर्गणाकाण्डक है। जैसे अंकसंदृष्टिकी अपेक्षा प्रथम समयके परिणामीकी चौथे समयसे आगे अनुकृष्टिका विच्छेद है, इसिंख्ये यहाँ निर्वर्गणाकाण्डक चार समय प्रमाण हुआ । इस अपेक्षासे इससे आगे दूसरा निवर्गणाकाण्डक प्रारम्भ होता है । इसी प्रकार अर्थसंदृष्टिकी अपेक्षा अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समय तक जान छेना चाहिए।

§ ९१. अब इस संदृष्टिका आख्म्यन लेकर अनुकृष्टिका प्रकृपण करेगे। यथा—अधः-प्रवृत्तकरणके प्रथम समयसम्बन्धी प्रथम खण्डके परिणाम उपरिम समयसम्बन्धी परिणामी मेंसे किन्हीं भी परिणामोंके समान नहीं होते हैं। वहीं पर दूसरे खण्डके परिणाम दूसरे समयके प्रथम खण्डके परिणामोंके समान होते हैं। इसी प्रकार यहाँके अर्थात् प्रथम समयके तीमरे आदि खण्डोंके परिणामोंका भी तृतीय आदि समयोंके प्रथम खण्डके परिणामोंके साथ क्रमसे पुनरुक्तपना तब तक जानना चाहिए जब जाकर प्रथम समयसम्बन्धी अन्तिम खण्डके परिणाम प्रथम निर्वगणाकाण्डकके अन्तिम समयके प्रथम खण्डके परिणासीके साथ पुनहक्त होकर समाप्त होते हैं। इसी प्रकार अधःप्रवृत्तकरणके द्वितीयादि समयोंके परिणामखंडोंको भी प्रथक प्रथक विवक्षित कर वहाँके द्वितीय आदि खण्डगत परिणामोंका विवक्षित समय ( द्वितीय आदि समय ) से छेकर ऊपर एक समय कम निर्वर्गणाकाण्डक प्रमाण समयपंकिसी के प्रथम खण्डके परिणामोंके साथ पुनहक्तपनेका कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सर्वत्र प्रथम खण्डके परिणाम अपुनरुकपनेसे अविशष्ट जानने चाहिए। अर्थात् प्रत्येक समय

१. ता॰प्रती परूबेमो इति पाठः ।

एवं चैव । विदियणिट्यगणकंडयपरिणामखंडाणं तदियणिट्यगणकंडयपरिणामखंडिहिं पुणक्तमावं कार्ण णेदव्वं । एरथ वि पदमखंडपरिणामा चैव अपुणक्तमावेण पडिसिद्धा ति । एदेणेव कमेण तदिय-चउरय-पंचमादिणिट्यगणकंडयाणं पि अणंतरो-विस्मिणव्यगणकंडएहि पुणक्तभावं कार्ण णेदव्वं जाव दुचिसिणव्यगणकंडय-पदमादिसमयसव्यपरिणामखंडा पदमखंडवज्जा चिसिणव्यगणकंडयरपिरणामिहिं पुणक्ता होर्ण णिट्टिया ति । संपिह चिसिणव्यगणकंडयपरिणामीणं पि सस्याणे पुणक्ता होर्ण णिट्टिया ति । संपिह चिसिणव्यगणकंडयपरिणामीणं पि सस्याणे पुणक्ता दुणक्तभावगवेसणा समयाविरोहेण कायव्या ।

§ ९२. अधवा एवमेत्य सण्णियासी कायच्वो । तं कथं ? पटमसमए जं पटमसंडं तम्रविर केण वि सिरेसं ण होइ । पुणो पटमसमयविदियसंडं विदियसमय-पटमसंडं च दो वि सिरेसाणि । पुणो पटमसमयविदियसंडं विदियसमयविदियसंडं च दो वि सिरेसाणि । एवं गंतण पुणो पटमसमयविरिमसंडं विदियसमयदचिरिमसंडं च

के प्रथम खण्डके परिणाम अगले समयके किसी भी खण्डके परिणामोंके सबूदा नहीं होते। इसी प्रकार दूसरे निर्वर्गणाकाण्डकके परिणामक्यादोंका तीसरे निर्वर्गणाकाण्डकके परिणाम-खण्डोंके साथ पुनकक्तपना जानना चाहिए। किन्तु यहाँपर भी प्रथम खण्डके परिणाम ही अपुनकक्तपसे अविदार रहते हैं। इसी कमते तीसरे, चौथे और पाँचवें आदि तिर्माणाकाण्डकोंके साथ पुनकक्तपना वहाँ तक जानना चाहिए जब जाकर दिवरमा निर्वर्गणाकाण्डकोंके साथ पुनकक्तपना वहाँ तक जानना चाहिए जब जाकर दिवरमा निर्वर्गणाकाण्डकों परिणामोंके साथ पुनकक्त होकर समाप्त होते हैं। अब अतिमा निर्वर्गणाकाण्डकके परिणामोंके साथ पुनकक्त होकर समाप्त होते हैं। अब अतिमा निर्वर्गणाकाण्डकके परिणामोंके साथ पुनकक्त होकर समाप्त होते हैं। अब अतिमा निर्वर्गणाकाण्डकके परिणामोंके साथ पुनकक्त-अपुनकक्तपनेका अपुसन्धान परमागमके अविरोधपूर्वक करना चाहिए।

विश्वेषार्थ — यहाँ निवंगंणाकाण्डकके आश्रयसे पूर्व-पूर्व समयके परिणामांकी उत्तरोत्तर आगो-कागोक परिणामांकि साथ किस प्रकार सदृशवा और विसदृशवा है यह बतलाया गया है। उदाहरणार्थ प्रथम समयके प्रथम सणडके परिणामां काम्यके किसी भी स्वण्डके परिणामां काम्यके प्रथम साथके प्रथम साथके परिणामां के सदृत नहीं हैं। इसी प्रकार दूसर आदि समयों के प्रथम साथके परिणामां के सिवंग नहीं हो। यह परिणामां के सदृत नहीं हैं। इसे परिणामां के विषयों में जान लेना पाहिए। वे भी उत्तरोत्तर आगो-आगोके समयों के किसी भी साथके परिणामां के सदृत नहीं हैं। इसे परिणामां के स्वयं स्वयं के परिणाम परस्यर सदय हैं। इसीपकार आगो भी संदृष्टिके अनुसार आन लेना चाहिए।

§ ९२. अथवा यहाँपर इस प्रकार सिक्नक के करना चाहिए।
क्रांका—वह कैसे ?

समाधान---प्रथम समयमें जो प्रथम खण्ड है वह ऊपर किसीके साथ भी सदृश नहीं है। पुनः प्रथम समयका दूसरा खण्ड तथा दूसरे समयका प्रथम खण्ड दोनों ही सदृश हैं। पुनः प्रथम समयका वीसरा खण्ड और दूसरे समयका दूसरा खण्ड ये दोनों सदृश हैं। इसी प्रकार जाकर पुनः प्रथम समयका अन्तिम खण्ड तथा दूसरे समयका द्विचरम खण्ड ये

दो वि सरिसाणि । एवं विदियसमयपरिणामखंडाणं तदियसमयपरिणामखंडाणं च सण्णियासो कायव्वो । एवस्रवरि वि अणंतराणंतरेण सण्णियासविद्वाणं जाणियण णेदव्वं । एवमणुक्कद्विपरूवणा गया ।

दोनों सदश हैं। इसी प्रकार दसरे समयके परिणामखण्डोंका और तीसरे समयके परिणाम-खण्डोंका सम्निकर्ष करना चाहिए। इसी प्रकार ऊपर भी पिछलेकी तदनन्तरके साथ सम्निकर्ष-विधि जानकर कथन करना चाहिए। इस प्रकार अनुकृष्टिप्ररूपणा समाप्त हुई।

विश्लेषार्थ---यहाँपर आगे कहे जानेवाले अल्पबहत्व तथा अनुकृष्टि रचनाका स्पष्ट ज्ञान करनेके छिये अंकसंदृष्टि दी जाती है। अधः प्रवृत्तकरणका काळ अन्तर्गृहर्त है जो अंक-संदृष्टिमें यहाँ १६ स्वीकार किया गया है। कुछ परिणाम असंख्यात लोकप्रमाण है, जो यहाँ २०७२ स्वीकार किये गये हैं। ये सब परिणाम प्रत्येक समयमें उत्तरोत्तर समान बृद्धिको लिये हुए हैं। इस हिसावसे यहाँ समान वृद्धि या चयका प्रमाण ४ है। प्रथम स्थानमें वृद्धिका अभाव है, इसलिये प्रथम समयको छोडकर १५ समयोंमे कमणः चयको बृद्धि हुई है, अतः एक कम सब समयोंके आधेको चय और समयोंकी संख्यासे गुणित करनेपर १६ - १ = १५;

१५ $\div$ २ =  $\frac{१५}{2}$ ;  $\frac{१५}{2} \times 8 \times १६ = 820 चयधनका प्रमाण होता है। इसे सर्वधन २०७२ में से$ 

घटाकर शेष २५९२ में सब समयोंका भाग देनेपर १६२ छन्ध आता है। यह प्रथम समयके परिणामोंका प्रमाण है। पनः प्रथम समयके कुछ परिणामोंकी संख्या १६२ में चयका प्रमाण ४ मिलानेपर दूसरे समयके सब परिणामोंकी संख्या १६६ होती है। इसमें चयका प्रमाण ४ मिळानेपर तीसरे समयके सब परिणामोंकी संख्या १७० होती है। इसी हिसाबसे प्रत्येक समयमें चयप्रमाण परिणामोंकी बृद्धि करते हुए अन्तिम सथयमे सब परिणामोंकी संख्या २२२ होती है। इस प्रकार १६ समयोंमें विभाजित इन परिणामोंका कुछ योग ३०७२ होता हैं। इसका आज्ञय यह है कि नाना जीवोंकी अपेक्षा प्रथम समयमें कुछ १६२ परिणाम होते है, दूसरे समयमें १६६ और तीमरे समयमें १७० परिणाम होते हैं। एक समयमें एक जीवके एक ही परिणाम होता है, इसलिये यहाँ प्रत्येक समयमें उस उस समयके ये परिणाम नाना जीवोंके होते हैं. ऐसा कहा गया है।

यह तो अध प्रवत्तकरणके कालमें उसमें होनेवाले सब परिणामोंका विभागीकरण किस प्रकारसे हैं इसका विचार हुआ। अब ऊपरके समयोंमें स्थित जीवोंके परिणामोंकी नाचेक समयोंमें स्थित जीवोंके परिणामोंके साथ सदृशता और विसदृशता किस प्रकारसे हैं यह बतलानेके लिए अनुकृष्टि रचना करते हैं। अधःप्रवृत्तकरणके प्रत्येक समयके जितने परिणाम हैं उनके अन्तर्महर्तके जितने समय हैं उतने खण्ड करे। यह अन्तर्महर्त अधःप्रवृत्तकरणके कालके संख्यातवे भागप्रमाण है। इस हिसावसे संस्थातका प्रमाण ४ स्वीकार कर उसका भाग १६ में देने पर ४ रुव्ध आये। निर्वर्गणाकाण्डकका प्रमाण भी इतना ही है, अतः प्रत्येक समयके परिणामोंको चार-चार खण्डोंमें विभाजित करना चाहिए। उसमें भी प्रथम खण्डसे द्वितीय खण्ड, द्वितीय खण्डसे ततीय खण्ड और ततीय खण्डसे चतुर्य खण्ड विशेष अधिक है। यहाँ विशेष या चयका प्रमाण अन्तर्महर्तका भाग निर्वर्गणाकाण्डकके प्रमाणमें देने पर जो लब्ध आवे उतना है। पहले अंकसंदृष्टिमें निर्वर्गणाकाण्डकका प्रमाण ४ बतला आये हैं। अन्तर्मु हूर्तका प्रमाण भी इतना ही हैं। अतः अन्तर्मु हुर्तका प्रमाण ४ का माग निर्वर्गणाकाण्डक

के प्रमाण १ में देने पर लब्ध १ आया। यही प्रकृतमें विशेषका प्रमाण है। इस हिमायसे यहीं प्रथम खण्डमें शे दृद्धिका प्रज्ञ हो नहीं उठता। दूसरे खण्डमें प्रथम खण्डसे १ संस्था की दृद्धि हुई है, तीसरे खण्डमें प्रथम खण्डसे १ संस्था की दृद्धि हुई है, त्योंकि प्रथम खण्डसे २ संस्थाकी और वीधे खण्डमें प्रथम खण्डसे २ संस्थाकी दृद्धि हुई है, क्योंकि प्रयम खण्डसे उत्तरीत्तर दितीयादि खण्डोंमें एक-एक अंकर्का दृद्धि स्वीकार करनेपर उन खण्डोंमें दृद्धिको प्राप्त हुई संस्था उ क्वप्रमाण हो प्राप्त होती है। इस प्रकार प्रकृतमें चय वस्ता खुळ योग ६ होता है। इसे प्रयम समयवेष्ट परिणाम १६२ मेंसे घटा वेनपर खुळ १५६ परिणाम शेष रहे। इसमें खंडपमाण संस्था ४ का माग देन पर १५ प्रथम खण्डके परिणामोंको प्रमाण होता है। तथा द्वितीयादि खण्डोंका प्रमाण कमसे ५०, ४९ और ५२ होता है। यह प्रथम समयवेष्ट परिणामोंकी अल्डोंके रचना किस प्रकार है इसका कम है। इसी विधिये द्वितीयादि समयोंके परिणामोंकी ५०५ खण्डोंमें रचना कर लेनी वाहिए। आतो इसीको अंक्सर्विष्टको रचना हारा स्थ इसर्व हैं

| समयका<br>कम नं० | परिणामोंका<br>प्रमाण | प्रथम खण्ड | द्वितीय खण्ड | तृतीय खण्ड | चतुर्थ खण्ड |
|-----------------|----------------------|------------|--------------|------------|-------------|
| 8               | १६२                  | ३९         | 80           | 88         | ૪ર          |
| 2               | १६६                  | ४०         | 88           | প্নহ       | ४३          |
| 3               | १७०                  | 88         | ૪ર           | ४३         | 88          |
| 8               | <b>१७४</b>           | ४२         | ४३           | 88         | ४५          |
| ધ               | १७८                  | ४३         | 88           | 84         | ४६          |
| Ę               | १८२                  | 88         | ४५           | ४६         | ४७          |
| o               | १८६                  | ४५         | ४६           | 80         | ४८          |
| <               | १९०                  | ४६         | ४७           | ४८         | ४९          |
| ٩               | १९४                  | 8/9        | 85           | ४९         | ५०          |
| १०              | १९८                  | 8<         | ४९           | 40         | ५१          |
| ११              | २०२                  | 88         | 40           | ५१         | વર          |
| १२              | २०६                  | 40         | ५१           | <b>પર</b>  | વરૂ         |
| १३              | २१०                  | ५१         | ५२           | બરૂ        | 48          |
| 88              | २१४                  | ५२         | ષરૂ          | 48         | ५५          |
| १५              | २१८                  | 4રૂ        | 48           | વધ         | ५६          |
| १६              | २२२                  | 48         | 44           | ५६         | ep          |

अर्थसंबृष्टिको स्पष्ट करनेके लिये यह अंकसंबृष्टि कल्पित की गई है। इसे देखनेसे विदित होता है कि प्रयम्न समयके प्रयम्न सण्डके जो २० परिणाम हैं वे मात्र प्रयम समयके ही किन्हीं जोवोंकि पाये जाते हैं द्वितीयादि समयोंमें नहीं। प्रयम समयके द्वितीय सण्डके जो ४० परिणाम हैं दे किन्हीं जोवोंके प्रयम समयमें भी पाये जाते हैं और किन्हीं जोवोंके दूसरे समयमें भी पाये जाते हैं। इससे अगळे समयोंमें नहीं। प्रयम समयके तृतीय खण्डके ५ ९.३. संपिंद्व अप्यावहुअपरूवणं कस्सामो । तं च दुविद्दमप्पावहुअं सत्थाण-परत्याणमेदेण । तत्थ ताव सत्थाणप्पावहुअं कस्सामो । तं बहा—अधापवत्तकरण-पदससमयिम पदमलंडजहण्णपिणामो थोवो । तत्थेव विदियलंडजहण्णपिणामो आर्णतगुणो । एवं गेदन्त्रं जाव चिरमलंडजहण्णपिणामो अर्णतगुणो । यदं गेदन्त्रं जाव चिरमलंडजहण्णपिणामे अर्णतगुणो । तिद्यलंडजहण्णपिणाम-द्वाणाणि चेव अस्सिकण सत्थाणप्पावहुअं कर्द् । संपिद्द एदमसमयिम्म पदमलंडस्स उक्कस्सपिणामो अर्णतगुणो । तिद्यलंडउक्कस्सपिणामो अर्णतगुणो । तिद्यलंडउक्कस्सपिणामो अर्णतगुणो । एवधुविद विद्यलंडजक्स्सपिणामो अर्णतगुणो । एवधुविद ले गेदन्त्रं जाव चिरमलंडउक्कस्सपिणामो अर्णतगुणो । एवधुविद ले गेदन्त्रं जाव चरिमलंडउक्कस्सपिणामो अर्णतगुणो । तद्य पदमसमयसन्वलंडाणमुक्कसपिणामे अर्मतगुणो । तद्य पदमसमयसन्वलंडाणमुक्कसपिणामे अस्तिगुणकस्सपिणामाणं बहुअं मणिदं । एवं चेव विदियसमयपन्यहुदि लेडं पिड द्विदजहण्णुकस्सपिणामाणं सत्थाणप्पावहुअसणुगंतन्त्रं जाव अधापवत्तकरणचिरमसमयो चि । तदो सत्थाणप्पावहुअस्यं गर्दे । संपिद्व परत्थाणप्पावहुअपन्वलंडअस्वलंडअस्वलंडासम्बन्धा स्वप्ववंभमाइ—

जो ४१ परिणाम हैं वे प्रथम समयके समान द्वितीय और तृतीय समयमें भी पाये जाते हैं. इससे अगले समयोंमें नहीं और इसी प्रकार प्रथम समयके चौथे खण्डके जो ४२ परिणाम है वे प्रथम समयसे छक्त चौथे समय तक हो गाये जाते हैं, इससे अगले समयोंमें नहीं। इस प्रकार प्रथम समयके परिणामोंकी अनुकृष्टि उक्त अंक संदृष्टिके अनुसार चौथे समय तक चनती है, उससे आगे नहीं। तथा चौथे समयसे आगे प्रथम समयमें पाये जानेवाले परिणामों की निर्वृत्ति हो जाती है, इसिल्विये इससे आगे प्रथम समयमें पाये जानेवाले परिणामों की निर्वृत्ति हो जाती है, इसिल्विये इससे आगे प्रथम समयके परिणामों की ज्वस्था भी एक समयप्रमाण ही प्राप्त होता है। यह प्रथम समयके परिणामों की ज्वस्था भी उक्त परिणामों की ज्वस्था भी उक्त परिणामों की ज्वस्था में उक्त परिणामों की ज्वस्था है। द्वितीयादि समयोंमें पाये जानेवाले परिणामों की ज्वस्था भी इक्त पर्विता कर छेनी चाहिए. विशेष वक्तव्य न होनेसे यहाँ प्रयक्त्य धर्म सीमांसा नहीं की है। शेष स्पष्टीकरण मलसे हो हो जाता है।

\$ ९३ अव अंत्यबहुत्वका कथ्य करेंगे। वह अल्यबहुत्व स्वस्थान और परस्थानक सेवसे दो फ्वारका है। उनसेंसे संकथम स्वस्थान अल्यबहुत्यका कथन करेंगे। यथा— अध्यत्रकृत्यके कथन करेंगे। यथा— अध्यत्रहृत्यका कथन करेंगे। यथा— अध्यत्रहृत्यकरणंक प्रथम समयमें प्रथम सम्बन्ध ज्ञान परिणाम सबसे स्वांक है। उससे वहीं पर तीमरे खण्डका जमन्य परिणाम अनन्तगुणा है। इस प्रकार मात्र प्रथम समयके अपनन्तगुणा है। इस प्रकार मात्र प्रथम समयके अपनन्तगुणा है। इस स्थानके प्राप्त होने वक जानना चाहिए। इस प्रकार मात्र प्रथम समयके परिणामस्वानीका अवकम्यन छेकर स्वस्थान अल्यबहुत्व किया। अव प्रथम समयमें प्रथम खण्डका उत्कृष्ट परिणाम स्वांत है। उससे वहीं पर दूसरे खण्डका उत्कृष्ट परिणाम अनन्तगुणा है। इस स्थानके प्राप्त है। इससे सम्यक्ष कर्मा क्ष्या है। इस प्रकार आगे आनेत्वगुणा है। इस स्थानके प्राप्त है। इस प्रकार आगे भी अनित्तम खण्डका उत्कृष्ट परिणाम अनन्तगुणा है। इस स्थानके प्राप्त होने वक कथन करना चाहिए। इस प्रकार प्रथम समयके सम्व खण्डका उत्कृष्ट परिणामोंका आख्यन छेकर स्वस्थान अल्यबहुत्वका कथन किया। इसी प्रकार दूसरे समयके छेकर आध्यप्त करिय समय समयके सम्य क्षयन सम्य क्षया समयके क्षयन करना करना करना हमा है। इस स्वस्थान करन्य क्षया क्ष

- अभापवत्तकरणपढमसयए जहण्णिया विसोही थोवा ।
- ९९४. किं कारण ? एचो अण्णस्स बहण्णविसोहिद्वाणस्स अधापवत्तकरण-विसए अणुवलंभादो ।
  - # विदियसमए जहण्णिया विसोही अणंतगुणा।
- ५ ९५. क्टो १ पढमसमयज्ञहण्णविसोहिद्वाणादो छट्टाणकमेणासखेज्जलोगमेचविसोहिद्वाणाणि समुन्लंबियुण द्विदिविद्यखंडज्ञहण्णविसोहिद्वाणस्स विदियसमयः
  जङण्णभावदंसणादो ।
  - एवमंतोमुहत्तं ।
- § ९६, एवसेरेण कमेण जहण्णविसोहीओ चैव पिडसमयमणंतगुणकमेण
  णेदन्वाओ जाव अंतोम्रुहुनमुवरि चिहिद्ण द्विदयदमणिव्वम्मणकंदयचिसममञ्जो नि
  भणिदं होदि ।

हुआ। अब परस्थान अल्पबह्त्वका कथन करनेके लिये आगेके सुत्रप्रवन्धको कहते है-

- अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें जघन्य विशुद्धि सबसे स्तीक है।
- ६९४. क्योंकि इससे कम अन्य जघन्य विशुद्धिस्थान अधःप्रवृत्तकरणमें नहीं पाया जाता।
  - अनन्तगुणी है।
- ९९५ क्योंकि प्रथम समयके जघन्य बिशुद्धिस्थानसे घट्स्थानक्रमसे असंख्यात लोक-मात्र बिशुद्धिस्थानोंको उल्लंघन कर स्थित हुए दूसरे खण्डके जघन्य बिशुद्धिस्थानका दूसरे समयमें जघन्यपना देखा जाता है।

विश्वेषार्थ अध्यक्ष करणके प्रथम समयका जो दूसरा खण्ड है तत्सदृत ही दूसरे समयका प्रथम खण्ड है। जैसा कि पूर्वोक्त अंक मंदृष्टिसे स्पष्ट ज्ञात होता है। इन दोनों स्थानोंकी जघन्य बिशुद्धि समान होकर भी यह प्रथम समयके प्रथम खण्डकी जघन्य बिशुद्धिसे पट्स्थान पतितक्रमसे अनन्तगुणी है यह चक्त सुत्रका तात्य है। जीवकाण्ड ज्ञान-मागणाके अन्तर्गत अत्वज्ञान प्रक्षणाके समय पर्यायज्ञानके जपर पर्यायसमास ज्ञानके प्रद्धिक करके बत्तानों के किये जो यट्स्थानपतित बृद्धिका निर्देश किया है उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर देना वाहिए।

- इस प्रकार अन्तर्मुहूर्त तक जानना चाहिए ।
- ५९६. इस प्रकार अन्तर्मु हुर्ग ऊपर जाकर स्थित हुए प्रथम निर्वर्गणाकाण्डकके अन्तिम समयके प्राप्त होने तक इस क्रमसे जघन्य विमुद्धिका ही प्रति समय अनन्तगुणितकमसे कथन करना चाहिए यह एक कथनका तात्यर्थ है।

विश्वेषार्थ — अधःप्रवृत्तकरणमें प्रत्येक निर्वर्गणाकाण्डकका प्रमाण अन्तर्श्व हुर्त है जो अधःप्रवृत्तकरणके काळके संस्थातवें भागप्रमाण है। अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयसे ठेकर प्रथम निर्वर्गणाकाण्डकके अन्तिम समय तक प्रथम समयकी जघन्य विशृद्धिसे दूसरे समय-

- § ९७. संपहि एत्तो उवरि किंचि णाणत्तमत्थि ति तप्परूप्पायणहमिदमाह-
- \* तदो पढमसमए उद्धस्सिया विसोही अर्णतगुणा।
- § ९८. किं कारणं ? पुन्तिन्छज्ञहण्णविसोही णाम अधापवत्तकरणपटमसमय-विसोहिद्वाणाणं चरिमखंडस्मादिविसोही । एसा वृण तत्थेवुकस्सविसोही, तत्तो असंखेज-लोगमेत्तपरिणामहाणाणि छट्टाणवहिदसरूवाणि बोलिय समबहिदा । तदो पुन्त्रिन्छ-जहण्णविसोहीदो एसा अणंतगुणा जादा ।
- अपित अहिलाया विसोही णिहिदा तदो उवरिमसमए अहिलाया विसोही अणंतग्रणा।

की जघन्य विञ्द्रि अनन्तगुणी है। दूसरे समयको जघन्य विशुद्धिसे तीसरे समयकी जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणी है तथा तीसरे समयकी जधन्य विशुद्धिसे चौथे समयकी जधन्य विशुद्धि अनन्तगुणी है। इस प्रकार निर्वर्गणाकाण्डकके अन्तिम समय तक पूर्व-पूर्वके समयकी जघन्य विशुद्धिसे अगले-अगले समयको जघन्य विशुद्धि उत्तरोत्तर अनन्तगुणी जाननी चाहिए यह उक्त सूत्रका तात्पर्य है। अंकसंदृष्टिकी अपेक्षा यहाँ निर्वर्गणाकाण्डकका प्रमाण ४ है। निर्वर्गणा-काण्डककी प्रत्येक समयकी यह जघम्य विशृद्धि अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयके प्रथमादि सण्डगत जवन्य विश् द्वियोंके सद्य होनेसे निर्वर्गणाकाण्डकके अन्तिम समय तक इसका जघन्यपना देखा जाता है यह उक्त अंकसदृष्टिसे भले प्रकार जात होता है।

§ ९७ अब इससे ऊपर कुछ नानात्व है उसका कथन करनेके छिये इस सुत्रको कहते हैं--

### अससे प्रथम समयमें उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी है।

६९८. क्योंकि इससे समनन्तर पूर्व जो जघन्य विश्वद्धि बतला आये है वह तो अधः प्रवृत्तकरणके प्रथम समयके विञ्चद्विस्थानोंके अन्तिम खण्डकी आदिकी विञ्चि है और यह ( प्रकृत सूत्र निर्दिष्ट ) वहींपर उन्कृष्ट विशुद्धि है जो उक्त जघन्य विशुद्धिसे छह स्थान कमसे वृद्धिरूप असंख्यात लोकप्रमाण परिणामस्थानोंको उल्लंघनकर अवस्थित है, इसलिए अनन्तर पूर्वकी जघन्य विज्ञृद्धिसे यह अनन्तगुणी हो गई है।

विश्लेषार्थ-प्रथम निर्वर्गणाकाण्डकके अन्तिम समयकी जधन्य विशुद्धि और अधः-प्रवृत्तकरणके प्रथम समयके अन्तिम खण्डकी जघन्य विशुद्धि सदृश है यह समनन्तर पूर्व ही बतला आये हैं। यहाँ प्रथम निर्वर्गणाकाण्डकके अन्तिम समयकी जघन्य विश्वद्विसे अधः-प्रवृत्तकरणके प्रथम समयके अन्तिम खण्डकी उत्कृष्ट विशुद्धिको जो अनन्तगुणा बतलाया है सो इससे उसी खण्डकी उत्कृष्ट विशुद्धि छेनी चाहिए, क्योंकि प्रथम निवर्गणाकाण्डकके अन्तिम समयकी जघन्य विशुद्धिसे अयःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयसम्बन्धी अन्तिम खण्डकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी होना युक्तियुक्त है। अंकसंदृष्टिकी अपेक्षा अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयका अन्तिम खण्ड ४२ अंक प्रमाण है। चौथे समयके प्रथम खण्डका भी यही प्रमाण है। अतः स्पष्ट है कि प्रथम निर्वर्गणाकाण्डकके अन्तिम समयकी जघन्य विश्व दिसे प्रथम समयको उत्कृष्ट विशृद्धि अनन्तगुणी है।

# पूर्वमें जहाँ जघन्य विश्वद्धि समाप्त हुई है उससे उपरिम समयमें जघन्य विश्वद्धि ( प्रथम समयकी उत्कृष्ट विश्वद्धिसे ) अनन्तगुणी है।

- § ९९. एत्य 'जिन्ह जहिण्णया विसोही णिट्टिदा' ति वयणेण पढमणिव्यम्गण-कंडयचिरमसमयस्स परामरिसो कत्रो । तमविहयं काद्ण जहण्णविसोहिट्टाणाणमणंत-गुणविह्वक्रमेण पुट्यं परूविदत्तादो । तदो उविरोमसमण् ति वृत्ते विदियणिव्यम्गण-कंडयपढमसमयो घेत्तव्यो । एत्यतणजहण्णविसोही पढमसमयउकस्सविसोहीदो अर्णतगुणा होह् । किं कारणं १ पढमसमयउकस्सविसोही णाम विदियसमयदुचिरमसंड-चिरमपिरणामेण समाणा होद्ण उर्व्यकमावैणाविद्वदा । एसा वृण जहण्णविसोही तत्यतणचिरमसंडजहण्णपरिणामेण अट्ठंकसरूवेण समाणा । तेणाणंतगुणा जादा ।
  - \* विदियसमए उक्तस्सिया विसोही अणंतगुणा।
- ६९९ यहाँ अर्थान उक्त सूत्रमें 'जम्ह जहाँणणया विसोहो णिट्टिरा' इस वचनसे प्रथम निर्वर्गणाकाण्डक अन्तिम समयका परामर्ज किया गया है। इसे मर्थादा करके जमन्य विश्वद्विस्थानोंका अनन्तगुणी इद्विक कमसे पहले ही हो। इसे प्रश्नित इसे उपित समय ऐसा क्ट्री पर दूसरे निर्वर्गणाकाण्डक प्रथम समय छेना चाहिए। यहाँ जिपन परित्र पर विश्विक प्रथम समय छेना चाहिए। यहाँ जिपन विश्वद्वि प्रथम समयकी उन्क्रष्ट विश्वद्विसे अनन्तगुणी होनों हैं, क्योंकि प्रथम समयकी उन्क्रष्ट विश्वद्विस अनन्तगुणी होनों हैं, क्योंकि प्रथम समयकी उन्क्रष्ट विश्वद्वि होती हो समयके द्विचरम सण्डक अन्तिम परिणामक सहरा होकः उत्रक्षपनेसे अवस्थित हैं और यह जवन्य विश्वद्वि हो इसलिए अनन्तगुणी हो गई हैं।

विश्वेषार्थ — द्वितीय निवर्गणाकाण्डकके प्रथम समयकी जो जघन्य विशुद्धि है उसके समान हो अधःप्रवृत्तकरणके द्वितीय समयके अन्तिम खण्डकी जघन्य विशुद्धि है जो अधःप्रवृत्तिकरणके प्रथम समयके अन्तिम खण्डकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी है। इमका
कारण यह है कि अधःप्रवृत्तकरणके अध्यम समयके अन्तिम खण्डको यह देख्छ विशुद्धि
द्वितीय समयके प्रपान्य खण्डको अन्तिम परिणामके सदद उत्तकप्रमाण है और इससे उसी
समयके अन्तिम खण्डको जावन्य विशुद्धि अष्टांकस्वरूप होनेसे अनन्तगुणी है।

अनन्तगुणी है।

६ १०० क्योंकि पूर्वकी जधन्य विशुद्धि दूसरे समयके अन्तिम खण्डके जघन्य परिणामस्वरूप है, परन्तु यह उससे अमंख्यात छोकप्रमाण पट्स्थानोंको उल्लंघन कर स्थित हुए दूसरे समयके अन्तिम खण्डको उल्कृष्ट विशुद्धि है, इसलिये यह उससे अनन्तगुणों हो जाती है।

विश्वेषार्थ — यहाँ पर दूसरे समयसे अधानधुत्तकरणका दूसरा समय खिया गया है। इसके अन्तिम खण्डकी जो जबन्य विशुद्धि है उतनी ही द्वितीय निवर्गणाकाण्डकके प्रथम समयकी जबन्य विशुद्धि है ये दोनों विशुद्धियाँ परस्पर समान हैं, अदा उससे कृषिष्ठमें अधानधुत्तकरणके दूसरे समयके अन्तिम खण्डकी उक्कष्ट विशुद्धिको जा अनन्तगुणा यत्वाया है वह युक्तिकुक ही है, क्योंकि पूर्वकी जबन्य विशुद्धि क्यों खण्डके प्रथम परिणामस्वरूप

# क्ष्यं णिव्यव्यणकंडयमंत्रोसुदुत्तद्धमेत्तं अधापवत्तकरणचरिम-समयो ति ।

- ५०१. एवमेदीए दिसाए अंतोष्ठहुत्तदमेत्रमेगं णिव्वग्गणकंडयमबिद्वदं काद्ण अहण्युकस्सपरिणासाणबुविस्पदेष्ट्रिमाणमप्यावहुअं कायव्यं जाव सञ्वणिव्वग्गण-कंडपाणि जहाकमञ्चल्छिप्यण पुणो दुचरिमणिव्वग्गणकंडपचरिमसमयञ्जहस्तविसोहीदो अधापवत्तकरणचरिमसमय जहण्या विसोही अणंतगुणा होद्ण जहण्णविसोहीण पज्जवसाणं पत्ते ति । एद्द्रं जाव एगंतरिद्जहण्णुक्कस्सविसोहिद्वाणपिडवद्वाए पयदप्यावहुजयक्वणाए णाव्यं णाणचिमिदि वृत्तं होइ ।
- ५ १०२. संपष्टि एदेण सुनेण सुनिदत्यस्य किंनि विवरणं कस्सामो । तं बहा— पढमणिन्वगणकंडयविदियसमए उक्कस्सविसोहीदो उविर विदियणिन्वगणकंडयविदिय-समए जद्दण्णविसोही अणंतगुणा । एदम्हादो उविर पढमणिन्वगणकंडयविदयसमए उक्किस्सिया विसोही अणंतगुणा । एदिस्से उविर विदियणिन्वगणकंडयविदयसमए

हैं और यह उत्कृष्ट विशुद्धि उसी खण्डके अन्तिस परिणासस्वरूप हैं जो पट्म्थानपतित असंस्थात ठोकप्रमाण विदसे विदिको प्राप्त होई हैं।

- \* इस प्रकार अन्तर्प्रहुर्त कालप्रमाण एक (प्रत्येक) निवर्गणाकाण्डकको अवस्थित कर अध्यप्रवृत्तकरणके अन्तिम समय तक अन्यवहत्व जानना चाहिए ।
- § १०१. इस प्रकार इस पद्धतिसे अन्तर्मु हुर्त कालप्रमाण एक निवंगेणाकाण्डकको अवस्थित कर वगरिम और अध्यतन जयन्य और उन्नष्ट गरिपानोंका अल्पबहुत्व करना चाहिए। और यह सब अल्पबहुत्व सन निवंगोणाकाण्डकोंको क्रमसे उन्लंधन कर पुनः हिस्तरानिवंगोणाकाण्डकके अनिवास समयको उन्लंध विद्वादेसे अध्यप्रवृक्तकरणके अनिवास समयको जयन्य विद्युद्धि अनन्तर्गुणी होकर जयन्य विद्युद्धिका अन्त प्राप्त होने तक करना चाहिए। इतने दूर तक जो एक-एक निवंगोणाकाण्डकके अन्तरसे जयन्य और उन्लंध विद्युद्धि स्थानोंसे प्रतिवद्ध प्रकृत अल्पबहुत्व कहा है उसमें कोई भेद नहीं है यह उक्त कथनका तालये हैं।

विशेषार्थ—यह परस्थान अल्पबहुत्व बतलानेका प्रकरण है, इसलिये पूर्वमें उत्तर और नीचेके परिणामोंकी विशुद्धिका जो अनुकृष्टि पद्धितेषे अल्पबहुत्व बतलाया गया है बहु आगेके परिणामोंमें किस प्रकारका है यह बतलानेके लिए यह सूत्र आया है। इस बिययका विशेष स्पष्टीकरण आगे श्री जयधवला ओमें स्वयं किया ही है।

\$ १०२ अब इस सुत्रसे सुचित हुए अर्थका कुछ विवरण करेंगे। वथा—प्रथम निर्वर्गणाकाण्डकके दूसरे समयकी उत्कृष्ट विश्वद्विसे उत्पर दूसरे निर्वर्गणाकाण्डकके दूसरे समयकी अवन्य विश्वद्वि अनन्तगुणी है। इससे उत्पर प्रथम निर्वर्गणाकाण्डक तीसरे समयकी उत्कृष्ट विश्वद्वि अनन्तगुणी है। इससे उत्पर दूसरे निर्वर्गकाण्डकके तीसरे समयकी जवन्य विश्वद्वि अनन्तगुणी है। इससे उत्पर प्रथम निर्वर्गणाकाण्डकके चीथे समयको उत्कृष्ट जहण्णविसोही अर्णतगुणा। तत्ते पटमणिव्वगणकंडयचउत्यसम् उक्कसविसोही अर्णत-गुणा। एवं जाणिऊण णेदव्वं जाव विदियणिव्यग्गणकंडयचित्तमम् जहण्णविसोही अर्णतगुणा जादा ति। एवमणंतरोविम्मणिव्यग्गणकंडयजहण्णपरिणामाणमणंतरहेट्टि-मणिव्यग्गणकंडयुक्कस्मपरिणामेहिं जहाकममणुसंघाणं कार्ण णेदव्वं जाव अधा-पवत्तकरणचरिमसम् जहण्णिया विसोही दुचरिमणिव्यग्गणकंडयचरिमसमयुक्कस्स-विसोहीदो अर्णतगुणा होर्ण जहण्णविसोहीणं पजवसाणं पत्ता ति।

६ १०३. संपहि एसो उवरि चरिमणिब्वम्गणकंडयमेत्ताणधुक्कस्सपरिणामाणं चेव अप्पावहञ्जं णेदव्वमिदि पदुप्पायणदृष्टुचरं पवंधमाह—

 तदो भंतोमुहुत्तमोसिरयुण जिम्ह उक्कस्सिया विसोही णिट्टिवा तत्तो उवरिमसमण उकस्सिया विसोही अर्णतगुणा ।

विमुद्धि अनन्तगुणी है। इस प्रकार जानकर दूसरे निवर्गणाकाण्डकके अन्तिम समयकी जयन्य विमुद्धि अनन्तगुणी है इसके प्राप्त होने तक अल्यबहुत्व करते जाना चाहिए। इस प्रकार अनन्तर उपरिम्न निवर्गणाकाण्डकके जयन्य परिणामोंका अनन्तर अथरतन निवर्गणाकाण्डकके जावन्य परिणामोंका अनन्तर अथरतन निवर्गणाकाण्डकके उत्कृष्ट परिणामोंके साथ कमसे अनुसन्धान करते हुए अथप्रमङ्ककरणके अनित्य समयकी जयन्य विमुद्धि द्विचरम निवर्गणाकाण्डकके अन्तिम समयकी जरकष्ट विमुद्धिसे अनन्तगुणी होकर जमन्य विमुद्धियोंके अन्तको प्राप्त होती है इस स्थानके प्राप्त होने तक के जाना चाहिए।

विश्वेषार्थ— पहले द्वितीय निवंगीणाकाण्डकके प्रथम समयकी जयन्य बिशुद्धिसे प्रथम निवंगीणाकाण्डकके द्वितीय समयकी उक्कष्ट विशुद्धि अन्तन्तगुणी है यह वतला आये हैं। यहाँ इससे आगे अल्यवहुत्वका क्या कम है यह सुचित करते हुए व बल्लाया है कि प्रथम निवंगीणाकाण्डकके द्वितीय समयकी उक्कष्ट विशुद्धि द्वितीय निवंगीणाकाण्डकके द्वितीय समयकी उक्कष्ट विशुद्धि उक्षक्तकर है और द्वितीय निवंगीणाकाण्डकके द्वितीय समयकी उक्कष्ट विशुद्धि अन्वक्तकर है और द्वितीय निवंगीणाकाण्डकके द्वितीय समयकी उक्कष्ट विशुद्धि अवक्तकर है और द्वितीय निवंगीणाकाण्डकके द्वितीय समयकी उक्कष्ट विशुद्धि अन्वक्तगुणी है। तथा इससे आगो अर्थात् द्वितीय निवंगीणाकाण्डकके द्वितीय समयकी जयन्य विशुद्धि समयकी उक्ष्य विशुद्धि अत्वक्तगुणी है। तथा इससे आगो अर्थात् द्वितीय समयकी उक्ष्य विशुद्धि अत्वक्तगुणी है। तथा इससे आगो अर्थात् द्वितीय समयकी उक्ष्य विशुद्धि अत्वक्तगुणी है। तथा इससे आगो अर्थात्व द्वितीय समयकी उक्ष्य विशुद्धि अत्वक्तगुणी है। तथा इससे आगो अर्थात्व विश्वद्धि समयकी उक्ष्य विश्वद्धि अत्वत्य विश्वद्धि विश्वद्धि विश्वद्धि अत्वत्य विश्वद्धि विश्वद्धि विश्वद्धि अत्वत्य विश्वद्धि अत्वत्य विश्वद्धि विश

\$ १०३. अब इससे ऊपर अन्तिम निर्वर्गणाकाण्डकप्रमाण उत्क्रष्ट परिणामीका ही अल्पबहुत्व करते हुए ले जाना चाहिए इस वातका कथन करनेके लिये आगेके प्रवन्धको

कहते हैं---

पुनः अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयसे अन्तर्महुर्त नीचे आकर जहाँ उत्कृष्ट
 विश्वद्धि समाप्त हुई है उससे उपिरम समयमें उत्कृष्ट विश्वद्धि अनन्तगुणी होती है।

- § १०४. एत्थ 'जम्ह उद्देसे उक्किस्सिया विसोही णिहिदा' ति णिहेसेणेदेण द्वपरिमणिव्वन्गणकंडयचरिमसमयो परामरसिओ. तत्थतणुक्कस्सविसोहीदो अधापवत्तचरिमसमयज्ञहण्णविसोहीए अणंतगुणभावेण पुरुवं पह्नविदत्तादो । 'तदो उवरिमसमये' ति वत्ते चरिमणिव्यगगणकंडयपढमसमयस्स गृहणं कायव्यं, तत्थतणकस्स-विसोही पुन्विन्छजहण्णविसोहिद्वाणादो अणंतगुणा ति वृत्तं होह । एत्य कारणं सुगमं ।
- # एवस्रक्रस्सिया विसोही शेवव्वा जाव अधापवत्तकरणचरिम-समयो नि ।
- ५ १०५. एवग्रुकस्सिया चेव विसोही अणंतराणं पेक्सियुणाणंतगुणा णेयच्या । केदुद्रमिदि वुत्ते जाव अधापवत्तकरणचरिमसमयो ति पयदप्पाबहुअपरूवणाए मञ्जादा-णिहेसो कदो । सेसं सगमं ।
- § १०४ यहाँ 'जिस स्थान पर चत्कुष्ट विशुद्धि समाप्त हुई है' इस प्रकार इस निर्देशसे द्विचरम निर्वर्गणाकाण्डकके अन्तिम समयका परामर्श किया गया है। उस स्थानकी उत्कृष्ट विश्विसे ऊपर अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयकी जघन्य विश्विका अनन्तगुणेरूपसे पहले कथन कर आये हैं। 'उससे उपरके समयमें' ऐसा कहने पर अन्तिम निवर्गणाकाण्डकके प्रथम समयका प्रहण करना चाहिए। उस स्थानकी उत्कृष्ट विशृद्धि पूर्वक जघन्य विशृद्धि-स्थानसे अनन्तगुणी होती है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। यहाँ पर कारणका कथन सुगम है।

विज्ञेषार्थ-पहले द्विचरम निर्वर्गणाकाण्डकके अन्तिम समयकी उत्कृष्ट विश्रद्धिसे अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयकी जो जघन्य बिशुद्धि अनन्तगुणी बतला आये हैं उससे अन्तिम निर्वर्गणाकाण्डकके प्रथम समयकी उन्कृष्ट बिशद्धि अनन्तगुणी होती है यह इस सूत्रका भाव है। कारण यह है कि यह जघन्य विशुद्धिसे षट्स्थान पतित असंख्यात छोक-प्रमाण परिणामोंकी वृद्धि होने पर प्राप्त होती है।

- # इस प्रकार उत्कृष्ट विशुद्धिका यह कम अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समय तक हे जाना चाहिए।
- § १०५. इस प्रकार समनन्तर पूर्व समयोंको देखते हुए उत्कृष्ट विशुद्धि ही अनन्तगुणी है जानी चाहिए। कितनी दर तक है जानी चाहिए ऐसा कहने पर 'अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समय तक' इस प्रकार प्रकृत अल्पबहत्वप्ररूपणाकी मर्यादाका निर्देश किया है। शेष कथन सगम है।
- विश्लेषार्थ---यहाँ पूर्वमें निर्दिष्ट की गई कल्पित अंक संदृष्टिको ध्यानमें रखकर अनेक जीवोंके आश्रयसे विशुद्धिसम्बन्धी उक्त अल्पबहुत्वको स्पष्ट करते हैं। समझो एक जीव है जो अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें विशुद्धिवश १ संख्याक परिणामको प्राप्त हुआ उसकी चित्रुद्धि सबसे जघन्य होगी। अब एक ऐसा दूसरा जीव है जो दूसरे समयमें ४७ संस्थाक जघन्य परिणामको प्राप्त हुआ। उसकी चित्रुद्धि पूर्वकी विशुद्धिसे अनन्तरगुणी होगी। अब एक ऐसा तीसरा जीव है जो ८० संख्याक जघन्य परिणामको तीसरे समयमें प्राप्त हुआ।

१. ता०प्रतौ णिहेसे इति पाठः ।

उसकी विञ्चि पूर्वकी विञ्चिति अनन्तगुणी होगी। अब एक ऐसा जीव है जो चौबे समयमें १२१ संख्याक जघन्य परिणामको प्राप्त हुआ। उसकी विशक्षि पूर्वकी विशक्षि अनन्तराणी होगी। यहाँ सर्वत्र घटस्थान पतित कमसे असंख्यात छोकप्रमाण परिणामीके बाद तत्तत्स्थानसम्बन्धी यह जचन्य विशुद्धिस्थान प्राप्त होता है ऐसा समझना चाहिए। अब एक ऐसा जीव है जो अधः प्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें ही १६२ संख्याक उत्कृष्ट परिणामको प्राप्त हुआ। उसकी उत्कृष्ट विशुद्धि पूर्वकी जघन्य विशुद्धिसे अनन्तगुणी होगी। इस विज्ञद्भिको भी अनन्तराणी पूर्वोक्त प्रकारसे जान छेना चाहिए। अब एक ऐसा जीव है जो द्वितीय निर्वर्गणाकाण्डकके प्रथम समयमें १६३ संख्याक जघन्य परिणामको प्राप्त हुआ। स्सकी जधन्य विज़ृद्धि पूर्वकी उत्कृष्ट विज़ृद्धिसे अनन्तगुणी है। यहाँ पूर्वकी उत्कृष्ट विज्ञुद्धि उनकरनक्षप है और प्रकृत जघन्य विज्ञृद्धि अष्टांकरनक्ष्प है, इसलिये उससे यह अनन्तगुणी है। अब एक ऐसा जीव है जो अधः प्रवृत्तकरणके द्वितीय समयमें २०५ संख्याक उत्कृष्ट परिणामको प्राप्त हुआ। उसकी उत्कृष्ट विशृद्धि पूर्वकी जघन्य विशृद्धिसे अनन्तगुणी है। स्रव एक ऐसा जीव है जो द्वितीय निर्वर्गणाकाण्डकके द्वितीय समयमें २०६ संख्याक जघन्य परिणामको प्राप्त हुआ। उसको जघन्य विशुद्धि पूर्वकी उत्कृष्ट विशुद्धिसे अनन्तगुणी रै। अब एक ऐसा जीव है जो अधःप्रवृत्तकरणके तीसरे समयमें २४९ संख्याक उत्कृष्ट परिणामको प्राप्त हुआ। उसकी उत्कृष्ट विशुद्धि पूर्वकी जघन्य विशुद्धिसे अनन्तगुणी है। ॄयह एक क्रम हैं जिसे ध्यानमें लेकर परस्थानसम्बन्धी पूरे अल्पबहुत्वको समझ लेना चाहिए। अब यहाँ इसी विषयको स्पष्ट करनेके लिये कोष्ठक दे रहे हैं-

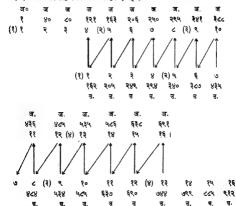

- ५ १०६. एवमधायवत्तकरणिवसोहीणमप्पावहुअसुहेण परुवणं कार्ण संपिष्ट
- पयदत्यम्रुवसंहरेमाणो सुत्तमिदमाह---
  - # एदमधापवत्तकरणस्य लक्खणं।
- § १०७. एदमणौतरपरूर्विदमणुक्तञ्चिल्स्यणमधापवत्तकरणस्म लक्सणं दइन्विमिदि भणिदं होदि । एवमेदश्चनसंहरिय संपिह अपुन्वकरणलक्षणपरूर्वणद्विसमाह—
  - **\* अपुञ्चकरणस्स पढमसम**ए जहण्णिया विसोही थोवा।
- - § १०९. अप्पाबहुअं दुविहं—विसोहीणं तिव्व-मंदप्पाबहुअं परिणामपंति-
  - १. यहाँ १ से लेकर १६ तककी संख्या अधःप्रवृत्तकरणके समयोंकी सूचक है।
  - २ ब्रेकेटके भीतरकी संख्या निर्वर्गणाकाण्डकोंकी सूचक है। प्रत्येक निर्वर्गणाकाण्डक ४-४ समयोंका है।
  - ३. १, ४० आदि संख्या उस उस समयके उस उस संख्याक परिणामकी सूचक है।
  - ४. यहाँ जघन्यसे जघन्य, जघन्यसे उत्कृष्ट, उत्कृष्टसे जघन्य और उत्कृष्टसे उत्कृष्ट प्रत्येक स्थान अनन्तगुणी विद्युद्धिको लिये हुए है।
- - # यह अधःप्रष्टुत्तकरणका लक्षण है।
- § १०७. यह अनन्तर पूर्व कहा गया अनुन्कृष्टिका लक्षण अक्षप्रधृत्तकरणका लक्षण
  जानना चाहिए यह उक्त कबनका तारार्य है। इस प्रकार इसका उपसंहार कर अब अपूर्वकरणके लक्षणका कथन करनेके लिए इस सुत्रको कहते हैं—
  - \* अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जघन्य विशुद्धि सबसे स्तोक है।
- § १०८. यहाँ पर सर्वत्रथम अपूर्वकरणके अन्तर्गुहुर्वत्रमाण कालको समयरूपसे स्थापित कर वहाँ परिणामोंके सूत्र द्वारा सूचित हुए अवस्थानकमको बतलावेंगे। यथा— प्रकृतमें तीन अनुयोगद्वार हैं—प्रकृत्णा, प्रमाण और अल्पबहुत्व। वनमेंसे सर्वत्रथम प्रकृत्णा अनुयोगद्वार के बतलाते हैं—अपूर्वकरणके प्रथम समयमें परिणामस्थान हैं। इसी प्रकार अन्तिम समय कर कथन करते हुए ले जाना चाहिए। प्रकृत्णा अनुयोगद्वार समाप्त हुआ। प्रमाण—पक्र-एक समयमें परिणामस्थान असंस्थात लोकप्रमाण हैं। प्रमाण अनुयोद्वार समाप्त हुआ। समाप्त हुआ।
  - § १०९ अल्पबहुत्व दो प्रकार है—विशुद्धियोंकी तीव्रता-मन्द्रतासम्बन्धी अल्पबहुत्व

दीहरूप्याबहुअं चेदि । तत्य ताव पहमसमयप्पहुि परिणामपंतीणमायामस्स थोव-बहुपविधि वचहस्सामो । तं बहा—अपुब्वकरणपटमसमए परिणामपंतिआयामो थोवो । विदियसमए विसेसाहिओ । केत्तियमेचो विसेसो ? असंखेज्जलोमपरिणामहाणमेचो । होंतो वि पटमसमयपरिणामपंतिमंतोम्बहुचमेचखंडाणि कार्ण तत्थ एयखंडमेचो । एवमणंतरोवणिधाए विसेसाहियकमेण णेदच्यं जाव चरिमसमयपरिणामपंतिआयामो चि । णवरि समए समए अपुब्वाणि चेव परिणामहाणाणि । संपित विसोहीणं तिच्य-मंददाये अप्याबहुअं सुचाणुसारेण कस्सामो । तं जहा—'अपुब्वकरणपटमसमए जहण्ण-विसोही योवा' एवं भणिदे अपुब्वकरणपटमसमए असंखेज्जलोगमेचविसोहिहाणाणं मज्झे जा जहण्णिया विसोही सा सब्बमंदाणुमागा चि वचं होह ।

## \* नत्थेव उक्कस्सिया विसोही अणंतगुणा ।

११०. तत्थेवापुल्वकरणपढमसम् वा उकस्सिया विसोही असंखेज्जलोगमेचछट्टाणाणि सम्रन्लवियुणावद्भिदा मा पुल्विन्लजहण्णविसोहीदो अणंतगुणा ति वृत्तं होह ।

# \* विदियसमए जहण्णिया विसोही अणंतगुणा।

और परिणामसम्बन्धी पिक्तयोकी दीर्घनासम्बन्धी अल्पबहुत्व। उनमेंसे सर्वप्रथम प्रथम समयसे लेकर परिणामोंकी पिक्त्योके आयामकी अल्पबहुत्वविधिको बनलावेगे। यथा— अपूर्वकरणके प्रथम समयमें परिणामोंकी पंक्तिका आयाम सबसे स्तोक है। उससे दूसरे समयमें विशेष अधिक है।

#### शंका---विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान—असंख्यात छोकप्रमाण जो परिणामस्थान है तत्प्रमाण है। इतना होता हुआ भी प्रथम समयकी परिणामोंकी पंक्तिके, अन्तर्भृहर्तके जितने समय हों उतने खण्ड करने पर उनमें एक खण्डप्रमाण है।

इस प्रकार अनन्तरोपनियाका आश्रयकर विशेषाधिक कमसे अन्तिम समयके परिणामोंकी पंक्तिके आयामके प्राप्त होनेतक कथन करते हुए छे जाना चाहिए। इतनी विशेषता
है कि प्रत्येक समयमें अपूर्व ही परिणामस्थान प्राप्त होते हैं। अब विशुद्धियाँकी तीप्रतामन्दताके अल्पबहुत्वको सूत्रके अनुसार करेंगे। यथा—'अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जपन्य
विशुद्धि सबसे ततोक हैं। ऐसा कहने पर अपूर्वकरणके प्रथम समयमें असंख्यात छोकप्रमाण
विशुद्धि स्वानोंके मध्य जो जघन्य विशुद्धि है वह सबसे मन्द अनुभागवाछो है यह उक्त
क्यताला तार्यों है।

# वहीं पर उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी है।

# उससे दूसरे समयमें जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणी है।

- ९१११, किं कारणं? असंखेज्जलोममेत्ताणि छट्टाणाणि अंतरिर्णेदिस्से सञ्चलित्रअञ्चलमादो।
  - # तत्थेव उक्कस्सिया विसोही अणंतगुणा।
- ५११२. तत्थेवायुव्यकस्णविदियसमए जा उक्किस्सिया विसोही साअणंतर-पर्कविद्जहण्णविसोहीदो अणंतगुणा चिमणिदं होइ। एत्य विकारणं पुच्यं व वचर्यं।
  - \* समये समये असंखेळा लोगा परिणामहाणाणि ।
- ६ ११३. अपुन्यकरणद्वाए सन्वत्य समयं पिंड असंखेजलोगमेत्ताणि परिणाम-द्वाणाणि एदेणप्याबद्वअविद्विणा अविद्वदा ति सणिदं होइ ।
  - # एवं णिव्यग्राणा च ।
- ५ ११४. जिनयमद्वाणधुविर गंत्ण णिरुद्धसमयपरिणामाणमणुकट्टी वोच्छिजिद तमेव णिव्वमणणकंडयं णाम । एत्थ पुण समये समये चेव णिव्वमणणकंडयं चेचव्वं, विविक्खियसमयपरिणामाणधुविर एमिम वि समए संभवाणुवलंमादो चि एसो एदस्स स्रचस्स भावत्थो ।
  - **\* एदं अपुरुवकरणस्स लक्खणं ।**
- ६१११ क्योंकि असंख्यात लोकप्रमाण षट्स्थानोंके अन्तरसे इसको उत्पत्ति स्वीकार को गई है।
  - # वहीं पर उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी है।
- \$ ११२ वही पर अर्थात् अपूर्वकरणके हुसरे समयमें जो उत्कृष्ट विशुद्धि होती है वह अनन्तरपूर्व कही गई जघन्य विशुद्धिसे अनन्तगुणी है यह उक्त कथनका तास्पर्य है। यहाँ पर भी कारणका कथन पहलेके समान करना चाहिए।
  - \* प्रत्येक समयमें असंख्यात लोकप्रमाण परिणामस्थान होते हैं।
- § ११३. अपूर्वकरणके कालमें सर्वत्र प्रत्येक समयमें असंख्यात छोकश्रमाण परिणाम-स्थान होते हैं यह बात इस अल्पवहुत्वके द्वारा निवित्वत होती है यह वक्त कथनका तात्पर्य है।
  - और इसी प्रकार प्रत्येक समयमें निर्वर्गणा होती है।
- § ११४ जितने स्थान अपर जाकर विवक्षित समयके परिणामोंकी अनुकृष्टिका विच्छेद होता है उसीका नाम निर्वराणाकाण्डक है। परन्तु यहाँ अपूर्वकरणके प्रत्येक समयमें निर्वराणा-काण्यकको महण करना चाहिए. क्योंकि विवक्षित समयके परिणाम अपरके एक भी समयमें सम्भव नहीं हैं यह इस सूत्रका भावार्थ है।
  - # यह अपूर्वकरणका लक्षण है।
- § ११५ अनन्तर पूर्व कहा गया यह प्रत्येक समयमें अनुक्रष्टिका विच्छेदस्वरूप अपूर्व-करणका छक्षण जानना चाहिए यह वक्त कथनका तात्पर्य है।

विश्वेषार्थ---यहाँ अपूर्वकरणके स्वरूपका निर्देश करते हुए बतलाया है कि अपूर्वकरण का काल अन्तर्महर्त है जो अधःप्रवृत्तकरणके कालके संख्यातवे भागप्रमाण है। इस कालमें कुछ परिणामांका प्रमाण असंख्यात छोकप्रमाण होकर भी प्रत्येक समयके परिणास सी असंख्यात लोकप्रमाण हैं। जो प्रथम समयसे लेकर अन्तिम समय तक प्रत्येक समयमें सहज वृद्धिको लिये हुए हैं। प्रथम समयके असंख्यात छोकप्रमाण परिणामोंमें अन्तर्महर्तका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना प्रत्येक समयमें वृद्धि या चयका प्रमाण है। यहाँ प्रत्येक समयमें असंख्यात छोकप्रमाण परिणाम है इसकी सिद्धि प्रत्येक समयमें प्राप्त होनेवाछी विज्ञृद्धिके अल्पवहुत्वको ध्यानमें रख कर की गई है, क्योंकि प्रथम समयकी जघन्य विज्ञृद्धि सबसे स्तोक हैं। उससे उसी समयमें प्राप्त होनेवाली उत्कृष्ट विशुद्धि असंख्यात लोकप्रमाण षदस्थानोंको उल्लंघन कर प्राप्त होती है, इसलिये अनन्तगुणी है। उससे दूसरे समयमें प्राप्त होनेवाली जघन्य विशुद्धि असंख्यात लोकप्रमाण षटस्थानोंको उल्लंघन कर प्राप्त होती है. इसिंख्ये अनन्तगुणी है। तथा उससे उसी समयमें प्राप्त होनेबाळी उत्कृष्ट विशृद्धि असंख्यात लोकप्रमाण परस्थानोंको उल्लंघन कर प्राप्त होती है, इसलिये अनन्तराणी है। इसी प्रकार आगे भी प्रत्येक समयमें जघन्य और उत्कृष्ट विशृद्धिका यह अल्पबहुत्व अपूर्वकरणके अन्तिम समय तक जानना चाहिए। यहाँ प्रत्येक समयको जघन्य विशुद्धिसे उसी समयकी उत्कृष्ट विशुद्धिको और उस समयको उत्कृष्ट विशुद्धिसे अगले समयकी जघन्य विशुद्धिको उक्त प्रकारमे अनन्तराणी बतलाया है। इससे स्पष्ट है कि अपबंकरणके प्रत्येक समयमें असंख्यात-लोकप्रमाण परिणामस्थान हाते है। वे सब परिणामस्थान प्रत्येक समयके अपूर्व-अपूर्व ही होते हैं, इसलिये यहाँ भिन्न समयवाले जीवोंका तद्भिन्न समयवाले जीवोंके साथ अनुकृष्टि तो बनती ही नहीं। किन्तु एक समयवाले जीवोंके परिणामोंमें सदृशता-विसदृशता बन जाती है। इसलिये अपूर्वकरणमें एक समयवाली ही निर्वर्गणा स्वीकार की गई है। खुलासा इस प्रकार है कि जो अनेक जीव एक साथ अपूर्वकरणमें प्रवेश करते हैं उनके परिणाम परस्परमें सद्दश भी हो सकते हैं और विसद्श भी। किन्तु भिन्न समयवाले जीवोंक परिणाम विसद्श ही हाते हैं। अब अपूर्वकरणके उक्त स्वरूपको स्पष्ट करनेके लिये यहाँ कल्पित अंक-संदृष्टि दी जाती है-

कुल परिणामोंकी संख्या—४०९६, अन्तर्युद्धर्नका प्रमाण ८; चयका प्रमाण १६; नियम यह है कि एक कम पदके आयेको यद और चयसे गुणित करनेपर उत्तरथन प्राप्त होता है। यथा—८ – १ = ७ – २ =  $\frac{9}{2} \times 2 \times 1$  १६ - ४४८, इसे सर्वधन ४०९६ में से कम करने पर ४०९६ – ४५८८ ने १६८८ होर रहे। इसमें ८ का भाग देने पर ३६४८ ने ८ = ४५८ होर रहे। इसमें ८ का भाग देने पर ३६४८ ने ८ = ४५८ होर रहे। इसमें ८ का भाग देने पर ३६४८ ने ८ = ४५८ होर रहे। इसमें ८ का भाग देने पर ३६४८ ने ८ = ४५८ होर लोकने पर दूसरे समयसे छेकर लाठचे समय तक प्रत्येक समयको छुट्य कमसे ४०५, ४८८, ५०८, ५०८, ५५२, ५५२, और ५६८ होता है। प्रत्येक समयमें होनेवाछ ये परिणाम नाता जोवोंकी अपोक्षा कहे गये हैं, क्योंकि एक समयमें एक जीवका परिणाम पर ही होता है, दूसरे जीवका भी उसी समय यह परिणाम हो सकता है और उससे मित्र परिणाम भी हो सकता है। इस प्रकार प्रत्येक समयमें नाता जीवोंके पिणाम परसर सदृश भी होते हैं और विसदश भी होते हैं, इसिजये इसका अपूर्वकरण यह नाम सार्थक है। इसमें भिक्त मित्र समयम स्वाप्त छै । इसिजये इस करणमें प्रत्येक समयमें प्रवक्त क्षाय हो नाती कहा है। इस प्रत्येक समयम एक छी होता है है। इसिजये इस स्वप्त भी स्वप्त क्षाय स्वप्त होता है विविध्व इस करणमें प्रत्येक समयमें प्रवक्त स्वप्त निर्वाणाकाण्डक स्वीकार किया गया है। इस करणमें प्रत्येक समयमें प्रवक्त स्वप्त निर्वाणाकाण्डक स्वीकार किया गया है।

§ ११६. संपिं अणियद्विकरणस्स लक्खणद्वपुरुवणद्वमुत्तरसुत्तमाह—

- अणियद्दिकरणे समए समए एक्केक्कपरिणामङ्गणाणि अणंत-गुणाणि च ।
- ५११७. अणियट्टिकरणपढमसमयप्पहृि जाव चरिमसमयो चि ताव एक्केक्कं चैव परिणामद्वाणं दोइ । तत्वेगसमयिम्म परिणाममेदामावीई होंत पि समयं पिड अणंतगुणकमेणेवाविद्वरं दहुब्बं, तत्व पयारंतरासंभवादो । तम्हा अणियट्टिकरणिम्म अंतोमुहुनमेनाणि चेव परिणामद्वाणाणि अणंतगुणसरूवेणाविद्वदाणि होंति चि एसो एदस्स सचस्स मावत्थो ।
  - \* एदमणियहिकरणस्स लक्खणं।
  - ५ ११८. सगममेदम्बसंहाखक्कं।
- § ११६ अब अनिवृत्तिकरणके छञ्चणके अर्थका कथन करनेके छिये आगेके सूत्रको कहते हैं—
- \* अनिवृत्तिकरणके प्रत्येक समयमें एक-एक परिणासस्थान होता है तथा वे सब परिणासस्थान उत्तरीत्तर अनन्तगृणित होते हैं।
- § १९७. अतिवृत्तिकरणके प्रथम समयसे लेकर अन्तिम समय तक एक-एक परिणाम-स्थान हो होता ह । वहाँ एक समयमें परिणाम भेद नहीं है, फिर मी प्रत्येक समयमें होने-बाला वह परिणाम उत्परीत्तर अनन्तराणित क्रमसे ही अवस्थित है ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि वहाँ दूसरा प्रकार सम्भय नहीं हैं । इसलिये अनिवृत्तिकरणमें अन्तर्सुहुर्गभाण हो परिणामस्थान अनन्तराणितस्वरूपसे अवस्थित हैं यह इस सुत्रका भावार्थ है ।
  - \* यह अनिवृत्तिकरणका लक्षण है।
  - ६ ११८ यह उपसंहारवाक्य सगम है।

विशेषार्थ— यहाँ अनिङ्क्तिकरणके स्वरूपका निर्देश करते हुए वतलाया है कि इस करणका काल भी अन्वर्महुतंप्रमाण है वो अपूर्वकरणके कालके संस्थातव भागप्रमाण है। यहले अध्याप्रवृत्तकरण और अपूर्वकरणके कालके भीतर होनेवाले स्व परिणामींका योगा असंस्थात लेकप्रमाण बतला आये हैं और प्रत्येक समयमें होनेवाले परिणाम भी उत्तरोत्तर सदृश पृद्धिकरपे अवस्थित असंस्थात लोकप्रमाण बतला आये हैं। किन्तु बह अवस्था अनिष्ठिकरणमें नहीं है। किन्तु इस करणका जितना काल है उसमें होनेवाले परिणाम भी उत्तरे हां हैं जो उत्तरोत्तर असंस्थात लेकप्रमाण बतला आये हैं। किन्तु बह अवस्था अनिष्ठिकरणमें नहीं है। किन्तु इस करणका जितना काल है उसमें होनेवाले परिणाम भी उत्तरे हां हैं जो उत्तरोत्तर असन्तर्गणी विश्वद्विको लिये दुए है। तात्पर्य यह है कि यहाँ नाना जीवोंको अपेक्षा भी विविद्यत समयमें वह परिणाम होता है जो दूसरे आहि जीवोंका उस समयमें पहले अतीत कालमें हुआ है, वर्तमान समयमें है या भविष्यमें होगा। इसमें न तं गाविभेद वाधक है, न केस्यानेप सामयमें है या भविष्यमें होगा। इसमें न तं गाविभेद वाधक है। एक समयमें स्थित नाना जीवोंका एक ही परिणाम होता है और न वेदमेद ही वाधक है। एक समयमें स्थित नाना जीवोंका पर ही परिणाम होता है आहे हम अकार यह सिद्ध हुआ हि इस

१. ता॰प्रतौ -कमेण वावड्रिदं इति पाठ. ।

५ ११९. एवं तिण्हं करणाणं स्वन्तवणं पर्ह्याचय संपिद्ध एदेहिं करणेहिं अणादिय-भिच्छादिद्विस्स दंसणमोहोवसामणाविद्दाणं पर्ह्यमाणो तन्त्रिसयमेव पहण्णावनकमाह-

अणादियमिञ्ज्ञादिद्विस्स उवसामगस्स परूवणं वत्तइस्सामो।

§ १२०. दंसणमोहउवसामणाए पहुवगो अणादियमिच्छाइट्टी वा होज्ज साहिय-मिच्छाइट्टी वा बेदगपाओग्गभावं वोलिय अड्डावीलं सत्तावीमं छव्वीसाणमण्णदरकम्मं-सिओ होद्ण पुणो सम्मत्तम्माइणाहिसुद्दो होज्जं ति । तत्य ताव अणादियमिच्छादिद्वि-मस्सियूण परुवणं वत्तइस्सामो, सादियमिच्छादिद्विउवसामयपरुवणाए तप्परुवणादी वेव गयत्थत्तदंत्रणादो ति भणिदं होड ।

#### क्षतं जहा ।

करणके कालके जितने समय हैं, परिणाम भी उतने हो है, न न्यून हैं और न अधिक हैं। ऐसा होते हुए भी यं परिणाम उत्तरीत्तर अनन्तराणी इद्विरूपसे हो अवस्थित है। इसका आग्नय यह है कि जिस प्रकार अध्यप्तकृषकरण और अपूर्वकरणके एक समयमें होनेवाले परि-णामों में उत्तरीत्तर अनत्यक्षायांद्वि, अर्थक्ष्यातमागाद्वि, आदि बन जाती हैं। उदा प्रकारकी उत्तराख्य यहाँ एक समयमें पिणामभेद न होनेके कारण इन परिणामोंकों न होकर यहाँ प्रथम समयक परिणाम उत्तरीत्राहि समयोंके परिणामोंसे इसरे समयक परिणाम उत्तरीत्राहि समयोंके परिणामोंसे इसरे समयका परिणाम उत्तरीत्राहि समयोंके परिणामोंसे अपनिष्ठ समयोंके परिणाम उत्तरीत्राहि समयोंके परिणाम उत्तरीत्राह समयोंके परिणामोंसे उत्तरीत्राहि समयोंके परिणाम उत्तरीत्राह समयोंके परिणाम समयोंक परिणाम

§ ११९ इस प्रकार तीनों करणोंके छक्षणोंका कथन कर अब इन करणोंके द्वारा अनावि मिध्यावृष्टि जीवके वर्शनमोहनीयकर्मकी उपशामनाविधिका कथन करते हुए तदिषयक ही

प्रतिज्ञावाक्यको कहते हैं—

अव अनादि मिथ्यादृष्टि उपशामककी प्ररूपणा बतलाते हैं ।

९ १२०. वर्जनमोहकी उपहामनाका प्रस्थापक अनादि मिध्यादृष्टि जीव भी होता है और वेदकसम्यक्त्वक योग्य भावको उल्लेखन कर अदृष्टिम, सत्त्राहिस तथा छन्योम इनमेंसे अन्यतर प्रकृतियांको सत्त्रावाछा होकर सादि मिध्यादृष्टि भी सम्यक्त्व प्रहृणके अभिग्रुख होता है। उनमेंसे सर्व प्रथम अनादि मिध्यादृष्टि जीवके आश्रयसे कथन करेंगे, च्योंकि सादि मिध्यादृष्टि उपहासककी प्रकृषणाको झात अनादि मिध्यादृष्टि उपहासककी प्रकृषणाको होते वोत्तर होते होता हुआ देखा जाता है यह उक्त कथनका तात्वर्य है।

विश्वेषार्थ — सभी सादि मिध्यादृष्टि जीव प्रथम सन्यक्तवके ग्रहणके पात्र नहीं होते । किन्तु जिन्होंने कससे कम वेदकसन्यक्तवके ग्रहणके योग्य पत्थोपमके असंख्यातवे मागप्रमाण कास्को उत्स्वंचन कर ख्रिया है ऐसे मोहनीयकर्मकी २८, २० या २६ प्रकृतियोंकी सत्तावासे मिध्यादृष्टि जीव ही दर्गनमोहनीयकी उपशामना करने समर्थ होते हैं। यहाँ यद्यपि अनादि मिध्यादृष्टि जीव दर्गनमोहनीयकी उपशामना किस अकार करते हैं वह प्रमुखतासे बतस्त्राया जा रहा है, पर वससे सादि मिध्यादृष्टि जीव है, पर वससे सादि मिध्यादृष्टि जीव वर्गनमोहनीयकी उपशामना किस प्रकारसे होती है इसका भी जान हो जाता है यह उस्त क्रवास्त्र ही ।

<sup>#</sup> वह जैसे ।

- ६१२५. एनमधापवत्तकरणे वावारविसेसं परूविय संपहि तमुन्लंघियूणापुष्टकरण-विसोहीए परिणदस्स षटमसमयप्पहुडि वावारविसेसपदुष्पायणद्वमुवरिमसुत्तवसंप्रमाह—
- अपुञ्चकरणण्डमसमये द्विदिष्डंडयं जहण्णगं पिलदोवमस्स संस्वेज्जिदिभागो. उक्कस्सगं सागरोवमपुषतः ।
- ६ १२६. अर्णतरपह्निदेण विधिणा अधापन करणद्व वोलाविय पुणो अपुञ्चकरणं पविद्वस्स पदमसमए चेव द्विदि-अणुभागसंडयधादा दो वि कादुमादत्ता, अपुञ्चकरणविसोहिपरिणामस्स तदुभयधादणिबंधणत्वादो । तत्व ताव पदमद्विदिखंडयभैत्तवियप्समाहो अस्थि जहण्णुक कस्सवियप्संभवो ति एवंविहाए पुच्छाए णिरारेगीकरण्डमिदं
  सुत्तमोहण्णं । तं जहा—जहण्णेण ताव पिल्दोनमस्स संस्वेज्जदिभागायामं द्विदिखंडयमागापदि, दंसणमोहोनसामगपा श्रोन्माक्वजहण्णेतोकोडाकोडिमेत्रद्विसंतकम्मेणावादम्म तदुबलंमादो । उक्कस्सेण पुण मागरोवमपुषनमेनायामं पदमद्विदंबरमादवेद,
  पुष्टिनल्जजहण्णद्विदिसंतकम्मादो संस्वेज्जगुणद्विदिसंतकम्मेण सहागंत्वण अपुञ्चकरणं
  पविद्वस्स पदससमेत तदुबलंगादो। कि पुण कारणं दोण्ड पि विसोहिपरिणामेसु समागेसु
  संतेसु पादिदसेसाणं द्विदिसंतकम्माणं एवं विसरिसभावा वि णासंकाणज्जं, संसार-

समाधान-ऐसी आर्जका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संसार अवस्थाके योग्य अध-

<sup>§</sup> १२५. इसप्रकार अधःप्रकृतकरणमें व्यापारिवशेषका कथनकर अब उसको उल्लंघन-कर अपूर्वकरणकी विशुद्धिरुपसे परिणत हुए जीवके प्रथम समयसे लेकर व्यापारिवशेषका कथन करनेके लिये आगोके सूत्रप्रवन्धको कहते हैं—

अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जघन्य स्थितिकाण्डक पन्योपमका संख्यातवाँ भागप्रमाण होता है और उत्क्रष्ट स्थितिकाण्डक सागरोपमप्रयक्त्वप्रमाण होता है।

<sup>\$</sup> १९६ अनन्तर पूर्व कहां गई विधिसे अधारमुक्तरणके काळको विताकर अपूर्वकरणमें प्रविष्ठ हुआ जीव प्रथम समयमें हो स्थितिकाण्डकपात और अनुभागकाण्डकपात
इन दोनोंको करनेके ळिये आरम्भ करता है, क्योंकि अपूर्वकरणके विशुद्धिसे युक्त परिणाममें
इन दोनोंके पात करनेके हिन्न हों । यहाँ प्रथम स्थितिकाण्डक प्रमाण हो एक प्रकार है या
उसमें जयन्य और उत्कृष्ट भेद भी सम्भव है ऐसी आर्मका होनेपर निःग्रंक करनेके छिये यह
सूत्र आया है। यथा—जयन्यक्पसे तो पत्योपमके संक्वातवे भागप्रमाण आयामवाळे
स्थितिकाण्डकको प्रहण करता है, क्योंकि दर्गनमोहनीयको उपग्रामनाके योग्य सक्ष्मी जयन्य
अपनःकोडाकोडीप्रमाण स्थितिसत्कमंके साथ आये हुए जीवमें स्थितिकाण्डकका आयाम उक्ष
प्रमाण पाया जाता है। परन्तु उन्कृष्टक्पसे सागरोपमप्रचन्त्वप्रमाण आयामवाळे प्रथम
स्थितिकाण्डकको आरम्भ करता है, क्योंकि पूर्वके जयन्य स्थितिसात्कमंसे संस्थातगुणे
स्थितिकाण्डकको आरम्भ करता है, क्योंकि पूर्वके जयन्य स्थितिकालक्ष्मसे संस्थातगुणे
स्थितिकाण्डकको आरम्भ करता है, क्योंकि पूर्वके जयन्य स्थितिसात्कमंसे संस्थातगुणे
स्थितिकाण्डकको आरम्भ करता है, क्योंकि पूर्वके जयन्य स्थितिसात्कमंसे संस्थातगुणे

श्रंका—दोनों जीवोंके ही बिशुद्धिरूप परिणामोंके समान होनेपर घात करनेसे शेष रहे स्थितिसत्कर्मोंमें इस प्रकारकी विसद्शवा होती है इसका क्या कारण है ?

६ ११९. एवं तिण्हं करणाणं त्रन्यणं पर्वावय संपहि एदेहिं करणेहिं अणादिय-मिच्छादिद्दिरस दंसणमोहोत्तसामणाविहाणं परूवेमाणो तन्त्रिसयमेव पहण्णावक्कमाह-

अणादियमिच्छादिहिस्स उवसामगस्स परूवणं वत्तइस्सामो।

५ १२०. दंसणमोइउवसामणाए पहुबगो अणादियमिच्छाइट्टी वा होज्ज सादिय-मिच्छाइट्टी वा बेदगपाओग्गभावं वोल्लिय अट्टावीसं सत्तावीसं छव्वीसाणमण्णदरक्रम्यं-सिओ होद्ण पुणो सम्मत्तम्याहणाहिस्रुहो होज्जं ति । तत्त्व ताव अणादियमिच्छादिट्टि-मस्सियुण परुवणं वत्तदस्सामो, सादियमिच्छादिद्विउवसामयपरूवणाए तप्परुवणादो चेव गयत्यत्तदंसणादो ति भणिदं होड ।

#### #तंजहा।

करणके काळके जितने समय हैं, परिणाम भी उतने ही हैं, न न्यून है और न अधिक हैं। ऐसा होते हुए भी ये परिणाम उत्तरीत्तर अनन्तराणी वृद्धिरूपसे ही अवश्यत हैं। इसका आश्यत्य वह है कि जिस प्रकार अध्यत्यक्रत्य राज्य प्रवृक्षिरणके एक समयत्रें होतेवाले परि-णामों में उत्तरीत्तर अनत्तरभावाद्धि, अस्वेचनामावृद्धि आदि वन जाती है। उस प्रकारके व्यवस्था यहाँ एक समयवर्ती परिणामभेद न होनेके कारण इन परिणामोंकी न होकर यहाँ प्रथम समयके परिणाम ते इसरे समयका परिणाम तथा द्वितीयादि समयाके परिणामोंसी इतीयादि समयाके परिणाम उत्तरीत्राद अनन्तराणी इदिको जिये हुए ही है। इस प्रकार यह अनिवृद्धिरुप्त कार्या हितीयादि समयाके परिणाम उत्तरीत्र अनन्तराणी इदिको जिये हुए ही है। इस प्रकार यह अनिवृद्धिरुप्त कार्य स्वरूप है।

§ ११९ इस प्रकार तीनों करणोंक लक्षणोंका कथन कर अब इन करणोंके द्वारा अनादि निध्यावृष्टि जीवके दर्शनमोहनीयकर्मकी उपशामनाविधिका कथन करते हुए तद्विषयक ही

प्रतिज्ञाबाक्यको कहते हैं-

अब अनादि मिध्यादृष्टि उपशामककी प्ररूपणा बतलाते हैं।

§ १२०. दर्शनमोहकी उपलामनाका प्रस्थापक अनादि मिध्यादृष्टि जीव भी होता है और वेदकसम्बक्त्वके योग्य भावको उल्कंबन कर अट्टाईस, सत्ताईस तथा छन्नीस इनमें से अन्यतर प्रकृतियोंकी सत्तावाळा होकर सादि मिध्यादृष्टि भी सम्बक्त प्रहुणके अभिमुख होता है। उनमें से सब प्रथम अनादि मिध्यादृष्टि जीवके आश्रयसे कथन करेंगे, क्योंकि सादि मिध्यादृष्टि उपलामककी प्रकृषणाको ज्ञान अनादि मिध्यादृष्टि उपलामककी प्रकृषणाको ज्ञान अनादि मिध्यादृष्टि उपलामककी प्रकृषणाको होता हुआ देखा जाता है यह उक्त कथनका तात्यव है।

विश्वेषार्थ — सभी सादि मिण्यादृष्टि जीव प्रथम सन्यन्त्वके प्रहणके पात्र नहीं होते । किन्तु जिन्होंने कससे कम वेदकसन्यक्त्वके प्रहणके योग्य पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण कालको उत्त्वंचन कर लिया है ऐसे मोहनीयकर्मको २८, २० या २६ प्रकृतियाँकी सत्तावाले मिण्यादृष्टि जीव ही दर्मनमोहनीयको वप्रामाना करनेमें समर्थ होते हैं। यहाँ यद्यपि अनादि मिण्यादृष्टि जीव दर्मनमोहनीयको वप्रामाना किस प्रकार करते हैं च प्रमुखतासे बतलाया जा रहा है, पर वससे सादि मिण्यादृष्टि जीव दर्भना होते हैं।

६१२५. एवमधापवत्तकरणे वावारविसेसं पह्नविय संपिः तमुल्लंघियूणापुन्वकरण-विसोहीए परिणदस्स पटमसमयप्पहुडि वावारविसेसपदुष्पायणहुमुवरिमसुत्तप्रवंधमाह-

 अपुव्यकरणपढमसमये द्विदिखंडयं जहण्णगं पित्तदोवमस्स संखेजजदिभागो, उक्कस्सगं सागरोवमपुषत्तं ।

§ १२६, अणंतरपहृतिदेण विधिणा अधापवत्तकरणद्धं वोलाविय पुणो अपुच्व-करणं पविद्वस्स पढमसमए चेव द्विदि-अणुभागखंडयघादा दो वि काद्माढत्ता, अपूव्यकरण-विसोहिपरिणामस्स तदुभयघादणिबंधणत्तादो । तत्थ ताव पढमहिदिखंडयमेत्तवियप्प-माहो अत्थि जहण्युक्रस्सवियप्यसंभवो चि एवंविहाए पुच्छाए णिरारेगीकरणहुमिदं सुत्तमोहण्णं । तं जहा-जहण्णेण ताव पलिदोवमस्स संखेजजदिभागायामं द्विदिखंडय-दंसणमोहोवसामग्याओग्गसञ्चजहण्णंतोकोडाकोडिमेत्तद्विसंतकम्मेणा-गदम्मि तदुवलंभादो । उक्कस्सेण पुण सागरोवमपुधत्तमेत्तायामं पढमद्विदिखंडयमाढवेइ, पुन्विक्लजहण्णहिदिसंतकस्मादो संखेजज्जुणहिदिसंतकस्मेण सहागत्ण अपुव्यकरणं पविद्वस्स पढमसमये तदुवलंभादो। किं पुण कारणं दोण्हं पि विसोहिपरिणामेसु समाणेसु संतेषु घादिदसेसाणं द्विदिसंतकम्माणं एवं विसरिसभावा ति णासंकणिज्ञं, संसार-

शंका-दोनों जीवोंके ही विशृद्धिक्ष परिणामोंके समान होनेपर घात करनेसे शेष रहे स्थितिसत्कर्मोंमें इस प्रकारकी विसदृशता होती है इसका क्या कारण है ? समाधात-ऐसी आर्शका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संसार अवस्थाके योग्य अध-

५ १२५. इसप्रकार अधःप्रवृत्तकरणमें व्यापारविशेषका कथनकर अब उसको उल्लंघन-कर अपूर्वकरणकी विशृद्धिरूपसे परिणत हुए जीवके प्रथम समयसे छेकर व्यापारविशेषका कथन करनेके लिये आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते है-

अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जघन्य स्थितिकाण्डक पन्योपमका सख्यातवाँ भागप्रमाण होता है ओर उत्कृष्ट स्थितिकाण्डक सागरोपमपृथक्त्वप्रमाण होता है।

<sup>§</sup> १२६ अनन्तर पूर्व कहो गई विधिसे अधःप्रवृत्तकरणके कालको विताकर अपूर्व-करणमें प्रविष्ट हुआ जीव प्रथम समयमें हो स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघात इन दोनोको करनेके लिये आरम्भ करता है, क्योंकि अपूर्वकरणके विशृद्धिसे युक्त परिणासमें इन दोनोंके घात करनेकी हेतुता है। वहाँ प्रथम स्थितिकाण्डक प्रमाण हाँ एक प्रकार है या उसमें जधन्य और उत्कृष्ट भेद भी सम्भव है ऐसी आशंका होनेपर निःगंक करनेके छिये यह सूत्र आया है। यथा-जधन्यस्पसे तो पत्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण आयामवाले स्थितिकाण्डकको प्रहण करता है, क्योंकि दर्शनमोहनीयकी उपशासनाके योग्य सबसे जधन्य अन्तःकाहाकोद्वीप्रमाण स्थितिसत्कर्मके साथ आये हुए जीवमें स्थितिकाण्डकका आयाम उक्त प्रमाण पाया जात! है। परन्तु उत्कृष्टकपसे सागरोपमप्रयक्त्वप्रमाण आयामवाले प्रथम स्थितिकाण्डकको आरम्भ करता है, क्योंकि पूर्वके जघन्य स्थितिसरकर्मसे संख्यातगुणे स्थितिसरकर्मके साथ आकर अपूर्वकरणमें प्रविष्ट हुए जीवके प्रथम समयमें उसकी उपख्डिय होती है।

पाओग्गाणं हेड्डिमविसोहीणं सन्बेसु समाणचे जियमाणुवलंभादो ।

- § १२७. एवमपुट्यकरणपढमसमण् पारद्वस्स द्विदिखंडयस्स पमाणविणिण्णयं काद्ण संपित तत्थेव द्विदिबंधपमाणावहारणद्वसिदमाह—
  - इिदिबंघो अपुच्चो ।
- ९ १२८. अधापवत्तकरणचित्तमसमयद्विदिवंधादो अपुच्वो अण्णो द्विदिवंधो पिल्दो-वमस्स संखेजजदिभागेण हीणो एण्डिमाडचो चि भणिदं होइ । संपहि एत्थेवापुच्यकरण-पढमसमए अणुभागखंडयं पि धादेदुमाढवेइ । तं पुण केसि कम्माणं कि पमाणं वा होइ चि जाणावणद्रमुचरं प्वंधमाड—
  - अणुभागखंडयमप्पसत्थकम्मंसाणमणंता भागा ।
- १२२. अणुमागकंडयमप्यसत्थाणं चेव कम्माणं होइ पसत्थकम्माणं विसोहीए अणुभागवर्ष्टि मोत्तृण तग्वादाणुववत्तीदो । तस्स पमाणं तक्कारुमाविवद्वाणाणुभाग-मंतकम्मन्साणंता भागा, अणुभागस्वडयस्स करणपरिणामेहिं वादिज्जमाणस्स सेसवियप्पा-

स्तन विश्वद्भियाँ सभी जीवोंमें समान होती हैं ऐसा कोई नियम नहीं है।

विश्वेषार्थ — यहाँपर अपूर्वकरणमें प्राप्त विशुद्धियांसे पूर्वको सभी विशुद्धियांको संसार अवस्थाके योग्य कहा है। इसका यह अर्थ नहीं है कि सम्यक्त्वके सन्मुख हुए जीवके जो अधःप्रकृतकरणमन्द्रमधी विशुद्ध होती है वह भी ससार अवस्थाके योग्य है। किन्तु इसका केवल उत्तरा ही अर्थ है कि जातिको अपेक्षा जिस लक्षणवाले परिणाम अधःप्रशुत्तकरणमें होते हैं उस लक्षणवाले परिणाम अप्याप्त संसारी जीवोंके भी हो सकते है। इसलिए उनके वारतस्थिसे कर्मको स्थितियाँ भी विभिन्तता बनी रहती है और इसी कारण अपूर्वकरणके प्रथम समयमें स्थितिकाण्डक अनेक प्रकारकी स्थितियाँ सुंके वन जाते हैं।

### # स्थितिबन्ध अपूर्व होता है।

§ १२८ अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयके स्थितिवन्धसे पन्योपमका संख्यातबो भाग होन अपूर्व अर्थान् अन्य स्थितिबन्धको यहाँ आरम्भ करता है यह उक्त कथनका तास्पर्य है। अब यही अपूर्वकरणके प्रथम समयमें अनुभागकाण्डकका भो घात करनेके लिये आरम्भ करता है। यह किन कर्मोंक विर्तेत हैं और उसका क्या प्रमाण है इस बातका झान करानेके लिये आगोके प्रवन्धको कहते हैं—

# # अनुभागकाण्डक अप्रशस्त कर्मीका अनन्त बहुमागप्रमाण होता है।

 पारंभं परूविय संपिह एत्थेवाउगवजाणं कम्माणं गुणसेढिणिक्खेवो वि आढतो ति जाषावणद्रमुत्तरस्त्रभाइण्ण--

# अपुरुवकरणस्य चेव पहमसमए आउगवज्ञाणं कम्माणं गुणसेहि-णिक्लेको अणियश्अद्धादो अपुञ्चकरणद्धादो च विसेसाहिओ।

६ १३५, तम्मि चेवापुव्यकरणस्य पढमसमए आउगवजाणं गुणसेढिणिक्खेवो वि आहत्तो ति भणिदं होह । किमद्रमाउगस्स गुणसेढिणिक्खेनो णत्थि ति चे ? ण, सहावदो चेव । तत्य गुणसेढिणिक्खेवपवृत्तीए असंभवादो । सो वृण ' गुणसेढिणिक्खेवो केचिओ होड चि पुच्छाए अणियड्रिकरणद्वादो अपुन्यकरणद्वादो च विसेसाहियो चि णिहिइं। एत्थतण अपूर्वाणि यद्भिकरणद्वाणं सम्रदिदाणं पमाणमंतीमुह त्रमेत्तं होइ। तत्तो विसेसाहिओ एदस्स गुणसेढिणिक्खेवस्सायामी ति वृत्तं होह । केतियमेत्तो विसेसो ? अणियङ्गिअद्वाए संखेजजदिभागमेत्तो ? कृदो एदं परिच्छिजजदे ? उवरि भक्कामाणअप्याबहअसत्तादो ।

स्थितिबन्धापसरण और अनुभागबन्धापसरणका युगपन् प्रारम्भकर अब यहींपर आयुकर्मके अतिरिक्त कर्मोंका गुणश्रेणिनिक्षेप भी प्रारम्भ करता है इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेका सत्र अवतीर्ण हुआ है-

 अपूर्वकरणके प्रथम समयमें ही आयुक्तमें अतिरिक्त शेष कर्मोंका गुणश्रेणि-निश्रेष होता है जो अनिवृत्तिकरण के कालसे और अपूर्वकरण के कालसे विशेष अधिक होता है।

§ १३५. वह जीव अपूर्वकरणके उसी प्रथम समयमें आयुकर्मके अतिरिक्त शेष कर्मीका गणश्रेणिनिक्षेप भी प्रारम्भ कर देता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

शंका-आयकर्मका गुणश्रेणिनिक्षेप किसलिये नहीं करता है?

समाधान-नहीं, इसका गुणश्रेणिनिश्चेष स्वभावसे ही नहीं करता है, क्योंकि आयु-

कर्ममें गुणश्रेणिनिक्षेपकी प्रवृत्ति असम्भव है।

परन्तु उस गुणश्रेणिनिश्चेपका प्रमाण कितना हूँ ऐसी पुच्छा होनेपर वह अनिवृत्तिकरण-के कालसे और अपूर्व करणके कालसे विशेष अधिक है ऐसा निर्देश किया है। यहाँ अपूर्व-करण और अनिवृत्तिकरणके समुद्रित कालका प्रमाण अन्तर्मृहते हैं। उससे विशेष अधिक इस गणश्रेणिनिक्षेपका आयाम है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

शंका-विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधात-अनिवृत्तिकरणके कालके संख्यातवे भागप्रमाण है।

शंका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान-जपर कहे जानेवाले अल्पबहत्वविषयक सूत्रसे जाना जाता है।

१ ता॰ प्रती- च इति पाठ ।

पाओग्माणं हेट्टिमविसोहीणं सञ्बेसु समाणत्ते णियमाणुवलभादो ।

§ १२७. एवमपुष्टकरणपटमसमय पारद्वस्स द्विदिखंडयस्स पमाणविणिण्णयं काद्ण संपिह तस्येव द्विदिखंथपमाणावहारणद्वमिदमाइ—

# # हिदिबंधो अपुन्दो ।

- § १२८. अभापवत्तकरणचित्तमसमयद्विदिवंधादो अपुच्चो अण्णो द्विदिवंधो पलिदी-वमस्स संखेज्जिदिभागेण हीणो एण्डिमाढचो चि भणिदं होइ । संपहि एत्थेवायुज्बकरण-पढमसमए अणुभागखंडयं पि धादेदुमाढवेइ । तं पुण केसि कम्माणं कि पमाणं वा होइ चि जाणावणद्रमुक्तरं पबंधमाह—
  - \* अणुभागवंडयमप्पसत्थकम्मंसाणमणंता भागा।
- § १२९. अणुभागकंडयमप्पसत्थाणं चेव कम्माणं होइ पसत्थकम्माणं विसोहीए अणुभागवर्ष्टिं मोच्णः तग्वादाणुववत्तीदो । तस्स पमाणं तक्कालभाविविद्वाणाणुभाग-संतकम्मस्साणंता भागा, अणुभागखंडयस्स करणपरिणामेटिं वादिज्जमाणस्स सेसवियप्पा-

स्तन विश् द्वियाँ सभी जीवोंमें समान होती है ऐसा कोई नियम नहीं है।

विश्वेषार्थ — यहाँपर अपूर्वकरणमें प्राप्त विशुद्धियांसे पूर्वको सभी विशुद्धियांको संसार अवस्थाके योग्य कहा है। इसका यह अर्थ नहीं है कि सम्यक्त्वके सन्मुख हुए जीवके जो अध्यप्तप्रकृतकरणमम्बन्ध्यो विशुद्धि होती है वह भी ससार अवस्थाके योग्य है। किन्तु इसका केवल इतना ही अर्थ है कि जातिकी अपेक्षा जिम लक्षणवाले परिणाम अध्यप्रकृतकरणमें होते है उस लक्षणवाले परिणाम अध्यप्त सारी जीवोंके भी हो सकते हैं। इसलिए उनके तारतस्वासे कमेंकी स्थितिमों भी विभिन्तता बनी रहती है और इसी कारण अपूर्वकरणके प्रथम समयमें स्थितिकाणक अनेक प्रकारकी स्थितियांकाले वन जाते हैं।

९ १९७ इस प्रकार अपूर्वकरणके प्रथम समयमें प्रारम्भ किये गये स्थितिकाण्डकके प्रमाणका निर्णयकर अब वहींपर स्थितिबन्धके प्रमाणका निरुचय करनेके छिये इस सूत्रको कहते हैं—

#### स्थितिबन्ध अपूर्व होता है।

§ १२८ अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयके स्थितिबन्धसे पत्योपमका संख्यातबो भाग होन अपूर्व अर्थान् अन्य स्थितिबन्धको यहाँ आरम्भ करता है यह उक्त कथनका तास्ययँ है। अब यही अपूर्वकरणके प्रथम समयमें अनुआगकाण्डकका भी घात करनेके छिये आरम्भ करता है। वह किन कमोंका होता है और उसका क्या प्रमाण है इस बातका ज्ञान करानेके छिये आगोके प्रथमको कहते हैं—

## \* अनुभागकाण्डक अप्रश्नस्त कर्मोका अनन्त बहुमागप्रमाण होता है।

§ १२९. अनुभागकाण्डक अप्रशस्त कर्मोंका ही होता है, क्योंकि विशुद्धि के कारण प्रशस्त कर्मोंको अनुभागवृद्धिको झोइकर उसका घात नहीं बन सकता। उस अनुभागकाण्डकका प्रमाण तरकाल्आवी दिस्थानीय अनुभागसारकर्मके अनन्त बहुभागप्रमाण है, क्योंकि करण- पारंभं पहाविय संपित एत्थेवाउगवजाणं कम्माणं गुणसेदिणिक्खेवो वि आदत्तो ति जाणावणहुमुत्तरसुत्तमोइण्णं---

 अपुरुवकरणस्स चेव पढमसमए आउगवज्ञाणं कम्माणं गुणसेढि-णिक्खेवो अणियद्विअद्धादो अपुरुवकरणद्धादो च विसेसाहिओ।

६ १३५. तम्मि चेवापुव्यकरणस्स पढमसमए आउगवजाणं गुणसेटिणिक्सेवो वि आढतो ति भणिदं होह। किमद्रमाउगस्स गुणसेडिणिक्खेवो णत्थि ति चे ? ण, सहावदो चेव । तत्थ गुणसेढिणिक्खेवपवुत्तीए असंभवादो । सो वुण रे गुणसेढिणिक्खेवो केत्तिओ होह नि पुच्छाए अणियद्विकरणद्वादो अपुच्यकरणद्वादो च विसेसाहियो ति णिहिइं । एत्थतण अपुरुवाणि यद्भिकरणद्वाणं सम्रदिदाणं पमाणमंतीमुह त्तमेत्तं होह । तत्तो विसेसाहिओ एदस्स गुणसेढिणिक्सेवस्सायामो ति वृत्तं होह । केत्तियमेत्तो विमेमो ? अणियदिअदाए संखेजजदिभागमेत्तो ? कदो एदं परिच्छिनजदे ? उपरि भण्णमाणअप्याबहुअसुत्तादो ।

स्थितिबन्धापसरण और अनुभागवन्धापसरणका युगपत् प्रारम्भकर अव यहीपर आयुकर्मके अतिरिक्त कर्मोंका गुणश्रेणिनिक्षेप भी प्रारम्भ करता है इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेका सत्र अवतीर्ण हुआ है—

# अपूर्वकरणके प्रथम समयमें ही आयुक्तमें अतिरिक्त शेष कर्मीका गुणश्रेणि-निक्षेप होता है जो अनिवृत्तिकरण के कालसे और अपूर्वकरण के कालसे विशेष अधिक होता है।

§ १३५. वह जीव अपूर्वकरणके उसी प्रथम समयमें आयुक्तमके अतिरिक्त शेष कर्मीका गुणश्रेणिनिक्षेप भी प्रारम्भ कर देता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

शंका-आयुकर्मका गुणश्रेणिनिक्षेप किसलिये नहीं करता है ?

समाधान-नहीं, इसका गुणश्रेणिनिक्षेप स्वभावसे ही नहीं करता है, क्योंकि आयु-

कर्ममें गुणश्रेणिनिक्षेपकी प्रवृत्ति असम्भव है।

परन्तु उस गुणश्रणिनिक्षेपका प्रमाण कितना है ऐसी पुच्छा होनेपर वह अनिवृत्तिकरण-के कालसे और अपूर्व करणके कालसे विशेष अधिक है ऐसा निर्देश किया है। यहाँ अपूर्व-करण और अनिवृत्तिकरणके समुदित कालका प्रमाण अन्तर्महर्त हैं। उससे विशेष अधिक इस गणश्रेणिनिक्षेपका आयाम है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

शंका-विशंषका प्रमाण कितना है ?

समाधान-अनिवृत्तिकरणके कालके संख्यातवे भागप्रमाण है।

शंका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान-जपर कहे जानेवाले अल्पबहत्वविषयक सुत्रसे जाना जाता है।

५१२६. संपद्दि एत्य गुणसेिद्दिण्णासक्तमो नुषदे । तं न्नहा—अपुष्यकरणपदस-समए दिवङ्गगुणहाणिमेत्तसमयपवदे ओकडुक्कडणभागहारेण खंढेयूण तत्वेयखंडमेत्वद्व-मोकडिंग तत्व्यसंखंडमेत्वद्व-मोकडिंग तत्व्यसंखंडमेत्वद्व-मोकडिंग तत्व्यसंखंडमेत्वद्व-मोकडिंग तत्व्यसंखंडमेत्वद्व-मोकडिंग तत्व्यसंखंडमेत्वद्व-मोकडिंग त्रिक्षण्यसंखंडमावद्वयद्वयात्विय्यसंखंडमावद्वयद्वयात्विय्यसंखंडसम्यपबद्धमेत्वद्व्य णिर्सचरे । तत्रो उद्यसिखंडसप्य संखंडसप्य देदि । एद-संखंडसप्य प्राप्त त्रिक्षण्य विदे । एद-संखंडसप्य प्राप्त त्रिक्षण्य विदे । एत्यसंखंडसप्य त्रिक्षण्य विदे । तत्रो परं विदेशहींण सिसयं ति । पुणो उत्यस्मिणंतरिंदिय असंखेडसप्य अपचो दि । एवमपुन्वकरण णिविखवदि जाव वरिमडिंदमिधन्यात्वालयमेचेण अपचो चि । एवमपुन्वकरण णिविखवदि जाव वरिमडिंदमिधन्यात्वालयमेचेण अपचो च । एवमपुन्वकरण णिविखवदि त्रा व गुणसेदिलियदिसम्पयः व गुणसेदिल्यदिल्यस्व । प्रविच्यतिसमयः व गुणसेदिलियदिसम्पयः व गुणसेदिलियदिसम्पयः व गुणसेदिलियदिसम्पयः व गुणसेदिलियदिसम्पयः व गुणसेदिलियदिसम्पयः व गुणसेदिलियदिसम्पयः व गुणसेदिलियदिसमयः व गुणसेदिलियदिसमयः व गुणसेदिलियदिसमयः व गुणसेदिलियदिसमयः व गुणसेदिलियदिसमयः व गुणसेदिलियदिसमयः व गुणसेदिलियदिल्यस्व व गुणसेदलियदिल्यस्व व गुणसेदलिय

§ १३६, अब यहाँपर गुणश्रेणिको रचनाके क्रमको बतळाते हैं। यथा—अपूर्वकरणके प्रथम समयमें डेढ् गुणहानिप्रमाण समयप्रबद्धोको अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारसे भाजितकर बहाँ करुपरूप्त पर एक खण्डपाण हत्यका अपकर्षणकर उत्तमें आर्कस्या ठोकका भाग हैनेपर जो एक माग द्रत्य प्राप्त हो उसे उत्तया डिक भीतर गोपुच्छाकाररूपसे निक्षमकर पुनः सेष बहुमागप्रमाण हत्यको उत्तया डिक बाहर निक्षिप्त करता हुआ उत्तया डिक बाहर अन्तर स्थित असंख्यात समयप्रवद्धग्रमाण हत्यको निक्षिप्त करता है। तथा इससे उपित स्थिति असंख्यातगुण इत्यको हेता है। इसप्रकार अपूर्वकरण और असिन्ध्र पिकरपसे निक्षिप्त करता है। उत्तर गुणश्रीणहापिक प्राप्त होनेतक उत्तराज असंख्यातगुणित श्रीणरूपसे निक्षिप्त करता है। उत्तर गुणश्रीणहापिक प्राप्त कालसे विद्यास असिक गुणश्रीणहापिक प्राप्त कालसे विद्यास असिक गुणश्रीणहापिक प्राप्त कालसे प्राप्त कालसे प्राप्त गुणश्रीणहापिक प्राप्त निक्षप्त करता है। उत्तर गुणश्रीणहापिक प्राप्त निक्षप्त करता है। इत्राप्त अपनतर स्थितिम असंख्यातगुणा होन इत्य देता है। इस्त व्यक्त निक्षप्त कथन करना चाहिए। इत्या विद्यापत है कि गळित होनेसे जो काल श्रेप रहे उसके आवामके अनसार निक्षप्त करता है। इत्या इत्य है इत्य है का ग्रीस अनसार निक्षप्त करता है।

विश्वेषार्थ — गुणश्रेणिका स्वरूप निर्देश हम पहळे कर आये हैं। यहाँ गुणश्रेणिश्रमाण निषेकोंमें अपकर्षित द्रव्यका निश्चेष किस प्रकार होता है इसका क्रम बतळाया गया है। यहाँ आयुक्तमंको छोड़कर सेष कमींकी जिन प्रकृतियोंका वर्तमानमें उदद होता है उनकी उदय समयसे छेकर गुणश्रीण रचना होतो है और जिन कमंग्रकृतियोंका उदय नहीं होता है उनकी उदयाविकें उपरिम्म समयसे छेकर गुणश्रीण रचनाका प्रमाण अवस्थित होनेसे उसमें प्रत्येक समयमें एक-एक समयकी हानि होतो जातो है, उसमें कि अपूर्वकरणके प्रयम्म समयसे गुणश्रीण रचनाका प्रमाण अवस्थित होनेसे उसमें प्रत्येक समयमें एक-एक समयकी हानि होतो जातो है, उसन् गुणश्रीण समय काता है, उसन् गुणश्रीण सोंधा है। गुणश्रीण रचनाके कालमें अपियें हिंदी नहीं होती। इसन्तियें समक्षित गुणश्रीण संद्वा है। गुणश्रीण रचनाके कालमें अपकर्षित द्रव्यका निश्चेप किस क्रमसे होता है इसका विचार मुळमें किया ही है। यहाँ इतना विशेष समझना चाहिर कि उदयाविकरी उत्पर प्रथम स्थितिसे छेकर अन्तिम स्थितिक प्रत्येक स्थितिसे द्रव्यका ज्ञाक्षण अपकर्णण होकर गुणश्रीण निश्चेप होता है। इस यह है कि उदयाविकरिस क्यान प्रश्नी होता है। इसम स्थितिसे छकर अपकर्णण होकर गुणश्रीण मंत्रक होता है। इसम यह है कि उदयाविकरिस क्यान प्रथम स्थितिसे इत्यक्त अपकर्णण होकर गुणश्रीणमें निश्चेप होता है। इसम यह है कि उदयाविकरिस करनिय स्थान स्थानिक एक समय अपकर्णण होकर प्रथम स्थितिक एक समय अपकर्णण होकर स्थानिक स्थानिक एक समय अपकर्णण होकर स्थान प्रथम स्थानिक एक समय अपकर्णण होकर स्थान अपकर्णण होकर समय अपकर्णण होकर समय अपकर्णण होकर समय अपकर्णण काला करनिय स्थानिक एक समय अपकर्णण होकर सम्बन्ध स्थानिक एक समय अपकर्णण होकर सम्बन्ध स्थानिक एक समय अपकर्णण होकर स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक एक समय अपकर्णण होकर समय अपकर्णण होकर स्थानिक स

- § १२७. संपिद्ध अपुब्यकरणपढमसमए जुगवमाढचाणं ठिदि-अणुभागखंडय-द्विदि-वंधाणं परिसमची किमकमेण डोइ, आहो कमेणे चि आसंकाए णिण्णयविहाणद्विमदमाह—
  - \* तम्ह द्विदिखंडयद्धा ठिदिवंधगद्धा च तुल्ला।
- ९ १२८. अपुष्वकरणे पहमिट्टि दिखंडयद्वा पटमिट्टि दिखंडयाद्वा च अंतो प्रहुत्तमेत्ती होद्ण अण्णोण्णेण तुम्का भविद् । एवं विदियादिट्टि दिखंडय-द्विदिवंधद्वाणमण्णोण्णं समाणत्तं वत्त्व्वं । णविर पटमिट्टि दिखंडयत्व्यंभगद्वाहितो विदियादीणं जहाकमं विसेसहीणत्तमवगंतव्वं । सुतेणाणुवर्ड्ड कथमेदमवगम्मदि ति णासंकणिक्रं, उविरेमअप्यावर्ड्डअसुत्तवरुण
  तिण्णण्णयादो । तदो द्विदिखंडय-द्विदिवंधाणं पारंभो पञ्जवसाण च जुगव होदि ति
  सुत्तस्स भावत्यो । संपद्वि ठिदिखंडयद्वाण् संखेजदिभागमेत्ती चेव अणुभागखंडय-

जिभागमें उदय समयसे लेकर निक्षेप होता है तथा एक समयकम उदयाबिलका दो त्रिभाग अतिस्थापनारूप रहता है। इससे उपरिम द्वितीय स्थितिक कर्मपुंजका अपकर्षण होनेपर निक्षेपका प्रमाण बही रहता है, मात्र अतिस्थापनामें एक समयकी हृद्धि हो जाती है। पुतः इससे उपरिम तृतीय स्थितिक कर्मपुंजका अपकर्षण होनेपर निक्षेप तो वही रहता है, मात्र अतिस्थापनामें एक समयकी आरे हृद्धि हो जाती है। इसरकार उत्तरोत्तर अतिस्थापनामें एक आविक्षापनामें एक अपन्य होने होती जाती है, विक्षेपका प्रमाण वही रहता है। पुतः इससे उत्तर सर्वत्र अतिस्थापना एक आविक्षप्रमाण ही रहती है, मात्र निक्षेपमें प्रति समय वृद्धि होती जाती है। इसर अविक्षाप हो रहती है, मात्र निक्षेपमें प्रति समय वृद्धि होती जाती है। वहाँ जचन्य निक्षेपका प्रमाण पर समय कम एक आविक्षा एक समय क्षिप त्रिमागप्रमाण है और उत्तरकृत तिक्षेपका प्रमाण एक समय अधिक दो आविक्ष कम यहाँ गुणक्रीण रचनाके कालके प्रत्येक समयमें प्राप्त कमिथितिमाण है।

- ५ १३७ अब अपूर्वकरणके प्रथम समयमें युगपत् प्राप्त हुए स्थितिकाण्डक, अनुभाग-काण्यक और स्थितिबन्धकी परिसमाप्ति अकमसे अर्थात् युगपत् होती है या क्रमसे होती है ऐसी आजंबा होनेपर निर्णयका विधान करनेके लिये इस सुत्रको कहते हैं—
  - # वहाँ स्थितिकाण्डकका काल और स्थितिबन्धका काल तुल्य है।
- § १३८. अपूर्वकरणमें प्रथम स्थितिकाण्डकका उत्कीरण काल और प्रथम स्थितिबन्धका काल अन्तर्भुक्त होकर परस्पर तुल्य होता है। इसीप्रकार द्वितायादि स्थितिकाण्डक और स्थितिबन्धका काल परस्पर समान है ऐसा कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि प्रथम स्थितिकाण्डकके उत्कीरणकाल्ये और प्रथम स्थितिबन्धक कालसे द्वितीयादिको यथाकम विशेष हीन विशेष होन जानना चाहिए।

शंका—सूत्रमें इस विशेषताका उपदेश नहीं दिया है, फिर यह किस प्रमाणसे जाना जाता है?

समाधान — ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए. क्वॉकि आगे कहें जानेवाले अल्प-बहुत्वके प्रतिपादक सूत्रोंके बलसे इस विशेषताका निर्णय होता है।

इसलिए स्थितिकाण्डक और स्थितिबन्धका प्रारम्भ और समाप्ति एकसाथ होती है यह इस सुत्रका भावार्थ है। बब स्थितिकाण्डकचातके कालके संख्यातक भागप्रमाण ही अदु- उक्कीरणद्धा होदि ति जाणावणहुमुत्तरमुत्तावयारी---

## \* एकम्हि द्विदिखंडए अणुभागखंडयसहस्साणि घादेदि।

भागकाण्डकका उत्कीरणकाल होता है इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेके सूत्रका अवतार हुआ है—

#### ँ \* एक स्थितिकाण्डकमें हजारों अनुभागकाण्डकोंका घात करता है।

\$ १३०, क्योंकि स्थितिकाण्डकके उन्होरणकालसे अनुभागकाण्डकका उन्होरणकाल संस्थातराुणा होन होता है। अन इसी अर्थको सुम्यह करनेके जिये इस प्ररूपणाको बतलाते हैं। यथा—एक अनुभागकाण्डककालके उन्होरणकालका एक स्थितिकाण्डकके उन्होरणकालमें भाग देनेपर संस्थात हजारप्रमाण संस्था प्राप्त होती है। युनः इनका विरद्धकतर प्रथम स्थितिक एक उन्होरणकालक भाग हिया है। युनः इनका विरद्धकर प्रथम स्थिति काण्डकके उन्होरणकालक समाग संद्ध करके प्रति अनुभागकाण्डकके उन्होरणकालका प्रमाण प्राप्त होता है। युनः यहाँपर एक अंकके प्रति अनुभागकाण्डकके उन्होरणकालका प्रमाण प्राप्त होता है। वृद्ध यहाँपर एक खंकके प्रति अनुभागकाण्डकके उन्होरणकालका प्रमाण प्राप्त होता है। वृद्ध यहाँपर एक खंकके प्रति जो प्राप्त हुंचापित किया उन्होरणकालका प्रमाण प्राप्त संस्थातव आपाप्त माण प्रयाप्त विकास संस्थातव आपाप्त प्रमाण आपायामवाले प्रथम स्थितिकाण्डकको प्रथम कालिको प्रहणकर उन्हा हो राप्त हुंचा स्थापित हुंचा है। हुंचा इन्हा देश दुंचा स्थापकालक अपनी भी समाम नहीं हुंचा है, क्योपित उन्हों हुंचा ह

सहस्तरूपमेणाणुभागसंद्रएसु चादितेसु तदो अपुञ्चकरणपदमद्विदिवंधो पदमहिदिखडयं संखेजसहस्त्रमेणाणमेत्यतणाणुभागसंद्रयाणं गरिमाणसंद्रयं च पदाणि तिण्णि व जुगबं परिसमप्पति। एवं होदि चि कड् एकम्हि हिदिखंडए अणुभागसहस्साणि घादेदि चि सिद्धं। संपद्वि पदस्सेनत्यस्स उवसंद्रारम्बहेण परिप्कृडीकरणद्वमुजसोद्दरणं—

# ठिदिलंडगे समत्ते अणुभागलंडयं च हिदिलंघगदा च समत्ताणि भवंति ।

५ १४०. सुगमं चैदं, अणंतरादीदवर्षयेणेय गयत्यचादो । संपिष्ठ एवंविहेसु द्विदेस् संडयमहस्सेसु पादेकमणुभागसंडयमहस्साविणाभावीसु गदेसु तदो अणुब्बकरणद्वा समप्पदि चिषदप्पायणहम्भचतस्यं भण्ड--

 # एवं ठिदिखंडयसहस्सेहिं बहुएहिं गदेहिं अपुञ्वकरणद्धा समत्ता भवि ।

६ १४१, गयत्थिमिदं सुत्तं । णविर पटमिट्टिस्खंडयारी विदियद्विदिखंडयं विसेस-हीणं संस्तेजदिमारोण । एवमणंतराणंतरादी विसेसहीणं णेदव्वं जाव चित्मिद्विदिखंडये चि ।

संस्थातवाँ माग ही व्यतित हुआ है। पुनः इसी विधिसे होष विराहनोंके प्रति प्राप्त संस्थात हुवार संस्थाप्रमाण अनुभागकाण्डकोंका धात करनेपर उस समय अपूर्वकरणसम्बन्धी प्रथम स्थितितन्य, प्रथम स्थितिकण्डक और वहाँ सम्बन्धी मंख्यात हुवार अनुभागकाण्डकोंके परिमाणसे युक्त अनुभागकाण्डक वेते वोतों ही एकसाथ समाप्त होते है। इसरकार होता है ऐसा करके एक स्थितिकाण्डकके भीतर हुवारी अनुभागकाण्डकोंका घात करता है यह सिद्ध हुआ। अब इसी उपसंहारद्वारा अर्थको सुराष्ट करनेके लिये आरोका सुत्र आया है—

-\* स्थितिकाण्डकके समाप्त होनेपर अनुभागकाण्डक और स्थितिवन्धकाल समाप्त होते हैं।

९ १४०. यह सुत्र सुगम है, क्योंकि अनन्तर पूर्व कहे गये प्रवत्यसे ही इसका बान हो जाता है। अब इस प्रकार जो प्रत्येक स्थितिकाण्डक हुआरों अनुभागकाण्डकोंका अविनाभावी है ऐसे हुआरों स्थितिकाण्डकोंके व्यतीत होनेपर तब अपूर्वकरणका कांछ समाप्त होता है इस बावका कथन करनेकेडिये आगेके सुत्रकों कहते कहते हैं—

# इस प्रकार बहुत हजार स्थितिकाण्डकोंके व्यतीत होनेपर अपूर्वकरणका काल

समाप्त होता है।

५ १४१. यह सूत्र गतार्थ है । इतनी विशेषता है कि प्रथम स्थितिकाण्डकसे दूसरा स्थिति-काण्डक संख्यातवा आग होन है । इसप्रकार अन्तिस स्थितिकाण्डकके प्राप्त होने तक पूर्व-पूर्व-के स्थितिकाण्डकसे आगे-आगेका स्थितिकाण्डक विशेष होन जानना चाहिए ।

विश्लेषार्थ-यहाँ अपूर्वकरणक प्रथम समयसे छेकर अन्तिम समय तक आयुक्रमेंके

१, ताप्रती परिमाणाणुलंडय इति पाठः -

- १४२. संपिं अपुन्वकरणचरिमसमप् वादिदसेसद्विदंसंतकम्मपमाणावहारणहमिदमाह—
- अपुव्यकरणस्य पद्मसम्रण द्विविसंतकम्मादो चित्मसम्रण द्विविसंत-कम्मं संखेळगुणशीणं ।

९ १४३. किं कारणं ? अपुच्चकरणपढमसमए पुच्चिणरुद्धं तोकोडाकोडिमेत्तसाग-

अतिरिक्त शेष कर्मोंको स्थितिमें उत्तरोत्तर हानि किसप्रकार होती है, अप्रशस्त कर्मोंके द्विस्थान नीय अनुभागकी हानि भी किस विधिसे होती है और प्रत्येक स्थितिबन्धका काल कितना है इसका स्पष्टीकरण किया गया है। यह तो हम पहले ही बतला आये है कि गुणश्रेणिरचनाके समान ये तीनों ही कार्य अपूर्वकरणके प्रथम समयसे ही प्रारम्भ हो जाते हैं। इनमेंसे प्रत्येक स्थितिकाण्डकका उत्कीरण काल अन्तर्मृहर्त है। ऐसे हजारों स्थितिकाण्डक अपूर्वकरणके काल-के भीतर होते हैं। अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जितनी स्थिति होती है उसमेंसे पल्योपमके संख्यातवे भागप्रमाण उपरितन स्थितिको ब्रहणकर उसका फालिकपसे प्रत्येक समयमें अपवर्तन करते हुए अन्तर्मुहर्त कालके भीतर उसका अभाव करना एक स्थितिकाण्डकघात है। जैसे लकड़ीके एक कुन्देके कुछ भागके बराबर उन्बे अनेक फलक चीर जिये जाते हैं उसी प्रकार पत्यो-पमके संख्यातवें भागप्रमाण स्थितिके तत्त्रमाण आयामवाडी उत्कीरणकारुके जितने समय हों उतनी फालियाँ करके एक-एक समयमें उनका अपवर्तन करते हुए अन्तर्मु हुर्तके अन्तिम समय-में पूरी काण्डकप्रमाण स्थितिका अपवर्तन करना स्थितिकाण्डकघात है। पुनः दूसरे अन्तर्मुहूर्त-में दूसरे स्थितिकाण्डकका उक्त विधिसे अपवर्तन करना दूसरा स्थितिकाण्डकघात है। इसी प्रकार अन्तिम समय तक हजारों स्थितिकाण्डकोंका अपवर्तनविधिसे घात होता है। यह वो स्थितिकाण्डकघातकी प्रक्रिया है। अनुभागकाण्डकघातकी प्रक्रिया भी इसी प्रकार है। इतनी विशेषता है कि एक-एक स्थितिकाण्डकके उत्कीरणकालमें हजारों अनुभागकाण्डकघात होते हैं। इनमेंसे प्रत्येक अनुभागकाण्डकका उत्कीरणकाल भी अन्तर्भु हृतप्रमाण है। इसी प्रकार स्थिति-बन्धापसरणके विषयमें भी समझ लेना चाहिए। इतनी विशेषता है कि एक स्थितिकाण्डकके उत्कीरणका जो काछ है उतना ही एक स्थितिबन्धका काल है। अर्थात् इतने काल तक प्रति समय सदृश स्थितिका बन्ध होता है । स्थितिकाण्डकके बदलते ही दूसरा स्थितिबन्ध प्रारम्भ होता है। इस प्रकार अन्तर्म हर्त काळके भीतर जितने स्थितिकाण्डकघात होते हैं उतने ही स्थितिबन्धापसरण होते है। इसके अतिरिक्त स्थितिकाण्डकोंके विषयमें विशेष खुलासा मूलमें किया ही है। अर्थात प्रथम स्थितिकाण्डकसे दूसरा स्थितिकाण्डक विशेष होन होता है, दूसरे-से तीसरा, तीसरेसे चौथा इस प्रकार अन्तिम स्थितिकाण्डक तक पूर्व-पूर्व स्थितिकाण्डकसे आगे-आगेका स्थितिकाण्डक विशेष हीन होता है।

- ५ १४२. अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें घात करनेसे शेष स्थितिसत्कर्मके प्रमाणका निश्चय करनेके ळिये इस सुत्रको कहते हैं—
- # अपूर्वकरणके प्रथम समयके स्थितिसत्कर्मसे अन्तिम समयमें स्थितिसत्कर्म संख्यातगुणा हीन हैं।
  - § १४३. क्योंकि अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जो पहलेकी अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरोपम-

रोवमाणं संखेज्जे भागे अयुन्वकरणविसोहिणिवंधणद्विदिखंडयसहस्सेहिं षादिय संखेजदि-भागमेत्तस्सेव द्विदिसंतकम्मस्स परिसेसिदत्तादो । संपहि अपुव्यकरणपटमसमयप्पहुडि जाव चरिमसमयो ति ताव एदिम्म अंतरे वादिदासेससागरीवमाणमागमणमिच्छामो ति तेरासियं कार्ण जोइअदे । तं कथं ? तप्पाओग्गसंखेअह्वमेत्ताणं ठिदखंडयाणं जह एगं पलिदोवमं लब्भइ तो एची संखेज्जसहस्सकोडिगुणद्विदिकंडएसु केचियाणि पलिदोवमाणि लहामो नि तेरासियं काद्ण द्विदिखंडयस्स द्विदिखंडयं सरिसमवणिय हेद्रिमसंखेज्जरूदेहि उवरिमसंखेजजरूवाणि ओवड्डिय लढेण पलिदोवमे गुणिदे संखेजजकोडाकोडिमेचपलिदो-वमाणि आगच्छंति हिदिसंडयगुणगारमाहप्पादो । पुणो एदाणि सखेजजकोडाकोडिमेत्त-पल्डिदोवमाणि तेरासियकमेण सागरोवमपमाणेण कीरमाणाणि संखेजनकोडिमेत्तसारोवमाणि होंति ति । होंताणि वि पुव्वणिरुद्धं तोकोडाकोडीए संखेजजाभागमेत्ताणि । ति घेत्रव्याणि। अण्णहा अपुव्यकरणपटमसमयद्विदिसंतकम्मादो चरिमसमयद्विदिसंतकम्मस्स संखेज्ज-गुणहीणत्ताणुववत्तीदो । ठिदिवंधोसरणस्स वि एसो चेव अत्थो जोजेयच्यो ।

प्रमाण स्थिति हैं उसके संख्यात बहुभागप्रमाण स्थितिका अपूर्वकरणसम्बन्धी विश्रद्धिनिमित्तक हजारों स्थितिकाण्डकोंके द्वारा घातकर उसके अन्तिम समयमें संख्यातव मागमात्र ही स्थिति-सत्कर्म शेष रहता है। अब अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर अन्तिय समय तक इस कालके भीतर जितने सागरोपमप्रमाण स्थितियोंका घात हुआ है उन सबको प्राप्त करना चाहते हैं इस-लिये त्रैराशिक करके योजना करते है।

शंका-वह कैसे ?

समाधान---वत्प्रायोग्य संख्यात संख्याप्रमाण स्थितिकाण्डकोंका यदि एक पत्योपम प्राप्त होता है तो इनसे सख्यात हजार कोटिगुणे स्थितिकाण्डकोंमें कितने पल्योपस प्राप्त होंगे इस प्रकार त्रेराशिककर स्थितिकाण्डक स्थितिकाण्डकके सदश है अतः उनका अपनयनकर तथा अधस्तान संख्यात संख्यास उपरिम संख्यात संख्याको माजितकर जो लब्ध आवे उससे पत्यो-पमके गुणित करनेपर स्थितिकाण्डकसम्बन्धी गुणकारके माहात्म्यसे संख्यात कोडाकोद्वीप्रमाण पल्योपम प्राप्त होते हैं। पुनः इन संख्यात कोढ़ाकोड़ीप्रमाण पल्योपमोंको हैराशिकविधिसे सागरोपमके प्रमाणसे करनेपर संख्यात कोटिप्रमाण सागरोपम होते हैं। इतने होते हुए भी अपूर्वकरणके प्रथम समयमें विवक्षित अन्तःको हाकोडीके संख्यात बहुमागप्रमाण होते हैं ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए। अन्यया अपूर्वकरणके प्रथम समयके स्थितिसत्कर्मसे अन्तिम समयका स्थितिसत्कर्म संस्थातगुणा हीन नहीं बन सकता । स्थितिबन्धापसरणके विषयमें भी इसी अर्थकी योजना करनी चाहिए।

विश्लेषार्थ-अपूर्वकरणके प्रथम समयमें विवक्षित कर्मोंका जितना स्थितिसस्व रहता है उसके अन्तिम समयमें वह संख्यातगुणा हीन कैसे हो जाता है इसी बातको यहाँ है राज़िक विधिसे स्पष्ट किया गया है। कारण यह है कि चूर्णिसूत्रमें एक स्थितिकाण्डकका आयाम

१. ता. प्रती संबोध्यमागमेलाचि इति पाठः ।

- § १४४. एवमेत्तिएण वावारविसेसेणापुच्यकरणद्वं समाणिय तदो अणियट्टिकरणं पविद्वस्स किरियाविसेसपद्प्यायणद्वमुत्तरम्रत्तमाइ—
- \* अणियहिस्स पढमसमण् अण्णं द्विविखंडयं अण्णो द्विविषंघो अण्ण-मण्णमागखंडयं।
- ६ १४५. अणियड्किरणपविद्वयदमसमए चैव अण्णमपुन्वकरणचिरमिद्धिदिखांडयादो विसेसद्दीणद्विदिखांडयात्रो विसेसद्दीणद्विदिखांडयात्रो । द्विदिबंघो वि पुन्विनन्छादो दिदिबंघादो पिन्छिदोवमस्स संस्रेज्जदिमागद्दीणो तत्थेवादनो । अणुमागस्तंडयं पि घादिदसेसाणुमागस्साणतमाग-मेर्न तत्थेवागाइद । गुणसेदिणिक्सेवे पुण पुन्वित्न्छो १ चेव गलिदसेसो पिडसमयम संस्रेज्जगुणपदेसविण्णासविसेसिदो इवइ । सेसो वि विद्वी पुन्तुनो चेव दहन्वो चि एसो एदस्स सनस्स भावत्थो ।

पल्योपसके संस्थातवें भागभ्याण है और अपूर्वकरणके कालमें ऐसे स्थितिकाण्डक संस्थात होता होते हैं मात्र इतना ही वतलाया गया है, इसलिए स्थितिकाण्डकोंका प्रमाण कितना होता पाष्टिए ताकि उसके आधारसे अपूर्वकरणके कालमें पटनेवाली विवक्षित स्थितिका प्रमाण प्राप्त किया ताकि उसके आधारसे अपूर्वकरणके किये यहाँ एक पत्थोपममें जितने स्थितिक काण्डक हों उतसे संस्थात हजार कोटिगुणे कुक स्थितिकाण्डक होते हैं यह स्वीकारक अपूर्वकरणके कालमें पटनेवाली विवक्षित स्थितिका प्रमाण त्रैराशिक विधिसे प्राप्तरूर अपूर्वकरणके कालमें पटनेवाली विवक्षित स्थितिका प्रमाण त्रैराशिक विधिसे प्राप्तरूर यह संस्थात कोटि सामारोपमप्रमाण बतलाया गया है। इससे यह वात स्था हो जाती है कि अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जितना स्थितिसन्त होता है उसके अन्तमें वह संस्थातगुणा होन हो जाता है। इससे पह वात स्था हो वाती है कि अपूर्वकरणके प्रमाण स्थानगणा होन हो जाता है।

- § १४४. इस प्रकार इतने व्यापारिविशेषके द्वारा अपूर्वकरणके कालको समाप्तकर उसके
  बाद अनिवृत्तिकरणमें प्रविष्ट हुए जीवके क्रियाविशेषका कथन करनेके लिये आगेके सूत्रको
  कात हैं
  —
- \* अनिष्टणिकरणके प्रथम समयमें अन्य स्थितिकाण्डक, अन्य स्थितिबन्ध और अन्य अनुसागकाण्डक होता है।
- § १४५. अतिवृत्तिकरणमें प्रविष्ट होनेके प्रथम समयसे ही अपूर्वकरणके अतिम स्थिति-काण्डकसे विशेष होन अन्य स्थितिकाण्डकका आरम्भ करता है। पूर्वके स्थितिवन्यसे पल्पो-पमके संस्थातव भागप्रमाण होन स्थितिकन्य भी वहींपर आरम्भ करता है। तथा घात करनेसे शेष रहे अनुभागके अनत्त बहुभागप्रमाण अनुभागकाण्डकको भी बहींपर प्रश्ण करता है। परन्तु गुणश्रीणितक्षेष पूर्वका हो रहता है, जो अध्यस्त्व स्थितियोक गळनेपर जितता शेष रहे हतता होता है तथा प्रतिसमय असंस्थातगुणे प्रदेशोंके विन्याससे विशेषताको छिये हुए होता है। शेष विधि भी पूर्वोक्त ही जाननी चाहिए यह इस सूत्रका मावार्ष है।

विश्लेषार्थ---यहाँ अनिवृत्तिकरणमें स्थितिकाण्डक आदिकी क्या व्यवस्था रहती है यह

१, ता॰ प्रती पुन्बिल्लादो इति पाठः ।

- ५ १४६. एवमेदीए परुवणाए बहुई द्विदिखंडयसदस्सेहिं गदेहिं तदो कीरमाण-कञ्जविसेसपदण्यायणद्वमुत्तरस्त माह——
- क एवं द्विदिखंडयसहस्सेहिं अणियद्विअद्धाए संखेज्जेसु भागेसु गदेसु
   कंतरं करेदि ।
- ५ १४७. एवमणंतरपरुविदविद्दाणेण वहुिं द्विदिखंडयसहस्सीिं पादेकमणुमाग-खण्डयसहस्साविणामावीिं अणि पश्चिअद्धाप संखेज्जे भागे गमिय तदद्धाए संखेज्ज-भागमेत्तावसेसे अतरकरणमाढवेदि चि भणिदं होइ। किमंतरकरणं णाम १ विविक्खय-कम्माणं हेड्डिमोविरिमद्विदीओ मोत्त्वण मन्द्र्ये अंतोग्रुहुत्तमेत्त्रीणं द्विदीणं परिणामविसेसेण णिसे गाणमभावीकरण मंतरकरण मिदि भण्णदे। संपिंह एवं त्रक्खण मंतरकरण माढिवय पुणो केत्तियमेत्तेण कालेण केत्तियाओ द्विदीओ वेत्त्वांतर करेदि, केत्तियमेत्ति वा मिज्छ-चास्स पढमद्विदं परिसेसेदि चि एवंविदस्स अत्यविसेसस्स परुवण द्वम्बर्गरस्वत्मोहण्णं—

स्पष्टरूपसे बतलाया गया है। बिरोध बात इतनी ही है कि दर्शनमोहनीयकी उपसमना करने-बाले जीवके अवस्थित गुणश्रेणिरचना न होकर गलितावरीय गुणश्रेणि रचना होती है। इसलिए अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयसे लेकर आगे भी गुणश्रेणिबन्यासके अन्तिम समय तक जो गुणश्रेणिका आयाम सेप रहता जाता है मात्र उतने प्रमाणमे ही प्रति समय असंख्यात गुणश्रेणिका प्रयोद विन्यासरूपसे उसकी रचना होती रहती है।

§ १४६ इसप्रकार इस प्ररूपणाके अनुसार बहुत हजार स्थितिकाण्डकोंके हो जानेपर इसके आगे किये जानेवाले कार्यविशेषका कथन करनेके लिये आगोका सुत्र कहते हैं—

इस प्रकार हजारों स्थितिकाण्डकोंके द्वारा अनिष्टत्तिकरणके कालके संख्यात बहु-भागके व्यतीत होनेपर अन्तर करता है।

९ १४७. इसप्रकार अनन्तरपूर्व कही गई विधिक अनुसार जो प्रत्येक स्थितिकाण्डक इजारों अनुमागकाण्डकोंका अविनाभावी है ऐसे बहुत इजार स्थितिकाण्डकोंके द्वारा अनि-इसिकरणके कालके संख्यात वें भागभ्रमाण शेष रहनेपर अनन्तरकरणका आरम्भ करता है यह उक्त कथनका तात्त्व है।

# शंका-अन्तरकरण किसे कहते हैं ?

समाधान—विवक्षित कर्नोंकी अधस्तन और उपरिम स्थितियोंको छोड़कर मध्यकी अन्तर्गुहुर्तप्रमाण स्थितियोंके निषेकोंका परिणामविशेषके कारण अभाव करनेको अन्तरकरण कहते हैं।

अब इसप्रकारके छक्षणवाछे अन्तरकरणका आरम्भकर पुनः कितने कालकेद्वारा कितनी स्थितियोंको महणकर अन्तर करता है तथा सिप्यात्वकी प्रथम स्थितिको कितना शेष रहने वेता है इसप्रकार इस अर्थविशेषका कथन करनेके लिये आगेका सुत्र आया है—

- अ तम्ह द्विविषयद्य तत्तिएण कालेण बंतरं करेमाणो गुणसेढि-णिक्खेबस्स अगगगादो संखेज्जदिभागं खडेदि ।
- § १४८. एदेण सुत्तेण अंतरकरणं करेमाणस्स कालप्रमाणमंतरहमागाइदिदिरीणं
  प्रमाणावहारणं पदमहिदिदीहत्तं च पर्कविदं होह । तं जहा—अंतरं करेमाणो केत्तियमेत्तेण
  कालेणतरं करेदि चि पुंत्छिदे 'जा तम्हि हिदिबंधगढा तिचएण कालेण करेदि' चि
  णिहिद्धं । एदेण वयणेणेगसमएण दोहि तीहि वा समएहि एवं जाव संखेज्जासंखेजेहिं
  वा समएहिं अंतरकरणसमत्ती ण होह । किंतु अंतोब्रहुत्तेणेव होह चि जाणाविदं ।
- ६ १ १ २ ९. संबिह एदेण कालेणंतरं करेमाणो केचियमेचीओ हिंदीओ घेच्ण केचियमेचि वा पढमिहिंदि ठिवय अंतरं करेदि चि पुच्छाए णिण्णयं करिस्सामो। तं जहा— 'गुणसेढिणिक्खेवस्स अग्गगादो' एत्य गुणसेढिणिक्खेवो चि बुचे जो अपुच्य-करणस्म पढमसम्म आण्याहिकरणद्वाहिंतो बिसेसाहियायामेण णिक्खिचो गिलदेसेस-मरूबेणेचियकालमागदो तस्स गहणं कायच्वं। तस्स अग्गग्गमिदि अणिदे गुणसेढि-मीसयस्स गहणं कायच्वं। तस्स अग्गग्गमिदि अणिदे गुणसेढि-मीसयस्स गहणं कायच्वं। तस्त अग्गग्गमिदि अणिदे गुणसेढि-मीसयस्स गहणं कायच्वं। तचो प्यहुडि हेट्टा संखेज्जदिभागं संबेदि चि मणिदे सयलस्स-गुणसेढिआयामस्स तकालं दीसमाणस्स संखेज्जदिभागभृदो जो अणियद्विअदादो अच्छिदो

अ उस समय जितना स्थितिबन्धककाल है उतने कालके द्वारा अन्तरको करता हुआ गुणश्रेणिनिसेपके अब्राबसे अर्थात् गुणश्रेणिशीषसे लेकर ( नीचे ) गुणश्रेणि आयामके संख्यातचे भागप्रमाण स्थितिनिषेकीका खण्डन करता है ।

<sup>§</sup> १४८ इस सूत्रद्वारा अन्तरकरण करनेवाले जीवक कालका प्रमाण, अन्तर करनेके लिये ग्रहण की गई स्थितियों के प्रमाणका अवधारण तथा प्रथम स्थितिको दीर्घता इन तीनका कथन किया गया है। यथा—अन्तर करनेवाला कितने कालके द्वारा अन्तर करना है ऐसी पृच्छा होनेपर 'जो उस समय स्थितिकनथका काल है उतने कालके द्वारा करता है' यह निर्विष्ट किया है। इस वचनसे यह जताया गया है कि एक समयद्वारा अथवा हो या तीन समयों-द्वारा इसप्रकार संस्थात और असंस्थात समयोंद्वारा अन्तरकरणविधि समाप्त नहीं होती है, किन्त अन्तरक्रत्वालके द्वारा हो यह विधि समाप्त होती है,

<sup>§</sup> १५९ अब इतने काळके द्वारा अन्तरको करता हुआ मात्र कितनी स्थितियों को प्रहण-कर तथा कितनी प्रथम स्थितिको स्थापितकर अन्तर करता है ऐसी पुच्छा होनेपर निर्णय करते हैं। यथा—'गुणसीडिणिक्सवेस्स ध्यामाराई' इस वचनमें 'गुणअणिनिक्षेप' एसा कहते पर जो अपूर्वकरणके प्रथम समयमें अविश्वित्तरणके काळसे बिशेष अधिक आयामकरमें निश्चित्त द्वय गणित शंवक्ष्पसे इतने काळ तक आया है उसका प्रहण करता चाहिए। उसका अमाम ऐसा कहते पर गुणअणिशीरिका ग्रहण करता चाहिए। 'उससे छेक्र नीचे संस्थावयें मागका सण्डत करता है' ऐसा कहने पर जो उस समय दिखाई देवा है ऐसे समस्त गुणअणि आयामका संख्यात्ववाँ मागक्ष जो अनिवृत्तिकरणके काळसे उपरिम विशेष अधिक निवेष हैं

उवरिमो विसेसाहियणिक्खेवो तं सञ्बर्मतरद्रमागाएदि चि मणिदं होह। किमेचियं चेव अंतरदीहत्तं ? ण, गुणसेटिसीसयादो उवरि अण्णाओ वि सखेज्जगुणाओ हिदीओ घेत्त ण-तरं करेदि । सर्चेणाणवडद्रमेद कथमवगम्मदे चे १ ण, प्रदो मणिस्समाणप्पावहअ-बलेण तदबगमादो । अथवा गुणसेढिअग्गग्गादो हेट्टा संखेजजदिभागं खंडेदि चि भणंतेण उवरि संखेज्जगुणाणं द्विदीणं खंडणं भणिदमेव । इदो ? उवरि खंडिज्जमाणाणं द्विदीणं संखेज्जदिभागमेनं गुणसेटिअग्गगादो हेद्रा खंदेदि चि सत्तन्थसंबंधावलंबणादो । तदो अणियद्विअद्धासेसस्स संखेजजभागमेत्रीण कालेण अंतरं करेमाणो अंतरकरणद्वादो संखेजज-गुणं मिच्छत्तस्स पढमद्विदि परिसेसिय पुणो अणियद्विकरणद्वादो उवरिमविसेसाहिय-गुणसेटिणिक्खेवेण सह तत्तो संखेज्जगुणाओ अण्णाओ वि ठिदीओ घेत्तणंतरमेसो करेदि चि सिद्धो सत्तस्य समुदायत्थो। एत्थ अतफालीओ पहिसमयमसंखेउनगुणसुरुवेण घेत्रण पढमविदियद्विदीस समयाविरोहेण णिक्खिवमाणो अंतीमुहत्तमेर्राण कालेणतरं समाणेदि चि वत्तव्वं।

उस सबको अन्तरके लिए बहुण करता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

शंका- क्या अन्तरकी दीर्घता इतनी ही है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि गुणश्रेणिशोर्षसे ऊपर अन्य भी संख्यातगुणी स्थितियोको प्रहणकर अन्तर करता है।

शंका-सूत्रमें निर्देश नहीं की गई यह विशेषता किस प्रमाणसे जानी जाती है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि आगे कहे जानेवाले अल्पवहत्वके बलसे इसका ज्ञान होता है।

अथवा गुणश्रेणिके अग्राप्रसे नीचे संख्यातवे भागप्रमाण स्थिति निषेकोंका खण्डन करता है ऐसा कथन करनेवाले आचार्यदेवने ऊपर संख्यातगणी स्थितियोंका खण्डन करता है यह कह ही दिया है, क्योंकि उपर खण्डित होनेवाली स्थितियोंके संख्यातवे भागप्रमाण स्थितियांका गुणश्रेणिके अग्राप्रसे नीचे खण्डन करता है इस प्रकार सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्धका अवलम्बन लिया है। इसल्ये अनिवृत्तिकरणका जितना काल शेष है उसके संख्यातवं भागप्रमाण कालके द्वारा अन्तरको करता हुआ अन्तरकरणके कालसे संख्यातगुणी मिध्यात्वकी प्रथम स्थितिको शेष रखकर पुनः अनिवृत्तिकरणके कालसे उपरिम विशेष अधिक गुणश्रेणि-निश्लेषके साथ उससे संख्यातगुणी अन्य स्थितियोंको भी प्रहण कर यह जीव अन्तर करता है इस प्रकार सूत्रका समुदाय रूप अर्थ सिद्ध हुआ। यहाँ पर अन्तर फालियोंको प्रत्येक समयमें असंख्यातगुणे रूपसे प्रहण कर प्रथम और द्वितीय स्थितियोंमें आगमानुसार निक्षेप करता हुआ अन्तर्मुहुर्तप्रमाण कालके द्वारा अन्तरकरणको समाप्त करता है ऐसा कहना चाहिए।

विशेषार्थ--यहाँ अन्तरकरणके करनेमें कितना काळ लगता है, अन्तरके लिये प्रहण की गई स्थितियोंका प्रमाण कितना है और अन्तरके पूर्वकी प्रथम स्थितिका प्रमाण कितना है इन तीन बातांका मुख्यरूपसे निर्णय किया गया है। विवक्षित कर्मकी अधस्तन और उपरितन

#### \* तदो अंतरं कीरमाणं कदं।

५ १५० अंतरकरणपारं मसमकाल भाविद्विदिवंधगद्धामेगण कालेण समयं पिढ अंतर-द्विदीओ फालिसरू वेणुकीरंतेण कमेण कीरमाण मंतरमतरकरणद्धाचिरमसमये अंतर-चिरमफालीए पादिदाए कदं णिट्ठिदमिदि वुगं होइ । एदं च मिच्छनारसेव अंतरकरणं, दंसणमोहोवसामणाए अण्णेसि कम्माण मंतरकरणाभावादो । णविर सम्मग-सम्मा-मिच्छनासंतक स्मिओ बदि उचसमसम्मनं पिडवन्बाइ तो तेसि पि अंतरकरणमेदेणेव विद्याणेण करेदि । णविर तेसिमाविलयबाहिरसुविर मिच्छनंतरेण सिरसमंतरं करेदि नि पेनान्वं ।

ियतियों को छोड़कर मध्यकी अन्तर्युहर्तग्रमाण स्थितियों के निषेकों का परिणामविशेषके द्वारा अभाव करतेको अन्तरकरण कहते हैं। अनादि मिध्यादृष्टि जीव अनिवृत्तिकरणके कालकं बहु- भागके व्यतीत होने पर जो एक भाग प्रमाणकाल शेष्ट रहता है उसके एक स्थितिवन्यके योग्य संख्यातव भागप्रमाण कालमें मिध्यात्वके विषेकों का अन्तरकरण करता है। इससे अन्तरकरण करने में कितना काल लगता है इसका झान हो जाता है। यह जीव जिस समय अन्तरकरण का प्रारम्भ करता है उस समयसे लेकर अनिवृत्तिकरणका जितना काल शेष रहता है तकाल प्रमाण मिध्यात्वको अथमन स्थितियों अपना स्थिति होती है, क्योंकि अनिवृत्तिकरणके इतने कालके सिध्यात्वकरसे व्यतीत होने ए यह जीव अन्तरसे प्रथेश कर निवस्त सन्यवृद्धि जाता है। अब अन्तरक खेवी कितनी स्थितियों को प्रहेण करता है इसका विचार करते हैं। गुणश्रीणशीर्षके अपनामसे नीचे गुणश्रीणशीर्षके मस्थात्व भागप्रमाण स्थितियों का और उससे अरूर संक्ष्यात्वरणी स्थितयों का चह जीव अन्तर करता है। इस अन्तरक अरूर मिध्यात्वकी जो स्थिति शेष रहती है वह सब वर्गरितन स्थिति कहलाती है। यहाँ मिध्यात्वकी जो स्थिति शेष रहती है वह सब वर्गरितन स्थिति कहलाती है। यहाँ मिध्यात्वकी जो स्थिति शेष रहती है वह सब वर्गरितन स्थिति कहलाती है। यहाँ मिध्यात्वकी जो स्थिति शेष रहती है वह सव वर्गरितन स्थितियां कि सेक्योर्णको पूरी विधि आगमसे जान लेनी चाहिए यह उक्त सूत्र विधि त्यात्वकी हो। सहाँ मिध्यात्वकी जो स्थात कि स्थातियां कि सिक्यों का स्थात कि स्थातियां कि सिक्यों कि सिक्यो

## इस प्रकार इस विधिसे किया जानेवाला अन्तरका कार्य किया ।

§ १५०. अन्तरकरणके प्रारम्भके समकालमावा स्थितिबन्धके कालप्रमाण काल द्वारा प्रत्येक समयमे अन्तरसम्बन्धां स्थितिबाँका फालिक्स्पसे उत्कीरण करनेवाले जीवने कमसे किया जानेवाला अन्तर अन्तरकरणके कालके अन्तिम समयमें अन्तरसम्बन्धां अन्तिम फालिका पात करने पर किया जर्बान् सम्पन्न किया यह उक्त कथानता तार्य्य है। और यह सिप्यात्वकर्मका ही अन्तरकरण है क्याँकि दर्गनेनोहनीयकी उपज्ञानसम्बन्धक अन्य कर्मों अन्तरकरण अभाव है। इतनी विशेषता है कि सम्बन्धन और सम्बग्धिमण्यात्वका सत्कर्म बाला जीव यदि उपश्रम सम्बन्धकले प्राप्त होता है तो उन कर्मोंका भी अन्तरकरण इसी विभिन्न करता है। इतनी विशेषता है उतका नोचेकी एक आवल्किप्रमाण (उद्याविलप्रमाण) विश्विक करता है। इतनी विशेषता है उतका नोचेकी एक आवल्किप्रमाण (उद्याविलप्रमाण) स्थितिक करता है। इतनी विशेषता है उतका नोचेकी एक आवल्किप्रमाण (उद्याविलप्रमाण) स्थितिक करता है। इतनी विशेषता है उतका नोचेकी एक आवल्किप्रमाण अन्तर करता है ऐसा प्रकृतिक सिवाय स्थितिसे लेकर उत्पर मिण्यात्वके अन्तरके सदृश अन्तर करता है ऐसा प्रकृत करता है ऐसा प्रकृत्य चालिक स्थान चालिए।

विशेषार्थ-अनादि मिथ्यादृष्टि जीव प्रथमोपशमको उत्पन्न करते समय अनिवृत्तिकरण-

### \* तदो प्पट्टडि उवसामगो त्ति भण्णाः।

- ९ १५१ जड् वि एसो पुट्यं पि अधापवनकाणपटमसमयप्पहुं उनमामगो चेव तो वि एनो पाए विसेसदो चेव उनसामगो होइ नि भणिदं होइ। एदेण 'अंतरं वा काँहं किञ्चा के के उनसामगो काँहं' ति एदिस्से पुच्छाए बत्थणिणणओ कशे दहुन्थो, अणियाई-अद्धाए संखेज्जेसु भागेसु गदेसु संखेज्जदिभागसेसे अंतरं काद्ण तदो दसणमोहणीयस्स पयिड-ड्रिंदि-अणुभाग-पदेसाणमुनसामगो होइ नि पह्वणावलंगणादो । एवमंतर-करणाणंतरमुनसामगवनएसं लद्ध ण मिच्छनामुनसामेमाणस्स मिच्छनापटमिड्डिंदिवरगा-वत्थाए हेड्डिमफ्वणादो णात्य णाणनं । णविर पहमिड्डिंदीए समयूणादिकमेणोहहुसाणोए जाभे आवलिय-पडिआवलियाओ सेसाओ ताभे को विसेसो अत्थि नि पदुप्पायणहुमुन-रिमो सन्तप्यंभो—
- श्वित्वादो वि विदियद्विदीदो वि आगाल-पिंडआगालो ताव
   जाव आविलय-पिंडआविलयाओ सेसाओ ति।

के बहुमागको बिता कर एक भागके शेष रहने पर स्थितिबन्धके कालप्रमाण काल द्वारा मात्र मिध्यात्मका अन्तरकरण करता हुआ प्रारम्भमें अन्तरके नीचे प्रथम स्थितिको अन्तर्मुहृतप्रमाण स्थापित करता है। किन्तु यदि सम्यक्ति और मम्यिमध्यात्मकी मत्तावाळा सादि मिध्यादृष्टि जीव प्रथमोपशम सम्यक्तको अन्यक्र करता है तो बन्ने नीचे एक आविल्प्रमाण प्रथम स्थितिको स्थापित कर ऊपर मिध्यात्मको जहाँ तकको स्थितिका अन्तरकरण करता है वहाँ तकको इन होनों कमौकी स्थितिका भी अन्तरकरण करता है वह उक्त कथनका तार्यय है।

#### यहाँसे लेकर यह जीव उपशामक कहलाता है।

- अ प्रथम स्थितिसे भी और द्वितीय स्थितिसे भी तब तक आगाल-प्रत्यागाल होते रहते हैं जब तक आवलि-प्रत्याविल शेष रहती हैं।

§ १५२. आगारूणमागालो, विदिषद्विदिषदेसाणं पढमद्विदीए ओक्डणावसेणागमणिति धुचं दोह । प्रत्यागरूनं प्रत्यागरूः, पढमद्विदिषदेसाणं विदिषद्विदीए
उक्कणावसेण गमणिति मणिदं होह । तदो पढम-विदिषद्विदिषदेसाणकुक्कणोक्कणावसेण परोप्परिवस्यसकमो आगारू-पिडआगालो ति घेचच्चो । एवंलक्खणो आगारूपिडआगालो ताव ण पिडहम्मदे जाव पढमद्विदीए आविष्ठ्य-पिडआविरुपाओ
समयुक्तगओ सेमाओ ति आविरुप-पिडआविरुपाणं तस्स मज्जादाभावेण सुचे णिदिह्वतादो ।
तत्थाविरुपा ति वृचे उद्याविरुपा पेचच्चा। पिडआविरुपा ति एदेण वि उद्याविरुपादो
उविरमिदियाविरुपा तारूपच्चा । किं पुण कारणमाविरुप-पिडआविरुप्यमेससेसाए
पढमद्विदीए आगारू-पिडआगाल्योच्छेदणियमो १ ण, सहावदो चेव तदवत्थाए तप्यदिपाद्विद्यावादो । तदो चेव एको प्यदृद्धि मिच्छक्तस्स गुणसेदिणिक्सेवो णित्य वि
जाणावणद्विद्यानारा । तदो चेव एको प्यदृद्धि मिच्छक्तस्स गुणसेदिणिक्सेवो णित्य वि

अाविलय-पिंडआविलियासु सेसासु तदो प्पहुडि मिच्छुत्तस्स
 ग्रणसेंडी पान्धि ।

भेका---प्रथम स्थितिके आवलि-प्रत्याविल्यात्र श्रेष रहनेपर आगाल और प्रत्यागालके विच्लेट्का नियम है इसका क्या कारण है ?

समाधान---नहीं, क्योंकि स्वभावसे ही उस अवस्थामें उनका विच्छेद स्वीकार किया गया है ?

और इसीळिए यहाँसे लेकर मिध्यात्वका गुणश्रणिनिश्चेप नहीं होता इस बातका झान करानेके लिये इस सुत्रको कहते हैं—

अव्यविक्त और प्रत्याविक्ति श्रेष रहनेपर वहाँसे लेकर मिथ्यात्वकी गुणश्रेणि नहीं होती।

<sup>\$</sup> १५२ आगालको ज्युत्पत्ति है—आगालनं आगाल, अर्थात् द्वितीय स्थितिके कर्मपरमाणुआंका प्रथम स्थितिमें अपकर्षणवज्ञ आना आगाल है यह उक्त कथनका तात्प्य है । प्रत्यागालको ज्युत्पत्ति हे—प्रत्यागालनं प्रत्यागाला प्रथम स्थितिके कर्मपरमाणुआंका द्वितीय स्थितिमें उत्कर्षणवज्ञ जाना प्रत्यागाल है यह उक्त कथनका तात्प्य है । अतः प्रथम और दितीय
स्थितिक कर्मपरमाणुआंका उत्कर्षण और अपकर्षणवज्ञ परस्पर विषयसंक्रमका नाम आगालप्रत्यागाल है ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए। इस प्रकारके लक्षणवाल आगाल-प्रत्यागाल तव
तक नहीं ज्युच्छित होते है जब तक प्रथम स्थितिमें एक समय अधिक आविल-प्रत्याविल शेष
रहती है, अत्यय आविल प्रत्याविल्डो उसकी मर्यादाक्त्यसे सूत्रमें निदिष्ट किया है। उनमेसे
आविल्प्तराविल्डो प्रहण करना चाहिए।

१, ता प्रती भणिदं इति पाठ.।

५ १५२. किं कारणं १ विदियद्विदीदो पढमद्विदीए तदवत्थाए पदेसागमणस्सा-णंतरमेव पडिसिद्धचादो । ण च पढमद्विदीए पडिआवल्यिपदेसग्गमोकिङ्ग्यूण गुणसेदि-णिक्खेवो कीरिदि चि वोचुं जुनं, उदयावल्यियमंतरे गुणसेदिणिक्खेवस्स एदिम्म विसए असंभवादो । ण च पडिआवल्यियादो ओकङ्किदपदेसगं तत्थेव गुणसेढीए णिक्खिवदि चि संभवो अत्थि, अप्यणो अङ्गञ्जवणाविसए णिक्खेवविरोडादो ।

५ १५२ क्योंकि दूसरी स्थितिसे प्रथम स्थितिमें उस अवस्थामें कमेंपरमाणुओं के आने-का अनन्तर पूर्व हो निवेध कर आवे हैं। यदि कहा जाय कि प्रत्याविक कमेंपरमाणुओं का प्रथम स्थितिमें अपकर्षण करके गुणश्रीणितक्षेप किया जाता है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी अवस्थामें उद्याविक भीतर गुणश्रीणित्मेंपका होना अनन्भव हैं। और प्रत्याविकमेंसे अपकर्षित प्रदेशपुरुजका वही गुणश्रीणमें निक्षेप होता है यह भी सन्भव नहीं है, क्योंकि अपनी अतिस्थापनामें अपकर्षित इत्यक्षे निश्चेपका विरोध है।

विशेषार्थ-यहाँ यह बतलाया गया है कि अन्तरकरणके बाद जब मिध्यात्वकी प्रथम स्थिति आवस्ति-प्रत्यावसिप्रमाण अंध रह जाती है तब वहाँसे सेकर दितीय स्थितिमेंसे अप-कर्षित होकर मिथ्यात्वका द्रव्य प्रथम स्थितिमें निश्चिम नहीं होता और प्रथम स्थितिके दृष्यका उत्कर्षण होकर द्वितीय स्थितिमें निक्षेप नहीं होता और इसीलिए यहाँसे लेकर मिथ्यात्वके इन्यका गुणश्रेणिनिक्षेप भी रुक जाता है। इसपर जंकाकारका कहना है कि ऐसी स्थितिमें भले ही प्रथम स्थितिके द्रव्यका दितीय स्थितिमें उत्कषण होकर निक्षेप मत होओ और दितीय स्थितिके दृश्यका भले हा प्रथम स्थितिमें अपकर्षण होकर निक्षेप मत हो था, क्योंकि मिध्यात्व-की प्रथम स्थितिमें आविल-प्रत्यावलिप्रमाण स्थितिके शेष ग्हनेपर आगाल-प्रत्यागालका सन्नमें निषेध किया है। किन्त जब तक प्रत्यावलिका द्वव्य सन्वरूपसे अवस्थित है तब तक प्रत्यावलि के द्रव्यका अपकर्षण होकर उसका गणश्रेणिमे निक्षंप होना सम्भव है। यह एक शंका है। इसका समाधान यह है कि जब प्रथम स्थितिमें आविल और प्रत्याविलमात्र स्थिति शेष रहती हैं तबसे लेकर उदयाविलमें गणश्रणिनिक्षेपका होना सम्भव नहीं है। कारण यह है कि जब द्वितीय स्थितिमेसे दृश्यका अपकर्षण होकर प्रथम स्थितिमें निक्षेप ही नहीं होता एसी अवस्था-में केवल प्रत्यावलिके आधारसे मिध्यात्वके दुव्यकी गणश्रीणरचनाका होते रहना सम्भव नहीं है। कदाचित ज्ञकाकार यह कहे कि प्रत्यावलिकी उपरितन स्थितियोंका अपकर्षण होकर अध-स्तन स्थितियोंमें निश्लेष होना बन जायगा सो भी बात नहीं हैं, क्योंकि उपरितन स्थितियोंका अपकर्षण होकर अधस्तन स्थितियोंमे निक्षेप मध्यमें अतिस्थापनाको छाडकर ही हाता है ऐसी व्यवस्था है। यतः प्रत्यावस्थितं उपरितन स्थितियोंके स्थि उसीकी अधस्तन स्थितियाँ अति-स्थापनाह्नप है. अतः प्रत्याविककी उपरितन स्थितियोंका भी वहीं गुणश्रेणिस निक्षेप नहीं हो सकता । इसलिये यही निश्चित हुआ कि मिध्यात्वकी प्रथम स्थितिक आवलि-प्रत्यावलिप्रमाण जोष रहनेपर सिध्यात्वकी दिलीय स्थितिका प्रथम स्थितिमें और प्रथम स्थितिका दिलीय स्थितिमें क्रमसे अपकर्षण-उत्कर्षण नहीं होता। साथ ही प्रत्यावलिके निषेकोंका उदयावलिमें और प्रत्या-बलिकी उपरितन स्थितियोंका उसाकी अधस्तन स्थितियोंमे अपकर्षण होकर निक्षेप नहीं होता। इसलिए यहाँसे लेकर मिध्यात्वके कर्मपुंजका गुणश्रेणिनिक्षेप भी नहीं होता।

- ५ १५४. सेसाणं पुण कम्माणमाउगवजाणं सा चेव पोराणिया गुणसेढी गलिद-सेसा तथा चेव इवइ, ण तत्थ पडिसेडो अत्थि नि जाणावणकल्रम्नरसुनं—
  - \* सेसाणं कम्माणं ग्रुणसेदी अत्थि।
- ६ १५५, गयत्यमेदं सुत्तं। एवमेदिम्म अवत्याविसेसे मिच्छत्तस्य गुणसेदिणिक्खेवा-संभवं सेसकम्माणं च गुणसेदिणिक्खेवसंभवं पदृष्पाद्दय संपिद्द आवल्लिय-पिडआवल्लिय-मेत्तसेसपढमद्विदियस्स मिच्छत्तस्य तिम्म अवत्याविसेसे पिडआवल्लियादो उदीरणासंभव-पदण्यायणद्रमिदमाड—
  - \* पडिआवितयादो चेव उदीरणा ।
- 5 १५६. तदबन्यस्स मिच्छत्तस्स पिडआविष्ठियादो वेव पदेसम्पामसंखेआलोग-पिडमागेणोकड्टिय उदयाविष्ठयन्मंतरे सययाविरोहेण णिक्खिवदि ति बुनं हाह । एतो समयाहियाविष्ठयमेत्तसेसाए पदमिट्टिदीए मिच्छत्तस्स जहिण्यया ठिदिउदीरणा होदि, उदयाविष्ठयबाहिरेयद्विदिमोकड्टिय असंखेआलोगपिडमागेण आविष्ठय-वे-तिमागे अङ्च्छाविय तिन्मागे उदयपद्विह समयाविरोहेण णिक्खेवदंसणादो ।
  - \* आवितयाए सेसाए मिच्छत्तस्स घादो णित्थ।
- १९५४ परन्तु आयुकर्मक अतिरिक्त शेष कर्मीका वही पुराना गळिताबशेष गुणश्रेणि
   उसी प्रकार होती है, उसके होनेमें प्रतिषेध नहीं है इस बातका क्वान करानेके लिये आगोका
  - \* शेष कर्मोंकी गुणश्रेणि होती है।
- - \* प्रत्यावलिमेंसे ही उदीरणा होती है।
- § १५६ तदबस्य मिण्यात्वकर्मकी जो प्रत्याविक है उसके द्रव्यमें असंख्यात लोकका भाग देनेपर जो एक भागप्रमाण कर्मपुक्ज लक्ष्य अवि उसका अपकर्षणकर उसे आगममें बतलाई गई विधिक अनुसार उदयाविलमें निश्चिम करता है यह उक्त क्षयनका तालये हैं। इस प्रत्याविलमें से एक समय अधिक एक आविलमाण प्रयम स्थितिकी जयन्य स्थित उदो-रणा होती है, क्योंकि उदयाविलमें तहर एक स्थितिक इत्यमें असंख्यात लोकका भाग देनेपर जो एक माग लक्ष्य आवे उसका अपकर्षणकर एक समय कम आविलके हो त्रिमागको अपिर स्थापितकर एक समय अधिक उसके त्रिमागमें उदय समयसे लेकर आगमविलिस का प्रति निश्चेप देखा जाता है।
  - आविष्ठप्रमाण प्रथम स्थितिके शेष रहनेपर मिथ्यात्व कर्मका घात नहीं होता।

- ६ १५७, आवल्यिमेत्तसेसाए पढमद्विदीए मिन्छत्तस्स द्विदि-अणभागाणस्रदीरणा-सरूवेण घादो णत्थि त्ति भणिदं होइ। हिदि-अणुमागकंडयघादो पुण जाव पटमहिदि-चरिमसमयो ताव मिच्छत्तस्स संभवदि, चरिमद्विदिवधेण सह तत्थ तेसि परिसमत्ति-दंसणादो । तदो उदीरणाघादस्सेव एसो पहिसेहो त्ति सहहेयव्वं ।
- ६ १५८. एवमेदेण विहाणेण मिच्छत्तपढमद्विदिमावलियपविद्वं कमेण वेदयमाणी चरिमसमयमिच्छादिद्री जादो । तदणंतरसमए च मिच्छत्तपढमद्रिदि सव्वं गालिय पढमसम्मत्तमुप्पाएमाणो सत्तमुत्तरं भणह-
  - चरिमसमयमिच्छाइडी से काले ज्वसंतदंसणमोहणीओ।
- ६ १५९, पढमसम्मनमुप्पाएदि नि वक्कविसेसो एत्थ कायच्यो । को एत्थ दंसणमोहणीयउवसमी णाम ? बुचदे-करणपरिणामेहिं णिसत्तीकयस्म दंसणमोह-

खतः उसका अविनाभावी स्थितिकाण्डकघात भी तथा एक स्थितिकाण्डकघातक कालमे हजारों अनुभागकाण्डकचात भी वहींतक समझने चाहिए। यह स्थितिकाण्डकचात और अनुभाग-काण्डकघातकी क्रिया और उनका निश्चेष आविल-प्रत्याविलके शेष रहनेपर वहाँसे लेकर अन्तरसे उपरितन स्थिति और अनुभागमें ही जानना चाहिए, प्रथम स्थिति और उसके अनु-भागमें नहीं यह उक्त कथनका वात्पर्य है।

- ६ १५८, इसप्रकार इस विधिसे उदयाविक्रमें प्रविष्ट हुई मिध्यात्वकी प्रथम स्थितिका क्रमसे बेदन करता हुआ अन्तिम समयवर्ती मिध्यादृष्टि हो जाता है। और मिध्यात्वकी सम्पूर्ण प्रथम स्थितिको गलाकर तदनन्तर समयमें प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवाला होता है इस बातको बतलानेवाले आगेके सुत्रको कहते हैं-
- पुनः वह अन्तिम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि जीव तदनन्तर समयमें उपशामन्त दर्शनमोहनीय होकर प्रथम सम्यक्तको उत्पन्न करता है।
- ६ १५९. प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करता है इतने वाक्यविशेषकी यहाँ योजना करनी चाहिए।

शंका - यहाँपर दर्शनमोहनीयका उपशम किसे कहते हैं ?

समाधात-करणपरिणामोंके द्वारा निःशक्त किये गये दर्शनमोहनीयके उदयरूप पर्यायके बिना अवस्थित रहनेको उपशम कहते हैं।

६ १५७, प्रथम स्थितिके आविखप्रमाण शेष रहनेपर मिध्यात्वकर्मके स्थिति-अनुभागका उदीरणारूपसे घात नहीं होता यह उक्त कथनका ताल्पर्य है। परन्तु प्रथम स्थितिक अन्तिम समयतक मिध्यात्वकर्मका स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघात सम्भव है, क्यांकि बहाँवर अन्तिम स्थितिबन्धके साथ उनकी परिसमाप्ति देखी जाती है। इसल्यि उदीरणाधात-का ही यह निषेध है ऐसा श्रद्धान करना चाहिए।

णीयस्स उदयपक्षाएण विणा बवट्टाणधुवसमी चि भण्णदे । ण सन्वीवसमी एत्य संभवः, उवसंतस्स वि दंसणमोहणीयस्स संक्रमोक्डणाकरणाणधुवकन्मदे । तन्हा अंतरपवेसपढमसमय चेव दंसणमोहणीयधुवसामिय उवसमसम्माहद्वी जादो चि सिद्धो सुचस्स सञ्चयत्थो । संपि तिम्ह चेव पडमसमप कीरमाणकञ्जमेदपदुष्पायणहुष्कृत्वर-समावयारी—

# ताघे चेव तिण्णि कम्मंसा उप्पादिदा।

९१६०. तम्हि चैव उवसंतदंसणमोहणीयपढमसमए तिण्ण कम्मंसा उप्पादिदा। के ते ? मिच्छच-सम्मच-सम्मामिच्छचसण्णिदा। इदो एवमेदेसिम्चप्पत्ती चे ? ण, अणियट्विकरणपरिणामेहिं पेलिङ्बमाणस्स दंसणमोहणीयस्स जंतेण दलिञ्जमाणकोहव-रासिस्सेव तिण्डं मेदाणम्रप्पत्तीए विरोहाभावादो।

५ १६१. संपि उतसमसम्माहिद्वपढमसमपप्पहि मिच्छत्तपदेसाणं सम्मान-सम्मामिच्छत्तेसु गुणसंक्रमेण परिणमणकममप्पाबहुअस्तृहेण परूवेमाणो सुत्तपबंधस्तुत्तरं भणह—

यहाँपर सर्वोपशम सम्भव नहीं है, क्यों कि उपशमपनेको प्राप्त होनेपर भी दर्शनमोहनीयके संक्रमरूण और अपकर्षणकरण पाये जाते हैं। इसिक्ट अन्तरमें प्रवेश करनेके प्रथम समयमें ही दर्शनमोहिनीयको उपशमाकर उपशमसम्यग्दृष्टि हो गया इसप्रकार सूत्रका समुख्यस्य अर्था सिद्ध हुआ। अब क्सी प्रथम समयमें किये जानेवाले कार्यभेएका कथन करनेके लिये आगेके सूत्रका अवतार करते हैं—

# उसी समय वह मिथ्यात्वकर्मके तीन खण्ड उत्पन्न करता है।

§ १६०. उसी उपज्ञान्त-दर्शनमोहनीयके प्रथम समयमें वीन कर्मभेद उत्पन्न करता है। शंका—ने कौनसे ?

समाधान-सम्यक्त्व, सम्बन्धियात्व और मिध्यात्व संज्ञावाछे।

शंका-इनकी इसप्रकार उत्पत्ति कैसे होती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि जैसे यन्त्रसे कोदोंके दक्षनेपर जनके तीन भाग हो जाते हैं वैसे ही अनिवृत्तिकरणपरिणामोंके द्वारा वृक्ति किये गये वर्शनमोहनीयके तीन भेदोंकी उत्पत्ति होनेसे विरोधका अभाव है।

विश्वेषार्थ — चक्की आदि यन्त्रसे कोदंकि इक्नेपर उनके चावळ, कण और तुप ऐसे तीन माग हो जाते हैं वैसे ही जनिवृत्तिकरणकर परिणामोसे मिध्यात्वकर्मको निःशक करके विस्तार यह जीव प्रवमीएसस सम्बन्धक्वको प्राप्त करता है उससे समय मिध्यात्वकर्मके तीन दकके हो जाते हैं—सम्बन्धकर सम्मिष्ण्यात्व और सिध्यात्व।

६ १६१. अव चपशमसम्बन्धृष्टि जीवके प्रथम समयसे छेकर मिध्यात्वकर्मके प्रदेशोंके सम्यक्त और सम्यमिष्ठवात्वर्मे गुणसंक्रमद्वारा परिणमनके क्रमको अल्यबहुत्वद्वारा कथन करते हुए आगेके सुन्नप्रवन्यको कहते हैं—

- पढमसमयउवसंतदंसणमोहणीओ मिच्छत्तादो सम्मामिच्छत्तो बहुगं परेसागं देदि । समस्ते असंखेजगणहीणं देदि ।
- ९ १६२. पढमसमयउवसंतदंसणमोहणीयो णाम पढमसमयउवसमसम्माइद्री। सो मिन्छत्तादो सम्मामिन्छत्ते बहुअं पदेसम्गं देदि । सम्मत्ते प्रण तत्तो असंखेजगुण-हीणं पदेसम्गं देदि । दोण्डमेदेसिं दव्वाणमागमणइं मिच्छत्तस्स को पहिभागो ? पलिदोवमस्स असंखेजदिभागपमाणो गुणसंकमभागहारो । णवरि सम्मामिच्छत्तपदेसा-गमणणिमित्तगुणसंकमभागहारादो सम्मत्तपदेसागमणणिवंधणगुणसंकमभागहारो असं-खेजगुणो ति घेत्तव्यो । एवमेदेणप्याबहुअविहिणा अंतोम्रहुत्तमेत्तकालं मिच्छत्तादो सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि पुरदि । णवरि समये० असंखेजजुगुण मसंखेजजुगुणं मिच्छत्तादो पदेसग्गं संकाग्रेमाणो पढमसमए सम्मामिच्छत्तमिम संकतदव्वादो विदियसमये सम्मत्तिम असंखेजगुणं दव्वं संकामदि । तत्थेव सम्मामिच्छत्ते असंखेजजगुणं पदेसग्गं संकामेदि । एवं जाव गुणसंकमचरिमसमयो चि । संपृहि एवंविहस्स अत्थविसेसस्स जाणावणद्वयुत्तर-सत्तप्पबंधमाह---
- प्रथम समयवर्ती उपशान्त-दर्शनमोहनीय जीव मिथ्यात्वके द्रव्यमेंसे सम्य-ग्मिथ्यात्वमें बहुत प्रदेशपुंजको देता है। उससे सम्यक्त्वमें असंख्यातगुणे हीन प्रदेश-पञ्चको देता है।
- ६ १६२. प्रथम समयवर्ती उपशान्त-दर्शनमोहनीय जीव प्रथम समयवर्ती उपशमसम्य-म्दृष्टि कह्ळाता है। वह मिध्यात्वके द्रव्यमेंसे सम्यग्मिश्यात्वमें बहुत प्रदेशपुञ्जको देता है। परन्त सम्यक्त्वमें उससे असंख्यातगुण होन प्रदेशपुञ्जको देता है।

डांका —इन दोनोंके द्रव्योंके आनेके लिये मिध्यात्वका क्या प्रतिभाग है ?

ममाधान-गुणसंक्रम भागहार प्रतिभाग है, जो पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इतनी विशेषता है कि सम्यग्मिण्यात्वके प्रदेशोंके आनेके निमित्तरूप गणसंक्रम भागहारसे सम्यक्तक प्रदेशोंके आनेका निमित्तरूप गुणसंक्रम भागहार असंख्यातगुणा है ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए।

इसप्रकार इस अल्पबहुत्वविधिसे अन्तर्भृहूर्त कालतक मिध्यात्वके द्रव्यमेंसे सम्यक्त और सम्यग्मिथ्यात्वको पूरित करता है। इतनी विशेषता है कि प्रत्येक समयमें मिथ्यात्वके दुव्यमेंसे असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे प्रदेशपुञ्जका संक्रम करता हुआ प्रथम समयमें सम्यग्मि-ध्यात्वमें संक्रान्त हुए द्रव्यसे दूसरे समयमें सम्यक्त्वमें असंख्यातगुणे द्रव्यका संक्रम करता है। तथा उसी समयमें सम्यामाध्यात्वमें असंख्यातराणे प्रदेशपुंजका संक्रम करता है। इसप्रकार गुण संक्रमके अन्तिम समयतक जानना चाहिए। अब इसप्रकारके अर्थविशेषका ज्ञान करानेके लिये आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं-

- विदियसमए सम्मत्ते असंखेज्जगुणं देदि ।
- # सम्मामिच्छत्ते असंखेज्जगुणं देवि ।
- \* तदियसमण् सम्मर्तः असंखेळजगुणं देदि ।
- \* सम्मामिच्छुत्ते असंखेजजगुणं देवि ।
- \* एवमंत्रोमुहत्तद्धं गुणसंकमो णाम ।

५ १६३. एदाणि सुनाणि सुनामाणि । एदेहिं सुनेहिं परत्याणप्पावहुअं मणिदं। संपिंह सत्याणप्पावहुपं मण्णमाणे पदमसमण् सम्मामिन्छने संकमिद्पदेसम्यं थोवं। विदियसमण् असंखेज्जगुणं। एवं जाव गुणसंकमचित्रसममो िच । एवं सम्मानस्य वि सत्याणप्पावहुअं णेद्व्वं। एत्य उवसमसमाइद्विविद्यसमयप्पदृद्धि जाव मिन्छन्तस्य गुणसंकमो अविद, अंगुरुस्तासंखेज्जमाय-पिडमागियविज्जादगुणसंकमेण सम्मामिन्छन्यद्व्यस्स सम्मने तद्वत्याण् संकमणोव- छंमादो। सुनेणाणुवइद्वमेदं कुदो छन्मिद् नि णासंकणिवज्ञं; सुन्तसंदस्स देसामासयमावेण तहाविहत्यविमेसमंग्रचणे वावारन्यवग्रमादो।

- अससे दूसरे समयमें सम्यक्त्वमें असंख्यातगणे प्रदेशपुञ्जको देता है।
- उससे सम्यग्मिथ्यात्वमें असंख्यातगणे प्रदेशपुंजको देता है।
- अससे तीसरे समयमें सम्यक्त्वमें असंख्यतागुणे प्रदेशपुझको देता है।
- असंख्यान्यान्वमें असंख्यातगुणे प्रदेशपुद्धको देता है।
- इस प्रकार अन्तर्भुहुर्च कालतक गुणसंक्रम होता है ।

§ ६६२ ये सूत्र सुगम है। इन सूत्रोंद्वारा परस्थान अल्पबहुत्वका कथन किया। अब स्वस्थान अल्पबहुत्वका कथन करनेपर प्रथम समयमें सम्यिमण्यात्वमें संक्रमित हुआ प्रदेश- पुंज स्तोक है। दूसरे समयमें संक्रमित हुआ प्रदेश- पुंज स्तोक है। दूसरे समयमें संक्रमित हुआ प्रदेश- संक्रमित समयक सामयक स्वात्युणा है। इसप्रकार गुण- संक्रमके अत्तिन समयक जानना चाहिए। इसीप्रकार सम्यवन्वक मो सम्यान अल्पबहुत्व के जाना चाहिए। यहाँपर उपशमसन्यग्रृष्टिक दूसरे समयसे छेकर जहाँतक मिण्यात्वका गुणसंक्रम होता है बहाँतक सम्यामण्यात्वका मी गुणसंक्रम होता है, क्योंकि सूच्यंगुळके असंख्यात्वे माणके प्रतिभागीक्षप विच्यात्युणसंक्रमद्वारा सम्यान्यात्वक द्रव्यका सम्यवन्यसे असंस्थात्वे माणके प्रतिभागीक्षप विच्यात्युणसंक्रमद्वारा सम्यान्यात्वके द्रव्यका सम्यवन्यसे स्वस्थान प्रस्थान प्रतिभागीक्षप विच्यात्यात्वक स्वयं सम्यान्यक स्वयं सम्यान्यक स्वयं सम्यान्यक स्वयं स्वयं सम्यान्यक सम्यान्यक स्वयं सम्यान्यक सम्यान्यक स्वयं सम्यान्यक स्वयं सम्यान्यक स्वयं सम्यान्यक सम्यान्यक स्वयं सम्यान्यक स्वयं सम्यान्यक स्वयं सम्यान्यक स्वयं सम्यान्यक सम्यान्यक सम्यान्यक स्वयं सम्यान्यक सम्यान्यक स्वयं सम्यान्यक सम्यान्यक सम्यान्यक स्वयं सम्यान्यक सम्यान्यक सम्यान्यक सम्यान्यक सम्यान्यक सम्यान्यक सम्यान्यक स्वयं सम्यान्यक स्वयं सम्यान्यक सम्यान्यान्यक सम्यान्यक सम्यान्यक सम्यान्यक सम्यान्यक सम्यान्यक सम्यान्य

श्रंका--सूत्रमें इसका उपदेश नहीं दिया, फिर यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—ऐसी आझंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस सूत्रका देशामर्थकरूपसे उस प्रकारको अवस्थाविशेषके सूचन करनेमें व्यापार स्वीकार किया गया है।

विश्वेषार्थ--यहाँ वपराससम्बग्दाष्ट्रिके प्रथम समयसे लेकर अन्तर्गुहर्त काल तक मिष्यात्वके द्वव्यका सम्बग्धिष्यात्व और सम्बक्त्वमें गुणसंक्रम भागहारद्वारा किस प्रकार

- § १६४. एवमेदेण विधिणा अंतोम्रहुचकालं गुणसंकमणुपालिय तदो गुणसंकम-कालपरिसमत्तीए मिच्छत्तस्स विज्झादसंकममाढवेदि ति पदुष्पायणह्रमुत्तरसुत्तारंभी--
- # तत्तो परमंगुलस्स असंखेज्जदिमागपडिभागेण संकमेदि सो विज्ञादसंकमो णाम ।
- § १६५. पुव्चिन्हो उवसमसम्माइद्वी पढमसमयप्पहुडि एगंताणुवङ्गीए बङ्गमाणस्स अंचोमुहुत्तकालमाविओ गुणसंकमो णाम । एत्तो परमंगुलस्स असंखेजदिमागपडिभागिओ विज्ञादसण्णिदो संकमविसेसो गुणसंकमपरिसमत्तिसमकालपारंभो होर्ण जाव उवसम-सम्माइड्डी वेदगसम्माइड्डी च ताव णिप्पडिवंचं पयदृदि ति मणिदं होदि। इदो वुण एदस्स विज्ञादसण्णा ति ने ? विज्ञादिवसेहियस्स जीवस्स द्विदि-अणुभागसंडय-गुणसेढिआदिपरिणामेसु थक्केसु पयद्वमाणतादो विज्झादसंकमो त्ति एसो मण्णदे । एवं सम्मामिच्छत्तस्स वि एदम्मि विसए विज्ञादसंक्रमपवृत्ती वन्खाणेयव्या ।

उत्तरोत्तर गुणित क्रमसे असंस्थातगुणे द्रव्यका निक्षेप होता है यह बतलानेके साथ यह भी बतलाया है कि उपशाससम्यादृष्टिके दूसरे समयसे लेकर सम्यग्मिध्यात्वके द्रव्यका भी गुण-संक्रम होता है, क्योंकि मुच्यंगुळके असंख्यातवें भागका सम्यग्मिध्यात्वके द्रव्यमें भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतने हुन्यका विष्यात-गणसंक्रम द्वारा सम्यग्मिध्यात्वके द्रव्यका सम्यन्त्वमें उस अवस्थामें संक्रमण होता रहता है। यह द्रव्य सम्यक्त्वमें प्रति समय गुणितक्रमसे प्राप्त होता है, इसिंछए यहाँ ऐसे संक्रमका नाम विष्यात संक्रम होते हुए भी उसे टीकाकारने गुण-संक्रम कहा है ऐसा प्रतीत होता है। श्री धवलाजीके इसी स्थलपर इसका कोई उल्लेख उप-छन्ध नहीं होता।

- § १६४ इस प्रकार इस विधिसे अन्तर्भ हर्त काल तक गुणसंक्रमका पाउनकर इसके आगे गुणसंक्रमका काल समाप्त होनेपर मिध्यात्वकर्मका विध्यातसंक्रम आरम्भ करता है इसका कथन करनेके छिये आगेके सुत्रका आरम्भ करते हैं-
- # उससे आगे सूच्यंगुलके असंख्यातर्वे मागरूप प्रतिमागके द्वारा संक्रमण करता है वह विष्यातसंक्रम है।
- § १६५. जो पहलेका उपशमसम्यग्दृष्टि जीव प्रथम समयसे लेकर एकान्तानुषृद्धिसे वृद्धिको प्राप्त हो रहा है उसके अन्तर्मुहर्त काळवक होनेबाला संक्रम गुणसंक्रम कहलाता है। इससे आगे सून्यंगुरुके असंस्थातवें भागरूप भागहारस्वरूप विश्वातसंज्ञावारा संक्रमविशेष गुणसंक्रमको समाप्तिके समकालमें प्रारम्भ होकर जनतक उपशमसन्यग्दृष्टि और बेदकसम्य-म्दृष्टि है तब तक विना किसी प्रतिबन्धके प्रवृत्त रहता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

जंका--इस संक्रमकी विष्यात संज्ञा किस कारणसे है १

समाधान--विष्यात हुई है विशुद्धि जिसकी ऐसे जीवके स्थितिकाण्डक, अनुमाग-काण्डक और गणश्रेणि आदि परिणामोंके हक जानेपर प्रवृत्त होनेके कारण इसे विध्यातसंक्रम कहते हैं।

- जाव गुणसंकमो ताव मिच्छ्यवज्जाणं कम्माणं ठिविघादो अणु-भागवादो गुणसेवी च।
- १६६. एत्य मिच्छन्तरज्ञाणमिदि णिहेसो मिच्छन्तस उवसंतावत्यस्स तद-वत्थाए द्विदिखंडपादीणमभावपद्रपायणफळो । तम्हा जाव गुणसंकमो ताव एपंताणु-विद्यिपणमिदि दंसणमोहणीयवन्जाणं कम्माणं ठिदि-अणुभागचाद-गुणसेढिणिक्सेव-रुक्खणं कज्जिसिसेसमेसो करेदि, णो परदो, तत्य विज्ञादिविसोहियनादो नि सुत्रस्य-णिच्छत्रो । छुदो तुण मिच्छाइद्विचित्मममए चेवाणियिक्वरुणपित्मोसु णिहिद्वेषु गुणमंकमकारुम्भंतरे द्विदि-अणुभासघादादीणं संग्रवो १ ण एस दोसो, पुक्वपञ्जोगवसेण तद्वरमे वि केन्तियं पि कार्ल तप्यवृत्तीए बाह्यणुवरुंभादो ।

इस प्रकार इस स्थलपर सम्यग्मिध्यात्वके भी विश्वातसंक्रमकी प्रवृत्तिका ब्याल्यान करना चाहिए।

# जब तक गुणसंक्रम होता रहता है तब तक इस जीवके मिथ्यात्वको छोड़कर शेप कर्मों के स्थितिघात, अलुभागधात और गणश्रेणिक्स कार्य होते रहते हैं।

§ १६६ यहाँपर 'मिष्यात्वको छोड़कर होष कर्मी' इस पदके निर्देशका 'फळ उपशान्त अवस्थाको प्राप्त मिष्यात्वप्रकृतिके उस अवस्थामें स्थितिकाण्डकपात आदिके अभावका कथन करना है। इसलिये जवतक गुणसंक्रम होता है तबतक यह जीव एकान्तातुष्टद्विक्रप परिणामों के द्वारा दर्शनमोहनीयको छोड़कर पर फर्मोंके स्थितिकाण्डकपात, अनुमारकाण्डकपात और गुणशिणितिश्रेण कथाववाले कार्यविहेषको करता है, इससे आगे जहा, क्योंकि आगे इसकी विश्वयि हो जाती है यह इस सुनके आपेका निरुचय है।

शंका—परन्तु मिप्यादृष्टिके अनिवम समयमें ही अनिवृत्तिकरणरूप परिणामोंके समाप्त हो जानेपर गुणसंक्रम कालके भीतर स्थितिकाण्डकघात और अतुभागकाण्डकघात आदि कैसे

सम्भव हैं ?

समाधान- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि पूर्वप्रयोगवश अनिवृत्तिकरणक्ष परि-णामोंके उपरम हो जानेपर भी कितने ही बाखतक उक्त कार्योंकी प्रवृत्तिमें बाधा नहीं उपखब्य होती।

विश्वेषार्थ — जो जीव अनिवृचिकरणरूप परिणामों के करते ही अन्तरमें प्रवेशकर उप-तमसम्बग्दृष्टि हो जाता है उसके कितने काळक किन कर्मों के स्थितिकाण्डकपात आदि कार्य होते रहते हैं, मिध्यात्वप्रकृतिका गुणसंक्रम होकर क्या कार्य होता है, और इस काळमें किस प्रकारकी विश्वादि होती है और उपश्मसम्बग्दृष्टिके स्थितिकाण्डकपात आदि होनेका कारण क्या है इन सब बातोंका बहीं सिर्णय किया गया है। सावमें यह मो बतळाया है कि उपशम्म सम्यादृष्टिके दूसरे समयसे छेकर सम्यामिध्यात्वप्रकृतिका सम्यवस्वप्रकृतिमें विश्वातसंक्रमके द्वारा प्रदेशनिक्षेप भी होता रहता है। इसप्रकार जबतक गुणसंक्रमकी प्रवृत्ति होती है तबके कार्यविशेषोंका सुचनकर इसके बाद विश्वातसंक्रमकी प्रवृत्ति होतेसे स्थितिकाण्डकपात आदि कार्य ठक सात्री हैं इस बासका सकारण निर्देश किया गया है।

- § १६७. एवमेत्रिएण संबंधेण दंसणमोढउवसामणाए परूवणं काद्ण संपिष्ट एत्थेव कालसंबंधियाणं पदाणं अप्याबहुअपरूवणहुम्बरिमं प्वधमाह—
  - # एदिस्से परूवणाए णिट्ठिदाए इसो दंडओ पणुवीसपडिगो।
- ५ १६ =. एदिस्से अणंतरपरुविदाए देसणमोहोनसामगपरुवणाए समत्राए संपिद्द एत्तो 'दंसण-चिरत्तमोहे' ति पदपडिपूरणं बीजपदमवर्जविय इमा पणुवीसपडिजो अप्पाबहुअदंडजो कादच्यो होइ। एदेण विणा जहण्णुकस्सिट्टिदि-अणुमागसंडणुकीरणद्वादि-पदाणं पमाणविसयणिणणयाणुप्पत्तीदो ति मणिदं होइ। एवमेदेण सुत्तेण कयाव-सरस्स पणुवीसपदियस्स अप्याबहुअदंडयस्स जहाकममेसो णिवुदेसो—
  - \* सञ्वत्थोवा उवसामगस्स जं चरिमअणुभागखंडयं तस्स उद्यीरणद्धा।
- § १६०. एत्य उवसामगो ति बुत्ते दंसणमोइउवसामगो घेत्रच्यो। तस्स चिरमाणु-मागखंडयमिदि बुत्ते मिन्छत्तस्स पदमद्विदीए समप्पंतीए तत्थतणचिरमंतोष्कृहुत्त-कालमावियस्स अणुभागखंडयस्स गइणं कायच्यं। सेसकस्माणं पुण गुणसंकमकाल-चिरमावत्थाभाविणो अणुभागखडयस्स गइणं कायच्यं, तदुकीरणद्वा अवोष्कृहुत्तमेत्ती होदृण सच्वत्थोवा ति णिहिद्वा। १।
- ् अपुरुवकरणस्स पढमस्स अणुभागखंडयस्स उक्कीरणकात्तो विसेसाहिओ।
- ५ १६७, इसप्रकार इतने प्रबन्धके द्वारा दर्शनसोहनीयकी उपशामनाका कथनकर अब यहींपर काळमन्यन्थी पहाँके अन्यबहुत्वका कथन करनेके छिये आगेके प्रबन्धको कहते हैं—
  - \* इस प्ररूपणाके समाप्त होनेपर यह पचीसपदिक दण्डक करने योग्य है।
- § १६८. अनन्तरपूर्व कही गई दर्शनमोहके उपशासककी इस प्ररूपणाके समाप्त होनेपर अब 'दंसण-चरित्तमोहे' इस पदकी पूर्तिस्कर बीजपदका अवलम्बन लेकर यह पच्चीसपदिक अल्पबहुत्वदृद्धक करने यांग्य हं, क्योंकि इसके बिना जघन्य और उत्क्रष्ट स्थिति और अनु-भागसम्बन्धी उत्क्रीरणकाल आदि पदाँके प्रमाणका निर्णय नही हो सकता यह उक्त कथनका तात्यव है। इसप्रकार इस सुत्रद्वारा अवसरप्राप्त पच्चीसपदिक अल्पबहुत्वदृष्टकका कमसे यह निर्देश हैं—
- ं अं उपेशामकका जो अन्तिम अनुभागकाण्डक है उसका उल्कीरणकाल सबसे स्तोक हैं।
- § १६९. यहाँ सुत्रमें 'उपशासक' ऐसा कहनेपर दर्शनमोहके उपशासको प्रहण करना वाहिए। 'ध्सके अनितम अनुमागकाण्यक' ऐसा कहनेपर मिध्यात्मकी प्रथम स्थितिके समाप्त होते समय वहाँ अनित्म अन्तर्गुहर्तमें होनेवाछे अनुभागकाण्यका प्रहण करना चाहिए। परन्तु मेथ कर्नोका गुणसंक्रम काळको अनितम अवस्थामें होनेवाछे अनुभागकाण्यकका प्रहण चाहिए, उनका उत्कीरण काळ अन्तर्गुहर्तप्रमाण होकर सबसे स्तोक है ऐसा निर्देश किया है। १।
  - अपूर्वकरणके प्रथम अनुभागकाण्डकका उत्कीरणकाल विशेष अधिक है।

- ५ १७०. किं कारणं ? चरिमाणुमागकंडयुक्कीरणद्वादो विसेसाहियकमेण संखेज-सहस्समेनीसु अणुभागखण्डयउकीरणद्वासु हेट्टा ओदिण्णासु एदस्स सम्वयन्तीदो। एत्य विसेसपमाणं हेट्टिमरासिस्स सखेजदिमागभेचं होद्ण संखेजाविष्ठयपमाणिमिदि वेचच्चं। २।
- चरिमद्विविखंडयउद्गीरणकालो तम्ह चेव द्विविषंघकालो च दो वि तुल्ला संखेळगुणा ।
- § १७१. एवं भणिदं मिच्छत्तस्स पढमिट्टदीए समप्पमाणाए तकालियवरिमिट्टिविक्संडयउकीरणकालो तत्थतणविमिट्टिदिवंभकालो च गाहेयच्यो । सेसकम्माणं पुण गुण-संकमकालचरिमिट्टिदंभंदिवंभकालो च गाहेयच्यो । ऐदं च दो वि सिंसपिरिमाणा होर्पण पुव्विक्लादो अपुव्यकरणपदमसमयविसयाणुभागकंडयुक्कीरणदाले संखेज-गुणा चि णिदिहा । कि कारणं १ एकम्मि द्विदिखंडयकाल्डभंतरे संखेजसहस्समेचाणि अणभागखंडयाणि होति च परमगुरुव्यवसायदो । ३-१ ।
- \* श्रंतरकरणद्धा तम्हि चेव द्विविषंघगद्धा च दो वि तुल्लाओ विसेसा-हिपाओ ।
- १७२. किं कारणं १ पुल्विन्छदोकालेहिंतो हेट्टा अंतोग्रहुचकालमोसिरयूण दोण्ह-भेदासिमद्वाणं पत्रुचिदंसणादो । ५-६ ।
- § ९७० क्योंकि अनितम अनुभागकाण्डक उत्कीरणकालसे विशेष अधिक कमसे संस्थात हजार अनुभागकाण्डकसम्बन्धी अर्कारणकालांक नीचे वतरने पर इसकी उत्पत्ति होती हैं। यहाँपर विशेषका प्रमाण अधसतन राशिका संस्थातवां भागमात्र होकर संस्थात आविष्ट-प्रमाण है ऐसा प्रष्ठण करना चाहिए। २।
- अतसे अन्तम स्थितिकाण्डकका उत्कीरणकाल और वहींपर स्थितिबन्धकाल
   बे दोनों ही परस्पर तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं।
- § ९०१ ऐसा कहनेपर मिण्यात्वकी प्रथम स्थितिक समाप्त होते समय उस कालमें होनेबाले अनितम स्थितिकाण्डकके उत्कीकरणकालको और वहाँके अनितम स्थितिवन्धकालको
  प्रष्टण करना चाहिए। तथा रोप कर्माक गुणसंक्रमकालके अनितम स्थितिवन्धकालको और
  स्थितिकाण्डककालको प्रष्टण करना चाहिए। ये दोनों सदृश परिमाणवाले होकर पूर्वोक्त
  अपूर्वकरणके प्रथम समयसम्बन्धी अनुमागकाण्डकके उत्कीरणाकालसे संस्थावगुणे हैं ऐसा
  यहाँ निर्देश किया है, क्योंकि एक स्थितिकाण्डकके कालके भोवर संस्थात इजार अनुमाग
  काण्डक होते हैं ऐसा परम गुरुका उपदेश है। ३-४।
- \* उन दोनोंसे अन्तरकरणका काल और वहीं पर स्थितिवन्धकाल थे दोनों ही परस्पर तन्य डोकर विशेष अधिक हैं।
- § १७२ क्योंकि पूर्वोक्त दो काखोंसे नीचे अन्तर्मुं हुतं काल पीछे जाकर इन दोनों कालोंकी प्रवृत्ति देखी जाती हैं.। ५-६।

- # अपुरुवकर्णे हिदिखंडयज्झीरणद्धा हिदिबंधगद्धा च दो वि तुन्लाओ विसेसाहियाओ ।
- § १७३. किं कारणं ? पुव्चिक्लदोकालेहिंतो तचो हेट्टा अंतोग्रहत्तमोसिरिय अपुट्यकरणषढमहिदिसंडयविसए एदासि पच्चुत्तिदंसणादो । = ।
- # उवसामगो जाव गुणसंकमेण सम्मत्त-सम्मामिच्छताणि परेदि सो कालो संखेजगुणो।
- § १७४. किं कारणं ? तकालब्भंतरे संखेजाणं द्विदिखण्डयाणं द्विदिवंधाणं च संभवादो ।
  - पदमसमयववसामगस्स गुणसेदिसीसयं संखेजगुणं।
- ६ १७५, एत्थ पटमसमयउनसामगो ति भणिदे माविनि भृतवदुपचारं कृत्वा पटम-समयउवसामगमाविस्स पढमसमयअंतरकारयस्स गृहणं कायव्व । तस्स गुणसेढिसीसग-मिदि बुत्ते अंतरचरिमफालीए पदमाणियाए गुणसेढिणिक्खेवस्स अग्गग्गादो संखेअदि-भागं खंडेयुण जं फालीए सह णिन्लेविज्जमाणं गुणसेढिसीसयं तस्स गहणं कायव्वं। तं पुण पुन्विन्छादो गुणसंकमकालादो संखेज्जगुणं, गुणसेहिसीसयस्स संखेज्जदिभागे चेव गुणसंकमकालस्स पञ्जवसाणदंसणादो । अधवा पढमसमयउवसामगस्स गुणसेढि-
- अन्ते अपूर्वकरणमें स्थितिकाण्डकका उत्कीरणकाल और स्थितिवन्धकाल ये दोनों ही परस्पर तुन्य होकर विशेष अधिक हैं।
- § १७३, क्योंकि पूर्वोक्त दो कालोंसे उनसे नीचे अन्तमुँ हुर्व काळ पीछे जाकर अपूर्व-करणके प्रथम स्थितिकाण्डकके समय इनकी प्रवृति देखी जाती है। ७८।
- # उन दोनोंसे उपशामक जीव जब तक गुणसंक्रमके द्वारा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतियोंको प्रता है वह काल संख्यातगुणा है।
- § १७४. क्योंकि उस कालके भीतर संस्थात स्थितिकाण्डक और स्थितिवन्ध सम्भव ₹191
  - उससे प्रथम समयवर्ती उपशामकका गुणश्रेणिशीर्ष संख्यातगुणा है।
- § १७५. यहाँ पर 'प्रथम समयवर्ती उपज्ञामक' ऐसा कहने पर भावोंम भृतके समान रुपचार करके प्रथम समयवर्ती उपञामक होनेवालेका अर्थात प्रथम समयवर्ती अन्तर करने-वालेका प्रहण करना चाहिए। उसका गुणकणिशीर्ष ऐसा कहनेपर अन्तरसम्बन्धी अत्तिम फालिका पत्र कहोते समय गुणकणितिक्षेपके आमामसे संस्थातवें भागका खण्डन कर जो फालि-के साथ निर्जीण होनेवाडा गुणान्नेणिशीर्ष है उसका महण करना चाहिए। वह पूर्वके गुण-सक्रमसम्बन्धी कालसे संख्यातगुणा है, क्योंकि गुणश्रेणशीर्षके संख्यातवें भागमें ही गण-संक्रमकालका अन्त देखा जाता है। अथवा सूत्रोंमें प्रथम समयवर्ती उपशामकसम्बन्धी मिध्यात्वका गुणश्रेणिशोर्ष ऐसा विशेषण लगा कर नहीं कहा, किन्तु सामान्यरूपसे कहा है,

सीसयं भिच्छनस्से ति विसेसियुण सुने ण पह्नविदं, किंतु सामण्णेणोवहडूं, तेण सेस-कम्माणं पढमसमयउवसामगस्स गुणसेढिसीसयं गहेयव्वं, तेसिमंतरकरणामावेण पढम-समयउवसामगम्मि तस्संभवे विरोहाणुवलंमादो । १० ।

- \* परमहिदी संखेजगुणा।
- १७६ किं कारणं १ पढमिंडदीए संखेजदिभागमेचस्सेव गुणसेढिसीसयस्स
  अंतरहमागाइदचादो । ११ ।
  - **\* उवसामगद्धा विसेसाहिया।**
  - § १७७. केत्तियमेचो विसेसो १ समयुणदोआविलयमेचो । किं कारणं १ चरिम-

इसिंछये प्रथम समयवर्ती उपज्ञासकके जो शेष कर्म हैं उनका गुणक्रेणिशीर्ष छेना चाहिए, क्योंकि उन कर्मोंका अन्तरकरण न होनेसे प्रथम समयवर्ती उपज्ञासकके उसके सम्भव होनेमें विरोध नहीं पाया जाता । १०।

- # उससे प्रथम स्थिति संख्यातगुणी है।
- ९ १७६. क्योंकि प्रथम स्थितिके संख्यातर्वे भागप्रमाण हो गुणश्रेणिशीर्वको अन्तरके लिये प्रहण किया गया है। ११।
  - # उससे उपशामकका काल विशेष अधिक है।
  - § १७७. शंका—विशेषका प्रमाण कितना है ?
  - समाधान---एक समय कम दो आविककाळ विशेषका प्रमाण है।
  - शंका-इसका क्या कारण है ?

समयमिच्छाइद्विणा बद्धमिच्छत्त्रणवक्तंथस्स एगसमयो पदमद्विदीए चैव गलदि। पुणो इसं पदमद्विदिचरिमसमयं मोत्तृण उवसमसम्माइद्विकाल्ग्मंतरे समयुणदोआवल्पियमेचद्वाण-म्रुवरिगंतृण तस्स उवसामणा समप्पइ, तेण कारणेण पदमद्विदीए उवरिमाओ समयुणदो-आवल्पियाओ पवेसियुण विसेसाहिया जादा । १२। संपद्वि एदस्सेव विसेसाहियपमाणस्स णिण्णयक्तरणद्वमुत्तरो सुत्तावयवो—

- से आवित्याओं समयुणाओं ।
- § १७८, गयत्थमेदं सुत्तं ।
- **\* अणिय**हिअद्धा संखेळगुणा ।
- ५ १७९. किं कारणं ? अणियट्टिअद्वाए संखेजिदिमागे चेव पढमिट्टिदीए सरूबोव-स्टबीदो । १३ ।
  - **# अपुरुवकरणद्धा संखेजगुणा** ।

समाधान—क्योंकि जन्तिम समयवर्ती मिध्यावृष्टिके द्वारा वाँचे गये मिध्यात्वसम्बन्धा नवकबन्धका एक समय प्रथम स्थितिमें हो गल जाता है। पुनः इस प्रथम स्थितिसम्बन्धो अन्तिम समयको छोड़कर उपरामसम्यावृष्टिके कालके भीतर एक समय कम दो आविष्ठप्रमाण काल उपर जाकर उसकी उपरामना समाप्त होती है, इसकिए प्रथम स्थितिमें एक समय कम दो आविष्का प्रदेश कराकर वह विशेष अधिक हो जाता है। १२।

अब इसी विशेष-अधिक प्रमाणका निर्णय करनेके लिये आगेका सुन्नवचन है-

# वह विशेष एक समय कम दो आविलिश्रमाण है।

§ १७८. यह सूत्र गतार्थ है।

# उससे अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातगुणा है।

६ ९७९ क्योंकि अनिवृत्तिकरणके कालके संख्यातवें भागमें ही प्रथम स्थितिके स्वरूप-की उपलब्धि होती है। १३।

विश्लेषार्थ अनिष्टतिकरणमें अन्तरकरणके प्रथम समयसे छेकर अनिष्टृत्तिकरणके अन्तिम समय तकका जितना काळ है वही मिण्यात्वकी प्रथम स्थितिका काळ है जो कि अनि-ष्टृत्तिकरणके काळके संस्थातवें भागप्रमाण है। यही कारण है कि यहाँ टोकार्मे यह निर्देश किया है कि अनिष्टृत्तिकरणके काळके सस्थातवें भागमें ही प्रथम स्थितिकी उपजिध होती है।

# उससे अपूर्वकरणका काल संख्यातगुण। है ।

#### # गुणसेदिणिक्खेबो विसेसाहिओ।

६ १८१. अपुत्र्वकरणपदमसमये आदत्तो जो गुणसेदिणिक्खेनो सो अपुत्रकरण-द्वादो विसेसाहिओ ति भणिद होइ । केत्तियमेत्तो विसेसो १ विसेसाहियअणियट्टिअद्धा-मेत्तो । १५ ।

#### \* उवसंतद्धा संखेळगुणा ।

६ १८२, जिम्म काले मिच्छन्त्र्युवसंत्रभावेणच्छित् सो उवसमसम्मत्तकालो उव-संतद्धा चि भण्यदे । एसा गुणसेिडिणिक्सेवादो संखेज्ज्यगुणा । कुदो एदं णव्यदे १ एदम्हादो चेव सत्तादो । १६ ।

#### \* संतरं संखेजजगुणं ।

५ १८३, अंतरदीहचमुवसमसम्मनद्वादो संखेज्जगुणिमिदि मणिदं होिद । किं कारणं १ अंतरस्स संखेजजिदमागे चेव उवसमसम्मनद्वं ग्रालिय तदो तिष्हं करमाण-

#### अससे गुणश्रेणिका निक्षेप विशेष अधिक है।

१९१ क्योंकि अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जो गुणश्रे णिनिक्षेप उपलब्ध होता है वह
अपूर्वकरणके कालसे विशेष अधिक है यह उक्त कथनका वात्पर्य है।

शंका-विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान—अनिवृत्तिकरणके कालको विशेष अधिक करनेपर जो लब्ध आवे तत्प्रमाण है। १५।

अससे उपश्चान्ताद्वा संख्यातगुणा है।

९ ९८२ जिस कालमें मिष्यात्व उपशांतरूपसे रहता है वह उपशाससम्यवन्यका काल
 उपशानताद्वा कहलाता है। यह गणश्रेणिनिश्लेषसे संख्यातगणा है।

शंका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है?

समाधान-इसी सूत्रसे जाना जाता है। १६।

# उससे अन्तर संख्यातगुणा है।

§ १८३. क्योंकि अन्तरका आयाम उपश्यसम्यक्त्वके कालसे संख्यातगुणा ह यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

शंका-इसका क्या कारण है ?

समाधान--क्योंकि अन्तरके संख्याववें भागमें ही उपशमसम्यक्तकके कालको गलाकर

मण्णदरमोकड्डियूण वेदेमाणो अंतरं विणासेदि चि परमगुरूवएसादो । १७ ।

# जहण्यिया आबाहा संस्त्रेज्ञगुणा।

१८४. एसा जहण्णिया आवाहा कत्य गहेयव्या १ मिच्छत्तस्स ताव चिरम-समयमिच्छादिहिणा णवकवंषविसए गहेयव्या । तत्तो अण्णत्य मिच्छत्तस्स सब्ब-जहण्णावाहाणुवलंभादो । सेसकम्माणं पुण गुणसंकमचरिमसमयणवकवंभजहण्णावाहा चेत्रव्या । उवरि किण्ण चेप्पदे १ ण, गुणसंकमकालं वोलिय विज्ञादे पदितस्स मंद-विसोहीए द्विदिवंषो वहुइ ति त्विस्यावाहाए सव्वजहण्णताणुववत्तीदो । एसा च अंतरायामादो संसेजजगुणा । क्वदो एवं णव्यदे १ एदम्हादो चेव परमागमवकादो । १८।

डससे आगे तीनों कर्मोमेंसे किसी एकका अपकर्षणकर उसका वेदन करता हुआ अन्तरको समाप्त करता है ऐसा परम गुरुका उपदेश हैं। १७।

बिद्योबार्थ — अन्तरकरणके समय प्रथम स्थिति और उपरितन स्थितिके मध्यको जितनी स्थितिको उक्त दोनों स्थितियोंमें निक्षेपकर अन्तर करता है उस अन्तरके कालमें यह जीव उपराम सम्यक्तको प्राप्तकर अन्तरके संस्थातकें भागभ्रमाण कालतक ही यह जीव उपराम-सम्यग्वृष्टि रहता है, इसलिये उपरामनाद्वासे अन्तरके कालको संस्थातगुणा कहा है ऐसा परम्परासे गुरुका उपरोग चला आ रहा है।

# उससे जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है।

§ १८४ शंका-यह जघन्य आबाधा कहाँकी छेनी चाहिए ?

समाधान—अन्तिम समयवर्ती निध्यादृष्टिक जो नवक्वन्य होता है उसकी लेनी चाहिए, क्योंकि उस स्थळके सिवाय अन्यत्र मिध्यात्वको जधन्य आवाधा नहीं उपरुष्य होती। परन्तु शेष कर्मोका गुणसंक्रमके अन्तिम समयमें जो नवक बन्ध होता है उसकी जधन्य आवाधा लेनी चाहिए।

शंका-इससे और आगेके कालको क्यों नहीं ली जाती ?

समाधान—नहीं, क्योंकि गुणसंक्रमके काळको वल्लंबनकर विष्यात संक्रमको प्राप्त हुए जीवके मन्द विशुद्धिवल स्थितिबन्ध वृद्धिगत होता है, इसल्यि बहाँकी आवाधा सबसे जयन्य नहीं हो सकतो। और यह अन्तरायामधे संस्थातगुणी है।

शंका-ऐसा किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान-इसी परमागमके बाक्यसे जाना जाता है। १८।

विश्वेषार्थ — यहाँपर अन्तरायामसे जिस जघन्य आवाधाको संस्थावगुणा बतलाया गया है वह यदि मिध्यात्वकर्मके बन्धको छो जाती है तो प्रकृतमें अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें मिध्यात्वकर्मका जो सबसे जघन्य बन्ध होता है उसकी लेनी चाहिए, क्योंकि प्रकृतमें मिध्यात्वकर्मका इससे जघन्य बन्ध अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयको होड़ अन्यन्न तीनों

#### \* उक्कस्सिया आबाहा संस्वेजनुणा ।

५ १८५. किं कारण १ अपुन्नकरणपढमसमयद्विदिबंधितमए सन्वकस्माणमृक्षस्ता-बाहाए विविक्खयत्तादो । पुन्त्रिन्छितिसयज्ञहण्यद्विदिबंधिदो एत्थतणिठिदिबंधी संखेज्ज-गुणो, तेण तदाबाहा वि तत्तो संखेज्ज्यगुणा ति जुत्तं होइ । १९ ।

### अहण्णयं द्विदिखंडयमसंखेळगुणं ।

५ १८६. मिच्छणस्स ताव पढमड्डिदीए थोवावसेसे आढणस्स चित्रमिद्धिर्संख-यस्स ग्रहणं कायव्वं । सेसकम्माणं च गुणसंकमकालस्स थोवावसेसे आढणस्स चित्रम-द्विदिखंडयस्य ज्रहणणभावेण संगद्दो कायव्वो । एदं च पलिदोवमस्स संखेज्जिदिमाग-ग्माणन्त्रणेणे पुव्यिक्लादो असंखेज्जगुणमिदि धेचव्वं । २० ।

करणोमें कहीं भी नहीं पाया जाता। और यदि प्रकृतमें झानावरणादि होष कमों के जयन्य बन्धकों जयन्य आवाधा होनी है तो वह इस जोवके गुणसंक्रमके अनिवस समयमें इन कमों का जो अपने पूर्व कालकों अपेक्षा जयन्य विवक्षित व ग्यह होता है उसकों होनी चाहिए, क्यों कि इससे कम प्रमाणवाला बन्ध अन्यत्र सम्भव नहीं है। उचाप गुणसंक्रमके समाप्त होनेके बाद भी यह जीव प्रथमोग्राम सम्यग्दृष्टि बना रहता है, किन्तु इसके मन्द्विमुद्धिके कारण स्थितिवन्ध अधिक होने लगता है, इसलियं प्रकृतमें गुणसंक्रमके अन्तिम समयमें होनेवाले जयन्य स्थितिवन्धकी जयन्य आवाधा हो होनी चीहिए। अतः उक्त दोनों स्थलोंकी जयन्य आवाधा अन्तरके कालसे संस्थातगुणी होती है यही आशय प्रकृतमें लेना चाहिए।

#### उससे उत्कृष्ट आबाधा संख्यातगुणी है।

९ ९८५ क्योंकि सब कर्मोंकी अपूर्वकरणके प्रथम समयमें होनेवाली स्थितिबन्धविषयक एक्ट आवाधा यहीं विवश्चित है, क्योंकि पूर्वमें कहे गये जवन्य स्थितिबन्धसे इस स्थळका स्थितिबन्ध संस्थातराणा होता है, इसिल्ये उसकी आवाधा भी पूर्वमें कही गई जमन्य आवाधासे संख्यातराणी होती है यह उक्त कथनका तात्य है। १९।

विश्वेषार्थ — स्थितिकाण्डकथात आदि कार्यावशेष अपूर्वकरणके प्रथम समयसे ही प्रारम्भ होते हैं। तदनुसार अपूर्वकरणके प्रथम समयमें होनेवाळा स्थितिवन्ध ही यहाँपर किया गया है। वह आगे होनेवाळ सव कर्मोंके स्थितिवन्धोंकी अपेक्षा सबसे अधिक होता है, इसिकिंव उसकी आवाधा भी आगो होनेवाळे स्थितिबन्धोंकी आवाधाओंकी अपेक्षा सबसे अधिक होता दे, वहां स्थितिबन्धोंकी आवाधाओंकी अपेक्षा सबसे अधिक होगी यह स्पष्ट ही है। वही यहाँ उत्कृष्ट आवाधारूपसे विवक्षित है यह उक्त कथनका तास्ये है।

### # उससे जघन्य स्थितिकाण्डक असंख्यातगुणा है।

§ १८६. मिथ्यालके तो प्रथम स्थितिक स्तोक शेष रहनेपर प्राप्त हुए अन्तिम स्थितिक ण्डकका प्रहण करना चाहिए और शेष कर्मों के गुणसंक्रमकालके स्तोक शेष रहनेपर प्राप्त हुए
अन्तिम स्थितिकाण्डकका जघन्यरूपसे संग्रह करना चाहिए। और यह पत्थोपमके संस्थातवें

१. आदर्शप्रली पलिदोबमासखञ्जदिभागपमाणसणेण इति पाठ: ।

- उक्कस्सयं द्विदिखंडधं संखेळगुणं ।
- § १८७. किं कारणं ? सागरोवमपुधत्तपमाणत्तादो । २१ ।
- जहण्णगो द्विदिबंधो संखेळगुणो ।
- § १८८. किं कारणं १ मिच्छत्तस्स चिरमसमयमिच्छाइड्विज्रहण्णड्विदिवंधस्स अंती-कोडाकोडिपमाणस्स सेसकम्माणं पि गुणसंकमचिरमसमयज्ञहण्णड्विदिवंधस्स गइ-णाठो । २२ ।
  - उकस्सगो द्विदिवंधो संखेळगुणो।
- ६ १८९. किं कारणं ? सस्वकम्माणं पि अपुव्वकरणपढमसमयद्विदिवंधस्स पुव्चिल्छ-जहण्णद्विदिवधादो संखेजजगुणत्तसिद्धीए णिव्वाहमुबनांमादो । २३ ।

भागप्रमाण होनेसे पूर्वमें कही गई उत्कृष्ट आवाधासे असंख्यातगुणा है यह उक्त कथनका तालर्थ है। २०।

विश्लेषार्थ — पूर्वेसे जो उन्क्रष्ट आवाचा बतळा आये हैं वह संख्यात काळ प्रमाण होती हैं और जघन्य स्थितिकाण्डक पल्योपसके संख्यातवे भागप्रमाण होता है, इसलिये ही प्रकृतमें उन्क्रष्ट आवाधासे जघन्य स्थितिकाण्डकको असंख्यातगुणा बतळाया है।

- उससे उत्कृष्ट स्थितिकाण्डक संख्यातगृणा है ।
- § १८७ क्योंकि यह सागरोपमपृथक्त्वप्रमाण है। २१।

विश्वेषार्थ—अपूर्वकरणके प्रथम समयमें किन्हीं जीवोंके सागरोपमपृथक्रवप्रमाण स्थितिकाण्डक होता है यह पहले ही बतला आये हैं। उसीको यहाँ प्रहण किया है। यह पूर्वके पत्योपमके संख्यातचे भागप्रमाण स्थितिकाण्डकसे संख्यातगुणा होता है यह स्पष्ट ही है।

- अस्ते जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है।
- ९१८८ क्योंकि अन्तिम समयवर्ती मिध्यादृष्टिके मिध्यात्वका जघन्य स्थितिबन्ध अन्तःकोडाकोडीप्रमाण और शेष कर्मोका भी गुणसंक्रमके अन्तिम समयका जघन्य स्थितिबन्ध लिया है। २२।

विश्वेषार्थ--पूर्वर्भे उत्कृष्ट स्थितिकाण्डक सागरोपमप्रथक्त्वप्रमाण वतला आये है और यहाँ जघन्य स्थितिबन्ध अन्तःकोङ्गाकोङ्गीप्रमाण बतलाया है, इसल्पि यह उससे संस्थातगुणा ही होगा यह स्पष्ट है।

- अससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है।
- § १८९ क्योंकि सभी कर्मोंका अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जो स्थितिकन्य होता है
  वह पुर्वेमें कहे गये अधन्य स्थितिकन्यसे संख्यातगुणा होता है इसकी सिद्धि निर्वाध पाई
  जाती है। २३।

विश्लेषार्थ-अपूर्वकरणके प्रथम समयमें सब कर्मोंका जो स्थितिबन्ध होता है वहाँसे

#### \* जहण्णयं हिदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं।

५ १९०. किं कारणं शिम्ब्बनस्य मिच्छाइडिचरिमसमयजङण्णाङ्गिदिसतकम्मस्स सैसकम्माणं पि गुणसंक्रमकालचरिमसमयजङण्णाङ्गिदिसंतकम्मस्य बंधादो संखेज्जगुणचे विरोहाणुवलंमादो । २४ ।

लेकर संस्थात हुनारों स्थितिबन्धमेदोंका अपसरण होकर अनिवृत्तिकरणके अनितम समयमें भिष्यात्वका और गुणसंक्रमके अन्तिम समयमें शेष छह कर्मीका प्राप्त होनेवाला स्थितिबन्ध संस्थातगुणा होन हो जाता है। यही कारण है कि यहाँपर उक्त होनों स्थलांपर होनेवाले भिष्यात्व और रोप छह कर्मोंके जमन्य स्थितिबन्धसे अपूर्वकरणके प्रथम समयमें होनेवाला उक्त सब कर्मोंका उक्तकृतिस्थितिकन्य संस्थातगुणा बत्तवाया है।

# अ उससे जघन्य स्थितिसत्कर्म संख्यातगुणा है।

६ १९० क्योंकि मिध्यादृष्टिके अनितम समयमें मिध्यात्वका जो जघन्य स्थितिसत्कर्म् होता हैं और होय कर्मीका भी गुणसंक्रमकालके अन्तिम समयमें जो जघन्य स्थितिसत्कर्म होता है उनके वहाँके बन्धको अपेक्षा संस्थातगुणे होनेमें कोई विरोध नहीं पाया जाता । २४।

विशेषार्थ--यदापि सर्वार्थसिद्धि आदि बन्धोंमें प्रथमोपशम सम्यक्तक योग्य कौन जीव होता है इस प्रसंगसे किसी शिष्यने यह प्रश्न किया है कि अनादि सिध्यादृष्टि भन्य जीवके कर्मोंके उदयसे प्राप्त कलुषताके रहते हुए दर्शनमोहनीयका और चार अनन्तानुबन्धीका उपशम कैसे होता हूँ ? इसी प्रश्नका उत्तर देतें हुए आचार्यदेवने बतलाया है कि कालल किय आदिके कारण उनका उपराम होता है। वहाँ प्रथम काललब्धिका निरूपण करते हए बतलाया है कि कर्मयुक्त भन्य आत्मा अर्धपुद्गालपरिवर्तन नामवाले कालके अवशिष्ट रहनेपर प्रथम सम्यक्त्वके योग्य होता है, इससे अधिक कालके शेष रहनेपर नहीं। इससे संसारमें रहनेका अधिकसे अधिक कितना काल शेप रहनेपर भन्य जीव प्रथम सम्यक्तको प्रहण करनेके लिये पात्र होता है इसका नियम किया गया है। यह एक काललब्धि है। दूसरी कमेस्थितिक काललब्धि है। न तो ज्ञानावरणादि कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिके रहते हुए प्रथम सम्यक्त्वको प्रहुण करनेकी पात्रता होती हैं और न ही जघन्य स्थितिके रहते हुए प्रथम सन्यक्त्वको ग्रहण करनेकी पात्रता होती हैं। किन्तु जिसके परिणामोंकी विशुद्धिवश उस समय बन्धको प्राप्त होनेवाले कर्मीका स्थिति-बन्ध अन्तःकांडा-कोडी सागरीपम हो रहा हो और जिसने सत्तामें स्थित कर्मोंकी स्थिति उससे संख्यात हजार सागरोपमोंसे न्यून अन्तःकोडाकोडी सागरोपम स्थापित कर छी हो वह जीव प्रथम सम्यकत्वके भ्रहणके योग्य होता है। इस प्रकार यद्यपि यहाँपर बन्ध-स्थितिको अपेक्षा सत्कर्मीको स्थिति न्यून बतलाई गई है, परन्तु यह काललब्धि उस जीवकी अपेक्षा बतलाई गई है जो क्षयोपशम आदि चार लिक्स्योंसे सम्पन्न होकर प्रथम सम्यक्त्वके श्रहणके सन्मुख होता है। किन्तु यहाँ पर जो उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे जधन्य स्थिति सत्कर्म संख्यातगुणा वतलाया जा रहा है वह मिध्यात्वकर्मकी अपेक्षा अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समय-को छक्ष्यमें छेकर तथा क्वानावरणादि छह कर्मोंकी अपेक्षा गुणसंक्रमके अन्तिम समयको स्टक्यमें लेकर बतलाया जा रहा है, इसलिये सर्वार्थिसिद्धि आदिके उक्त कथनसे इस कथनमें कोई बाधा नहीं आती। शेष कथन सुगम है।

# उक्तस्सयं द्विदिसंतकम्मं संखेजगुणं।

५ १९१. सञ्चकस्माणं पि अपुज्यकरणपढमसमयविसयस्स उक्क्स्सिद्धितंतकस्मस्से-डावनंबियत्तादो । २५ ।

#### **\* एवं पणुबीसदिपडिगो दंडगो समत्तो**।

१९२, एवं पणुवीसदिपडिगमप्पावडुअदंडयं समाणिय एत्तो अदीदासेसपवंघेण
विद्यासिदत्थाणं माहासुत्ताणं सरूवणिदेसं कुणमाणो विद्यासासुत्तयारो इदमाह—

### # एत्तो सुत्तफासो कायव्वो भवदि।

§ १९३. पुर्व्व परिभासिदत्थाणं गाहसुत्ताणमेण्डि सम्रुक्षित्तणा जहाकमं कायव्वा ति मणिदं होह ।

### (४२) दंसणमोहस्सुवसामगो दु चदुसु वि गदीसु बोद्धव्वो। पंचिंदिओ य सण्णी णियमां सो होड पज्जतो॥९५॥

#### # उससे उत्कृष्ट स्थितिसत्कर्म संख्यातगुणा है।

६९९. क्योंकि सभी कर्मोंके अपूर्वकरणके प्रथम समयसे सम्बन्ध रखनेवाले व्लक्ट स्थितिसत्कर्मका प्रकृतमें अवलम्बन लिया गया है। २५।

विश्लोषार्थ — अधामकृत्तकरणमें स्थितिकाण्डकपात नहीं होता। परन्तु संख्यात हजार स्थितिकम्यापसरण अवस्य होते हैं। इसिछए अधामकृत्तकरणके मथम समयमें होनेषाछे स्थिति-बन्धसे उसके अन्तिम समयमें संख्यातगुणा होन स्थितिबन्ध होने लगता है। इसिछिये अपूर्व-करणके प्रथम समयमें वहाँ प्राप्त स्थितिकन्धसे स्थितिसन्द्रमेका संख्यातगुणा होना न्याय प्राप्त है। ऐसो अवस्थामें यह उत्कृष्ट स्थितिकन्तर्म अपने जयन्यसे संख्यातगुणा होता है ऐसा भी निर्णय करना चिषत ही है।

#### इसप्रकार पचीस पदवाला दण्डक समाप्त हुआ ।

§ १९२. इसमकार परुचीस पदवाळ अल्पवहत्वदण्डकको समाप्तकर आगे अतीत समस्त प्रबन्धके द्वारा जिनके अर्थका विशेष व्याख्यान किया गया है ऐसे गायासूत्रोंका स्वरूपनिर्देश करते हुए विभाषासुत्रकार इस सुत्रको कहते हैं—

# अब आगे गाथासूत्रोंकी सम्रुत्कीर्तना करने योग्य है।

§ १९३. जिनके अर्थका पहले स्पष्टीकरण कर आये हैं उन गाथासूत्रोंकी क्रससे इस समय समुत्कीवना करनी चाहिए यह उक्त कथनका तात्त्र्य है।

\* दर्शनमोहनीयकर्मका उपश्रम करनेवाला जीव चारों ही शतियोंमें जानना चाहिए। वह नियमसे पञ्चेन्द्रिय, संजी और पर्याप्तक होता है ॥ ९५॥

१. ता॰ प्रतौ 'पॉविदिय सण्गी [ पुण ] णियमा' इति पाठः ।

§ १९२. एसा पढमगाहा दंसणमोहोवसामणपट्टवणाए को सामिओ होह किमविसेसेण चदुसु वि गदीसु बट्टमणो, बाहो अत्थि को विसेसो चि पुच्छाए णिण्णयविहाणद्वमवहण्णा। एदिस्से किंचि अवयवत्थपरामसं कस्सामो। तं जहा—दंसणमोहस्स उवसामगो अविसेसेण चदुसु वि गदीसु होदि चि बोहच्चो। एवं चदुगदिविस-यत्तासगणेणावहारिद्स पाओग्गछद्विसुहेण विसेसपटुप्पायणक्छो गाहापच्छद्वणिहेसो। तं कर्य ? 'पंचिदियसण्णो' इच्चादि । एत्य पंचिदियणिहेसेण तिरिक्सगदीए एहंदिय-वियर्जिदियाणं पिडसेहो कओ दहुच्चो। तत्य वि सण्णिपंचिदिओ चेव सम्मचुप्पचीए पाओग्गो होदि, णासण्णिपंचिदियो चि जाणावणहुं सिण्णिवेसेसणं करं। एवं चदुगदिविसयचेण सार्पणपंचिदियविसयचेण आवार्यहर्षस्स पञ्जवात्याच्या चेव सम्मचुप्पविपाओग्गासोतो, णापजचात्यवाए चि जाणावणहुं 'णियमा सो होइ पज्जतो' चि णिहिट्टं। छद्विअवज्जन-णिव्यत्तिअपज्जनए मोन्ण णियमा णिव्वचिपज्जतो चेव सम्मचुप्पविपाओग्गो होदि चि एसो एदस्स मावत्थो।

शंका-वह कैसे ?

समाधान--'पंचिदियसण्णी' इत्यादि ।

इस पदमें 'पञ्चेन्द्रिय' पदके निर्देश द्वारा तिर्यञ्चगतिसम्बन्धो एकेन्द्रिय और विकळ-निद्रयोंका प्रतिषेष किया हुआ जानना चाहिए। वसमें भी संझी पञ्चेन्द्रिय जीव ही प्रथम सम्यक्तक योग्य होता है, असंझी पञ्चेन्द्रिय जीव नहीं इस वातका झान कराने कि लेवे उसका 'संझी' विशेषण दिया है। इस प्रकार चारों गतियाँ इसका विषय है और संझी पञ्चेन्द्रिय जीव इसका विषय हैं इस रूपसे निरुचय किये गये इसके पर्याप्त अवस्थामें ही सम्यक्तको उत्पत्तिको योग्यता होती है, अपर्याप्त अवस्थामें नहीं इस वातका झान कराने के लिये 'णियमा सो होइ पजजतो' इस चवनका निर्देश किया है। अञ्चयपर्याप्त और निर्दृश्य-पर्याप्त अवस्थाको छोड़कर नियमसे निर्दृश्य पर्याप्त जीव हो प्रथम सम्यक्तको उत्पत्तिकै योग्य होता है यह इसका भावार्ष है।

विश्वेषार्थ यहाँ पर प्रथम सन्यक्तको प्रहण करनेके छिये कौन जीव योग्य होता है इसका निर्देश किया गया है। जो जीव प्रथम सन्यक्तको धरमक करनेके सन्भुख होता है वह चारों गतियोंका होकर भी संझी, पञ्चेन्द्रिय, पर्योग्न होना चाहिए। इसका यह तान्त्र्य है कि यदि वह नार्ट्स) या देवगतिका जीव है तो उसके संझी पञ्चेन्द्रिय होनेपर भी निर्दृत्यपर्याप्त

<sup>\$</sup> १९२ यह प्रथम गाथा दर्भनमोहनीयकर्मकी उपशामना प्रस्थापनाका कौन जीव स्वामी है, क्या अविशेषकरसे चारों हो गतियोंमें विद्यमान जीव स्वामी है या कोई विशेषता है ऐसी पुरुलों होनेपर निर्णयका विधान करनेके किये आई है। अब इसके पदींके अर्थका कुछ परामग्र करों। यथा—दर्शनमोहनीयकर्मका उपशस्य करनेवाला जीव सामान्यकरसे चारों हो गतियों में होता है ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार चारों गतियाँ दर्शनमोहनीय कर्मकी उपशस्ताका विषय हैं इस वावका सामान्य कपसे निरुषय होने पर प्रायोग्य अध्यक्षद्वारा विशेषका क्षयम करनेके किये गायाके उपशस्ता निर्देश है।

(४३) सव्वणिरय-भवणेसु दीव-समुद्दे गह-जोदिसि-विमाणे। अभिजोग्गमणभिजोगो उवसामो होइ बोद्धव्यो॥९६॥

§ १९३. एसा विदियसुत्तगाहा पुच्चसुत्त्विहुत्यविसेसपरूवणाए पाँडवद्धा । तं जहा-- जिरयगदीए ताव सच्वासु जिरयपुढवीसु सव्वेसु जिरहंदएसु सव्यसेढीबद्ध-पहण्णएसु च बट्टमाणा णेरहया जहाबुत्तसामन्गीए परिणदा वेयणाभिभवादीहिं कारणेहिं सम्मन्तप्रत्पाएंति नि जाणावणद्रं सञ्जाणस्यम्गहणं । तहा सञ्ज्ञसंवणेसु नि वृत्ते जन्तिया नहीं होना चाहिए। किन्तु छहों पर्याप्तियोंकी पूर्णता होनेपर अन्तर्म हर्तके बाद ही वह प्रथम सम्यक्त्वके ग्रहणके योग्य होता है। यदि मनुख्यगतिका जीव है तो उसके भी सज्ञी पञ्चेन्द्रिय होनेपर भी वह छब्ध्यपर्याप्त और निर्वृत्यपर्याप्त नहीं होना चाहिए। वह पर्याप्त ही होना चाहिए। उसमें भी यदि कर्मभूमिज मनुष्य है तो पर्याप्त होनेके प्रथम समयसे लेकर आठ वर्षका होना चाहिए और यदि भोगभूमिज है तो उनचास दिनका होना चाहिए। ऐसा होनेपर ही वह प्रथम सम्यक्तवके प्रष्टणके योग्य होता है। यदि तिर्यद्वागतिका जीव है तो वह एकेन्द्रिय, विकलत्रय और असंझी न होकर संझी पञ्चेन्द्रिय ही होना चाहिए। उसमें भी ऐसा जीव यदि लब्ध्यपर्याप्त और निवृत्यपर्याप्त है तो वह प्रथम सम्यक्तक प्रहणके योग्य नहीं होता। वह छहाँ पर्याप्तियोंसे पर्याप्त होना चाहिए। उसमें तिर्यञ्ज दो प्रकारके होते है-भागभमिज और कर्मभूमिज। कर्मभूमिज भी दो प्रकारके होते हैं -गर्भज और सम्मूच्छन। सो डनमेंसे गर्भज ही प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न कर सकते हैं सम्मृच्छन नहीं। उसमें भी दिवसपृथक्तव अवस्थाके होनेपर ही वे प्रथम सम्यक्तक ग्रहणके योग्य होते हैं। विशेष आगमसे जान छेना चाहिए। यहाँ पर प्रथम सम्यक्त्वके प्रहणके योग्य जो अन्य विशेषताएँ बतलाई हैं, जैसे संसारमें रहनेका इस जीवका अधिकसे अधिक अर्धपुदगल-परिर्तन नामवाला काल शेष रहे तब अनादि मिध्यादृष्टि जीव प्रथम सम्यक्त्वके ग्रहणके योग्य होता है। यदि सादि मिध्यादष्टि जीव है तो वेदक कालके समाप्त होनेपर ही वह प्रथम सम्यक्तक प्रहणके योग्य होता है। तथा वह क्षयोपशम आदि चार छव्धियोंसे सम्पन्न होना चाहिए इत्यादि सर्व साधारण विशेषताओं के साथ ही चारों गतियोंका संज्ञी पञ्चे-न्द्रिय पर्याप्त जीव ही प्रथम सम्यक्तवके प्रहणके योग्य होता है यह उक्त गाथासुत्रका तात्पर्य है।

सब नरकोंमें रहनेवाले नारिकयोंमें सब भवनोंमें रहनेवाले भवनवासी देवेंमें, सब द्वीपों और समुद्रोंमें विद्यमान संज्ञी पश्चीन्द्रय पर्याप्त तिर्पश्चोंमें, दाई द्वीय-समुद्रोंमें रहनेवाले पर्याप्त मतुष्योंमें, सब ज्यन्तरावासोंमें रहनेवाले ज्यन्तर देवोंमें, सब ज्योतिष्क देवोंमें, विमानोंमें रहनेवाले नौ श्रवेयक तकके देवोंमें तथा अभियोग्य और अनिभयोग्य देवोंमें दर्शनमोहनीयका उपसम होता है ऐसा जानना चाहिए।

९९२. यह दूसरी सूत्रगाथा पूर्व गाथा सुत्रमें कहे गये अर्थविशेषक कथनमें प्रति-बद्ध है। यथा—सरकातिक सब नरक पृथिबी सम्बन्धी सब इत्क्रविल्लेमे, सब अणिबद्ध और प्रवर्णक बिल्लेमें विद्यसान नारको जीव यथांक सामग्रीसे परिणत होकर वेदना अभिमव आदि कारणोंसे प्रथम सम्यक्तवको उत्पन्न करते हैं इस बावका ज्ञान करानेके किये, गाथासुत्रमें 'सन्विणरय' पत्का महण किया है तथा 'सन्वमवणेस्से ऐसा कहनेपर,

१, ता व्यतौ -मणभिजोस्गो इति पाठः ।

दसविद्दाणं भवणवासियाणमावासा तेतु सच्चेषु चेव सम्रुप्पण्णा जीवा जिणविंव-देविदि-दंसणादीहि कारणेर्दि सम्मचसुप्पाएंति, ण तत्व विसेसणियमो अस्यि चि अणिदं होह । तद्दा दीव-सम्रु हे ति बुचे सञ्चेसु दीवसम्रु है वृद्धमाणा जे सिण्णपंचिंदियतिरिक्खपज्जचा जे च अष्ट्राइसेसु दीव-सम्रु है ति बुचे सञ्चेसु दीवसम्रु है वृद्धमाणा जे सिण्णपंचिंदियतिरिक्खपज्जचा जे च अष्ट्राइसेसु दीव-सम्रु है स्वयु स्वयु

इस प्रकारके भवनवासियंकि जितने आवाम हैं उन सबसे ही उत्पन्न हुए जीव जितिबन्ध-इशेन और देवधिंदशेन आदि कारणोंसे सम्यक्तवको उत्पन्न करते हैं. वहाँ विशेष नियस नहीं हैं यह उक्त क्वानका तात्प्यं है। तथा 'दीव-समुदुद्दे' ऐसा कहने पर सब द्वीप-समुद्रीमें वर्तमान जो सज्जी पञ्चेन्द्रिय तियंक्व पर्याप्त हैं और डाई द्वीप-समुद्रोमें जो संख्यात वर्षकी आयुवाले गर्भज और असंख्यात वर्षकी आवुवाले मतुष्य हैं वे सभी जातिसमरण और धर्मअवण आदि निम्चांसे अपने-अपने लिये सबंब सम्यक्तवको उत्पन्न करते हैं। वहाँ देशविशेषका नियस नहीं है ऐसा यहाँपर महण करना चाहिए।

शंका—त्रस जीवोंसे रहित असंख्यात समुद्रोंमें तिर्यव्योका प्रथम सम्यक्तको उत्पन्न करना कैसे वन सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी पूर्वके बैरी देवांके प्रयोगसे छे जाये गये विर्यव्य सम्यक्तकी उत्पत्तिमें प्रवृत्त हुए पाये जाते है।

'गह' शब्द बतः व्यन्तर देवोंका बानक है अतः असंख्यात हीए-समुद्रांमें जो व्यन्तरा-बास हैं। उन सबमें बतंमान बानव्यन्तर देव जिनमहिसादर्शन आदि कारणसि सन्यक्तको उत्पन्न करते हैं वहाँ विशेष नियम नहीं है ऐसा यहाँ गहण करना चाहिए। तथा 'जोदिसिय' इससे चन्द्र, सूर्य', गह, नक्षत्र और ताराओं के मेदसे अनेक अकारके क्योतिषी देवोंको अहण करना चाहिए। उनमें भी जिनविन्वदर्शन और देविद्धदर्शन आदि कारणोसे सन्यक्त्वको उत्पत्ति सर्वत्र विरुद्ध नहीं है ऐसा महण करना चाहिए। 'विमाणे' ऐसा कहनेपर विमान बासी देवोंका महण करना चाहिए। उनमें भी सीथर्स कल्पसे टेकर वरिस्म मेवेचक तक सर्वत्र विश्वमान और अपनी-अपनी जातिसे सम्बन्ध रखनेवाळे सन्यक्त्वोत्तिक कारणोसे

रै. ता०प्रती दीव इति पाठी साहित ।

सम्मत्तं उप्पारंति त्ति वेत्तव्वं । तत्तो उवरिमअणुदिसाणुत्तरविमाणवासियदेवेसु सम्मत्तु-प्पत्ती किण्ण होदि ति चे ? ण, तत्य सम्माइद्वीणं चेव उप्पादिणयमदसणादी । एरथेवावंतरविसेसपदुप्पायणहुमाइ—'अभिजोग्गमणभिजोगों' इदि । इत्यमियोग्याः, बाहनादौ क्रुत्सिते कर्मणि नियुज्यमाणा वाहनदेवा इत्यर्थः । तेभ्योऽन्ये किन्विषकादयोऽनुत्तमदेवाः, उत्तमाश्च पारिषदादयोऽनिभयोग्याः । तेसु सर्वेषु यथोक्त-**हेतुसन्निधाने सम्यक्त्वोत्पत्तिरविरुद्धेति यावत् । 'उवसामो होइ बोद्धव्वो'** एवं भणिदे एदेस सन्वेस दंसणमोहस्स उवसामगो होह चि णायन्त्रो, विरोहामावादो चि मणिदं होड ।

परिणत हुए देव सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं ऐसा ब्रहण करना चाहिए।

शंका- उनसे उपरिम अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी देवोंमें सम्यक्त्वकी इत्पत्ति क्यों नहीं होती ?

समाधान---नहीं, क्योंकि उनमें सम्यग्दष्टि जीवोके ही उत्पन्न होनेका नियम देखा जाता है।

अब यहीं पर अवान्तर भेदोंका कथन करनेके छिये कहते हैं — अभिजोग्गमणभि-जोगो'--'अभियज्यन्ते इत्यभियोग्याः' इस व्युत्यत्तिके अनुसार जो वाहनदेव वाहन आदि क्रित्सित कर्ममें नियोजित है वे अभियोग्य देव हैं यह इस पदका अर्थ है। उनसे अन्य किल्बिषिक आदि अनुत्तम देव और पारिषद आदि उत्तम देव अन्भियोग्य देव हैं। उन सबमें यथोक्त हेतऑका सम्निधान होने पर सम्यक्त्वकी उत्पत्ति अविरुद्ध है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। 'उवसामो होइ बोद्धव्वो' ऐसा कहने पर इन सबमें दर्शनमोहका उपशामक होता है ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई विरोध नहीं है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

विशेषार्थ--पर्व गायासत्रमें सामान्यसे इतना ही कहा गया था कि चारो गतियोंके संब्री पब्लेन्टिय पर्याप्र जीव दर्शनमोहके उपजासक होते हैं। इस गाथासत्रमें उन जीवोंका नाम निर्देश पूर्वक स्पष्ट रूपसे खुळासा किया गया है। किसी भी गतिका संज्ञी पटचेन्द्रिय पर्याप्त कोई भी जीव क्यों न हो यदि वह प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके उस उस गतिसे सम्बन्ध रखनेवाले अपने-अपने कारणोंसे सम्पन्न है तो वह दर्शनमोहका उपशामक होता है यह इस गाथासत्रके कथनका सार है। यहाँ टोकामें सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके बाह्य साधनोंसे कतिपय कारणोंका संकेत किया गया है, अतएव यहाँ उन सब साधनोंका खुलासा किया जाता है। प्रारम्भके तीन नरकोंमें जातिस्मरण, धर्मश्रवण और वेदनाभिभव ये तीन प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके बाह्य साधन हैं। यद्यपि नारिकयोंके विभंगज्ञान होनेसे उन सबको यथासम्भव पर्व-भवोंका स्मरण होता है। किन्तु यहाँ पर पूर्वभवोंका स्मरणमात्र प्रथम सन्यक्तवकी उत्पत्तिका साधन नहीं है। किन्तु पूर्व भवमें धार्मिक बुद्धिसे जो अनुष्ठान किये ये वे विफल क्यों हुए इसे जानकर जो आत्म-निरीक्षण कर जीवादि नौ पदार्थीके मननपूर्वक अपने उपयोगको आत्मामें युक्त करते हैं उनके जातिस्मरण सन्यकत्वकी उत्पत्तिमें बाह्य साधन है। धर्मश्रवण पूर्वभवके स्तेष्ठी सम्यादृष्टि देवोंके निमित्तसे होता है, क्योंकि वहाँ ऋषियोंका जाना सम्भव नहीं है। यहाँ पर वेदनामिभवको प्रथम सम्यक्तको उत्पत्तिका तीसरा बाह्य साधन कहा है। सो इससे ऐसा समझना चाहिए कि वेदनासामान्य प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका

बाह्य साधन नहीं है। फिन्तु जिनका ऐसा उपयोग होता है कि यह वेदना इस सिध्यात्व तथा असंयमके सेवनसे उत्पन्त हुई है उनके वह वेदना सम्यक्तको उत्पत्तिका साधन होता है। अन्तके वार नरकोंमें सात्र जाति-स्मरण और वेदनाभिसव ये हो ही प्रथम सम्यक्तको उत्पत्तिके बाह्य साधन हैं। यहाँ सम्यक्तको उत्पत्तिके बाह्य साधन हैं। यहाँ सम्यक्तको उत्पत्तिको बाह्य साधन धर्मकवण सम्भव नहीं, क्योंकि इन नरकोंमें एक तो देवोंका गमनागमन नहीं होता। दूसरे वहकि नारकियों में सबके सम्बन्धका या पूर्वके वैरवज्ञ परस्परमें अनुमाहक अनुमाहक भाव नहीं पाया जाता। अतः वहाँ उक्त हो ही प्रथम सम्यक्तकी उत्पत्तिके निर्मत्त हैं।

तिर्यंद्योमें प्रथम सम्यक्त्यको उत्पत्तिके बाह्य साधन तीन हैं—जातिस्मरण, धर्मअवण और जिनविन्यदर्शन । ये ही तीन सतुष्योमें प्रथम सम्यक्त्यको उत्पत्तिके बाह्य साधन
हैं। किन्हीं मतुष्योंको जिन महिमा देखकर प्रथम सम्यक्त्यको उत्पत्ति होती है। एप इसे
अउतासे चीया साधन माननेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका जिनविन्यदर्शनेमें
अउतासे हो जाता है। कहाचिन् किन्हीं मतुष्योंको उत्पियसम्पन्न ऋषियोंके देखनेसे भी
प्रथम सम्यक्त्यकी उत्पत्ति होती है। पर इसे भी अउत्पत्ति साधन माननेकी आवश्यकता नहीं
है, क्योंकि इसका भी जिन विक्वदर्शनेमें अन्तर्भाव हो जाता है। सम्येदाचळ, गिरनार,
चम्पापुर औह पावापुर आदिका दर्शने भी जिनविम्यदर्शनेमें हो प्रमित है, क्योंकि वहाँ भी
सन्यक्त्यको उत्पत्ति सुक्तिगमनसम्बन्धों कथाका सुनना या कहना आदिके विना प्रथम
सन्यक्त्यको उत्पत्ति नहीं होती।

देवोंमें भी भवनवासी, वानव्यन्तर,व्योतिषी और बारहवें कल्पतकके कल्पवासी देवोंमें प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके चार मुख्य साधन हैं—जातिस्मरण, धर्मश्रवण, जिनमहिमा दर्शन और देवधिदर्शन । जिनमहिमादर्शन जिनविम्बदर्शनके विना वन नहीं सकता, इस-छिए जिनमहिमादर्शनमें ही वह गर्भित है। यद्यपि जिनमहिमादर्शनमें स्वर्गावतरण और जन्माभिषेक आदि गर्भित हैं, पर इनमें जिनविन्यदर्शन नहीं होता, इसलिए यह कहा जा सकता है कि जिनमहिमादर्शनके साथ जिनविम्बदर्शनका अविनाभाव नहीं है सो ऐसा कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि वहाँ भी ये आगामी कालमें साझात् जिन होनेवाले है ऐसा बुद्धिमें स्वीकार करके ही उक्त कल्याणक किये जाते हैं, अतः इन कल्याणकोंमें भी जिनविस्व-दर्जन बन जाता है। अथवा ऐसे कल्याणकोंको निमित्तकर जो प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न होता है उसे जिनगुणश्रवणनिमित्तक समझना चाहिए। देवधिदर्शन जातिस्मरणसे भिन्न साधन है, क्योंकि अपनी अपनी अणिसादि ऋद्वियोंको देखकर ऐसा विचार होना कि ये ऋदियाँ जिनदेवद्वारा उपदिष्ठ धार्मिक अनुष्ठानके फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं, जातिसमरणस्वरूप होनेसे इसको निमित्तकर उत्पन्न हुआ प्रथम सम्यक्त्व जातिस्मरणनिमित्तक है और ऊपरके देवोंकी महा ऋदियों को देखकर जो ऐसा विचार करता है कि इन देवों के ये ऋदियां सम्यव्दशनसे युक्त संयमधारणके फळस्वरूप उत्पन्न हुई हैं और मैं सम्यव्दश्नेनसे रहित द्रव्यसंयम पालकर वाहन आदि नीच देवाँमें उत्पन्न हुआ हूँ उस जीवडे उत्पर्क देवाँको ऋदिको देखकर उत्पन्न हुए प्रतिवोधसे जो प्रयम सम्यक्त्वको उत्पत्ति होतो है वह देवधिद्रप्नननिमित्तक प्रथम सम्यक्त्व है। इसप्तकार जातिस्मरण और देवधिंदशेन इन दोनोंमें अन्तर है। दूसरे जातिस्मरण देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयसे छेकर अन्तर्भुद्दत कालके भीतर ही होता है और देवधिंग दर्शन काळान्तरमें होता है, इसिळये भी इन दोनोंमें अन्तर है। आनत कल्पसे लेकर अच्यत कल्प तकके देवोंमें देवधिंदर्शनको छोडकर प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके पूर्वोक्त तीन साधन हैं। एक तो इन देवोंमें ऊपरके महर्षिक देवोंका आगमन नहीं होता। दूसरे वहींके देवोंकी

# (४४) उवसामगो च सब्बो णिब्बाघादो तहा णिरासाणो। उवसंते भजियव्वो णीरासाणो य खीणिम्म ॥९७॥

§ १९४. एसा तदियगाहा दंसणमोहोवसामगस्स तीहिं करणेहिं वावदावत्थाए **णि**न्याघादत्तं णिरासाणभावं च पद्रप्पाएदि। तं जहा--सव्यो चेव उवसामगो णिव्वाधादो होह, दंसणमोहोवसामणं पारिभय उवसामेमाणस्स जह वि चउव्विहोव-सग्गवग्गो जुगवप्रवहहाइंतो वि णिच्छण्ण दंसणमोहोवसामणमेत्रो पहिबंधेण विणा समाणेदि ति बुत्तं होह । एदेण दंसणमोहोवसामगस्स तदवत्थाए मरणामावो वि

महर्षिको बार-बार देखनेसे उन्हें आइचर्य नहीं होता तथा तीसरे वहां गुक्छछेरया होनेसे बनके संक्छेररूप परिणाम नहीं होते, इसछिये वहाँ देवधिंदर्शन प्रथम सम्यक्त्वको उत्पत्ति का साधन नहीं स्वीकार किया गया है। नौ प्रवेयकवासी देवोंमें प्रथम सम्यक्तवकी क्रपित-के दो साधन हैं-जातिस्मरण और धर्मश्रवण। यहाँ ऊपरके देखोंका आगमन नहीं होता, इसलिए देवाधदर्शन साधन नहीं है। नन्दीश्वर द्वीप आदिमें इनका गमन नहीं होता. इसलिए वहाँ जिनविन्बदर्शन साधन भी नहीं है। वहाँ रहते हुए वे अवधिक्षानके द्वारा जिन महिमाको जानते हैं. इसछिए भी उनके जिन महिमादर्शन प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका बाह्य साधन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे विस्मयको उत्पन्न करनेवाले रागसे मुक्त होते हैं, इसलिये उन्हें जिन महिमा देखकर विस्मय नहीं होता। उनके अहमिन्द्र होते हुए भी उनमें परस्पर अनुप्राध-अनुप्राहक भाव होनेसे उनमें धर्मश्रवण प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका बाह्य साधन स्वीकार किया गया है। इससे आगे अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी देव नियमसे सम्यादृष्टि होते हैं, इसलिये वहाँ प्रथम सम्यक्तवकी उत्पत्ति कैसे होती है यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। यहाँ प्रत्येक गतिमें प्रथम सम्यक्त्वको उत्पत्तिके जो साधन बतलाये हैं उनमेंसे किसीके कोई एक प्रथम सम्यक्तवकी उत्पत्तिका साधन है और किसीके कोई दूसरा प्रथम सम्यक्तको उत्पत्तिका साधन है ऐसा यहाँ समझना नाहिए। प्रत्येक गतिमें प्रथम सम्यक्त की उत्पत्तिके जितने साधन बतलाये हैं वे सब उस-उस गतिमें प्रत्येकके होने चाहिए ऐसा नहीं है। शेष कथन सुगम है।

दर्शनमोहका उपश्रम करनेवाले सब जीव व्याघातसे रहित होते हैं और उस कालके भीतर सासादन गुणस्थानको नहीं प्राप्त होते। दर्शनमोहके उपशान्त होने पर सासादनगुणस्थानको प्राप्ति मजितन्य है। किन्तु श्लीण होने पर सासादनगुण-

स्थानकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ३-९७ ॥

६ १९४. यह तीसरी गाथा दर्जनमोहका उपशम करनेवाछे जीवके तीन करणोंके द्वारा व्यापृत अवस्थारूप होनेपर निर्वाघातपने और निरासानपनेका कथन करती है। यथा-सभी उपज्ञामक जीव ज्याघातसे रहित होते हैं, क्योंकि दर्शनमोहके उपज्ञमको प्रारम्भ करके उसका उपजास करनेवाले जीवके क्यर बद्यपि चारों प्रकारके उपसर्ग एक साथ उपस्थित होवें तो भी वह निश्चयसे प्रारम्भसे छेकर दर्शनमोहकी उपशमनिविधिको प्रतिबन्धके बिना समाप्त करता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। इस कथन द्वारा दर्शनमोहके उपशासकका उस अवस्थामें मरण भी नहीं होता यह कहा हुआ जानना चाहिए, क्योंकि मरण भी पदुष्पाहदो दहुच्यो, तस्स वि वाघादभेदचादो । 'तहा णिरासाणो' चि अणिदे दंसणमोहणीयम्नुवसामेंतो तदवत्वाए सासणगुणं पि ण एसो पहिवज्जिति चि अणिदं होह ।
'उवसते अजियन्त्रो' उपवान्ते दर्धनमोहनीये मान्यो विकल्प्यः, सासादनपरिणामं
कदाणिव् गन्छेन्न वेति । किं कारणं ? उवसमसम्मचद्वाए छावलियावसेसाए तदोप्पहुति सासणगुणपहिवचीए केसु वि जीवेसु सम्मवदंशणादो । 'णीरासाणो य खीणिम्म'
उवसमसम्मचद्वाए खीणाए सासादनगुणं णियमा ण पिठवज्जिति मणिदं होह ।
कृदो एवं वे ? उवसमसम्मचद्वाए जहण्णेणेयसमयमेचसेसाए उकस्तेण छावलियमेचावसेसाए सासणगुणपरिणामो होह, ण परदो चि णियमदंसणादो । अथवा 'णीरासाणो
य खीणिम्म' एवं अणिदे दंसणमोहणीयम्म खीणिम्म णिरासाणो चेव, ण तस्य
सासणगुणपरिणामो संभवह चि चेचन्त्रं, खइयस्स सम्मचस्सापिडवादिसरूवचादो,
सासणगुणपरिणामस्स उवसमसम्मचपुरंगमचिणयमदंसणादो च ।

व्याघातका एक भेद है। 'तहा णिरासाणो' ऐसा कहने पर दर्शनमोहका उपशम करनेवाळा जीव उस अवस्थामें मामादन गुणस्थानको भी नहीं प्राप्त होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। 'उबसते भनिववनों अर्थान्त दर्शनमोहके उपशान्त होने पर भाष्य है-विकल्प्य है अर्थान्त वह जांव कदाचित्त सामादन गुणस्थानको प्राप्त होता है और कदाचित्त प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उपशम सम्यक्तक काल्ये छह आविल शेष रहने पर वहाँसे लेकर सासादन गुणस्थानको प्राप्त किह्नहीं भी जोवोंमें सम्भव देखी जाती है। 'जीरासाणो य खींणिम्म' अर्थान उपशम सम्यक्तका काल क्षीण हाने पर यह जीव सासादन गुणस्थानको नियमसे नहीं प्राप्त होता यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

### शंका-ऐसा किस कारणसे है ?

समाधान—क्योंकि उपराम सम्यक्तवके काळमें जघन्यक्ष्यसे एक समय शेष रहने पर और उत्कृष्टक्ष्यसे छह आवळि काळ रोष रहने पर सासादनगुणस्थान परिणाम होता है, इसके बाद नहीं ऐसा नियम देखा जाता है। अथवा 'णीरासाणो य खोणिन्य' ऐसा कहनेपर दर्जनमोहनीयका क्षय होनेपर यह जीव निरासान ही है, क्योंकि उसके सासादन गुण-स्थानकप परिणाम सम्भव नहीं है ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए। कारण कि खायिक सम्यक्तव अप्रतिपातस्वक्रप होता है और सासादन परिणामके उपशस्य सम्यक्तवपूर्वक होनेका नियम देखा जाता है।

विश्वेषार्थ — यहाँ दर्शनमोहके उपशामन विभिक्ते प्रारम्भ होनेके समयसे लेकर उपश्रम सम्यक्ष्यके कालके भीतर तथा उसके बाद किन कार्य विशेषोंका होना सम्भव है और कीन कार्यविशेष होते हो नहीं इन सब बातोंका इस गायामें निर्देश किया गया है। यह जीव दर्शनमोहकी उपशासन विधिक्त प्रारम्भ क्षाक्रणके प्रवस्त समयसे करके लिन हित्तकरणके जनिन्म समयमें उसको पूर्ण करता है। इस कालके भीतर एक तो यह जीव विश्व सुरंप त्रियं होते प्रकेष कार्य समयमें उसको पूर्ण करता है। इस कालके भीतर एक तो यह जीव क्षेत्र मुल्त सुरंप त्रियं होतेपर उस (उसको प्रकेष इपस्थित होतेपर उस (उपशासन विधि) से च्युत नहीं होता। यहाँ तक कि ऐसे जीवका

# (४५) सागारे पट्टबगो णिट्टबगो मज्झिमो य भजियव्वो । जोगे अण्णतगरिह य जहण्णगो तेउलेस्साए ॥ई८॥

§ १९५, एदेण चउत्थगाहास चेण दंसणमोहोवसामगस्स उवजोग-जोग-लेस्सापरिणामगओ विसेसो पदुष्पाइदो दहुच्यो । तं जहा--'सागारे पहुवगो' एवं भणिदे दंसणमोहोबसामणमादवेतो अधापवत्तकरणपदमसमयप्पहृहि अंतोग्रहृत्तमेत्त-कालं पहुवनो णाम भवदि । सो वुण तदवत्थाए णाणोवजोगे चेव उवजुनी होइ, तत्य दंसणीवजोगस्सावीचारप्ययस्य पुनुत्तिविरोहादो । तदो मदि-सुद-विभंगणाणाण-

मरण भी नहीं होता। बिना ज्याघातके यह जीव उसे सम्पन्न करता है। इस काल में ऐसा जीव सासादन गुणस्थानको प्राप्त हो जाय यह भी सम्भव नहीं है. क्योंकि इस जीवके इस कालके भीतर अनन्तानुबन्धीचतुष्कमेंसे किसी एकके उदयके साथ सदा काल मिध्यात्वका उदय बना रहता है ऐसा नियम है। जब कि सासादन गुणस्थानकी प्राप्ति उपराम सम्यक्तवके कालमें कमसे कम एक समय और अधिकसे अधिक छह आविछ कालके शेष रहनेपर मात्र अनन्ता-नबन्धीचत्रकमेंसे किसी एक प्रकृतिके उदय-उदीरणा होनेपर होती है। वहाँ दर्शनमोहनीयकी किसी भी प्रकृतिका उदय न होनेसे दर्शनमोहनीयकी अपेक्षा पारिणामिक भाव होता है। इसी प्रकार प्रथमोपशम सम्यक्त्वके कालके भीतर भी ये सब विशेषताएँ जाननी चाहिए। मात्र ऐसा जीव अपने कालमें कमसे कम एक समय और अधिकसे अधिक छड आवलि काल शेष रहनेपर अनन्तानुबन्धी चतुष्कमेंसे किसी एक प्रकृतिका उदय होनेपर सासादन गुण-स्थानको प्राप्त हो सकता है। किन्तु उपशम सम्यक्त्वका उक्त काल निकल जानेपर वह सासादन गुणस्थानको भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उपझम सम्यक्तका काल समाप्त होनेपर वह या तो सिध्यात्वके उदय-उदीरणांके होनेसे मिध्यादृष्टि हो जाता है या सम्यग्निध्यात्वका उदय-उदीरणा होनेसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि हो जाता है या सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय-उदीरणा होनेसे वेदकसम्यन्दृष्टि हो जाता है। यहाँ गाथामें 'खीणम्मि' पद आया है। उससे यह अभिप्राय भी फलित होता है कि वर्शनमोहनीयका इतय होनेपर भी यह जीव सासादन गुणस्थानको नहीं प्राप्त होता, क्योंकि दर्शनमोहनीयकी क्षपणा होनेके पूर्व ही यह जीव अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना कर लेता है, और ऐसे जीवके पुनः अनन्तानुबन्धीकी सत्ताका प्राप्त होना सम्भव नहीं है।

दर्शनमोहके उपश्वमनका प्रस्थापक जीव साकार उपयोगमें विद्यमान होता है। किन्तु उसका निष्ठापक और मध्य अवस्थावर्ती जीव अजितच्य है। तीनों योगों मेंसे किसी एक योगमें विद्यमान तथा तेजोलेश्याके जघन्य अंशको प्राप्त वह जीव दर्शनमोहका उपशामक होता है ॥ ४-९८ ॥

§ १९५. इस चौथे गाथा सूत्र द्वारा दर्शनमोहके उपशामकके उपयोग, योग और छेश्या परिणामगत विशेषका कथन जानना चाहिए। यथा-'सागारे पट्टवगो' ऐसा कहने पर दर्शन-मोहकी उपशमविधिका आरम्भ करनेवाला जीव अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयसे लेकर अन्तर्भुहूर्त काल तक प्रस्थापक कहलाता है। परन्तु वह जीव उस अवस्थामें ज्ञानोपयोगमें ही उपयुक्त होता है, क्योंकि इस अवस्थामें अवीचारस्वरूप दर्शनोपयोगकी प्रवृत्तिका विरोध मण्णदरो सागारोवजोगो चेव एदस्त होह, णाणागारोवजोगो चि घेचन्वं। एदेण जागरावत्वापरिणादो चेव सम्मचुण्यचिपाजोग्गो होदि, णाण्णो चि एदं पि जाणाविदं, णिहापरिणासस्स सम्मचुण्यचिपाजोग्गविसोहिपरिणामेहिं विरुद्धसहा-वचादो। एवं पहुवगस्स सागारोवजोगचं णियामिय संपिह णिहुवग-मिन्क्रिमावत्याहु सागराणागाराणमण्णदरोवजोगेण भयणिज्जचपदुण्यायणहृमिदमाह—'णिहुवगो मिन्क्रिमो य भिन्दन्वो।' एत्य णिहुवगो चि मिणिहे दंसणमोहोवनामणाकरणस्स समाणागो घेचन्वो। सो बुण कम्द्रि उदेसे होदि चि पुष्टिक्यरे एटमिहिर्दि सन्वं कमेण गालिय अंतरपवेसाहिद्धहावत्याए होह। सो च सागारोवज्रचो वा अणागारोवज्रचो वा हिर्दि क् भिन्दन्वो दोण्हमण्णदरीवजोगपरिणामेण णिहुवगचे विरोहामावादो। एवं मिन्क्रिमस्स वि वचन्वं। को मिन्क्रिमो णाम ? पहुवग-णिहुवगपन्जायाणमंतरालकाले पयदुसाणो मिन्क्रिमो चि भण्णदे, तत्य दोण्हं पि उवजोगाणं कमपरिणामस्स विरोहा-भावादो भण्णदे, तत्य दोण्हं पि उवजोगाणं कमपरिणामस्स विरोहा-भावादो भण्णदे, तत्य दोण्हं पि उवजोगाणं कमपरिणामस्स विरोहा-

६ १९६, संपृद्धि एदस्स चेव जोगविसेसावहारणद्रमिदमाह-- 'जोगे अण्णदरम्हि

#### शंका--मध्यम कीन है ?

समाधान---प्रस्थापक और निष्ठापकरूप पर्यायोंके अन्तराल काळमें प्रवर्तमान जीव मध्यम कहळाता है।

वहाँ पर दोनों ही उपयोगोंका क्रमसे परिणाम होनेमें विरोधका अभाव होनेसे यह भजनीयपना जानना चाहिए।

§ १९६. अब इसीके बोग विशेषका निश्चय कर्नेके छिये यह कहते हैं—'जोगे

य मणजोग-विज्ञोग-कायजोगाणमण्णदरे जोगे वट्टमाणो दंसणमोहोवसामणाए पहुनगो होइ । एवं णिहुनगो मन्झिमो य नत्तव्यो, तत्य तदण्णदरणियमाणुनसुद्वीदो । चदुण्हमण्णदरमणजोगेण वा, चदुण्हमण्णदरविचजोगेण वा, ओरालिय-वेउन्वियाण-मण्णदरकायजोगेण वा. परिणदो संतो दंसणमोहोसामणमाढवेदि चि एसो एदस्स तावत्थो ।

§ १९७. संपिं तस्सेव लेस्सामेदुप्पायणहृष्टुचरो सुत्तावयवी—'जहण्णगी तेउलेस्साए'। जह वि सुट्ठु मंदिवसोहीए परिणमिय दंसणमोहणीयस्वसामेद्माढवेह तो वि तस्स तेउलेस्साए परिणामी चैव तप्पाओग्गो होइ णो हेड्डिमलेस्सापरिणामी तस्स सम्मनुष्यिककारणकरणपरिणामेहिं विरुद्धसरूवचादो त्ति भणिदं होइ। एदेण तिरिक्ख-मणुस्सेसु किण्ड-णील-काउलेस्साणं सम्मनुष्यत्तिकाले पडिसेहो कदो, विसोहि-काले असह-तिलेस्सापरिणामस्स संभवाणुववत्तीदो । देवेसु पुण जहारिहं सुहतिन्लेस्सा-परिणामो चैव,[ण] तेण तत्थ वियहिचारो । णेरहएसु वि अवट्टिद्किण्ह-णील-काउलेस्सा-परिणामेसु सुद्दतिलेस्साणमसंभवो चेवे ति ण तत्थेदं सुत्तं पयट्टदे । तदो तिरिक्ख-मणुस-विसयमेवेदं सत्तमिदि गहेयव्वं ।

अक्कादरस्मिय। मनोयोग, वचनयोग और काययोग इनमेंसे किसी एक योगमें वर्तमान जीव दर्शनमोहकी उपशमविधिका प्रस्थापक होता है। इसी प्रकार निष्ठापक और मध्यम अवस्थावाले जीवके भी कहना चाहिए, क्योंकि इन दोनों अवस्थाओंमें प्रस्थापकसे भिन्न नियमकी उपलब्ध नहीं होती। चार प्रकारके मनोयोगों मेंसे अन्यतर मनोयोगसे, चार प्रकारके वचनयोगों में से अन्यतर वचनयोगसे तथा औदारिक काययोग और वैक्रियिक काययोग इनमेंसे अन्यतर काययोगसे परिणत हुआ जीव दर्शनमोहकी उपशमविधिका आरम्भ करता है यह इसका भावार्थ है।

६ १९७. अब उसीके डेश्याभेदका कथन करनेके लिये आगेका सूत्रवचन आया है— , प्रतिक्र का उद्यान करना करना करना का का 'अहणपारी तेजलेस्साए' यदापि अत्यन्त मन्द विशुद्धिसे परिणमक इनेन्मीहकी उपरामन-विभिक्ता प्रारम्भ करता है तो भी उसके तेजीलेश्याका परिणाम ही उसके योग्य होता है, उससे नीचेका छेश्यापरिणाम नहीं, क्योंकि वह सम्यक्तको उत्पत्तिके कारणम्प करणपरि-णामोंसे विरुद्ध स्वरूप है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। इससे तिर्यञ्चों और मनुष्योंमें कृष्ण, नील और कापीत लेज्याओंका सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके समय प्रतिषेध कर दिया है, क्योंकि विशक्ति समय अञ्चम तीन लेश्यारूप परिणाम सम्भव नहीं है। देवोंमें तो यथायोग्य श्भ तीन छेर्यारूप परिणाम ही होता है, इसछिए उक्त कथनका वहाँ पर कोई व्यभिचार नहीं आता । नारिकयोंमें भी अवस्थितस्वरूप कृष्ण, नीख और कापीतलेश्यापरिणाम होते हैं, बहाँ शुभ तीन छेर्यारूप परिणाम असम्भव ही हैं, इसलिए उनमें यह सुत्र प्रवृत्त नहीं होता। अतः तिर्यव्चों और मनुष्योंको विषय करनेवाळा ही यह सूत्र है ऐसा प्रहण करना चाहिए।

विश्लेबाई--र्शनमोहका उपशम करते समय इस जीवके प्रथम समयसे लेकर

# (४७) मिच्छत्तवेदणीयं कम्मं उवसामगस्स बोद्धव्यं। उवसंते आसाणे तेण परं होइ भजियव्यो ॥९९॥

५ १९... एदेण गाहासुत्तेण दंसणमोहोनसामगस्स जाव अंतरपवेसो ण होइ ताव णियमा मिच्छनकम्मोदओ होइ । तत्तो परम्वनसमसम्मनकारूटमंतरे तद्दओ णित्य चेव । उत्तसमसम्मनकारूट णिट्टिदे पुण मिच्छनोदयस्स मयणिजनमिदि । एदेण तिणिण अत्यविसेसा पर्हावदा । तं जहा—'मिच्छनवेदणीयं कम्में' एवं मणिदे मिच्छने वेदिजदि जेण कम्मेण तं मिच्छनवेदणीयं कम्मुह्ययावत्थाविसेसिद्धवसामगस्स णियमा होदि ति णायव्यमिदि गाहापुच्चद्वे पद्संबंघो, तेण मिच्छन्तकम्मोदयो दंसण-

अतिम समय तक इस काळमें कीन उपयोग होता है, योग कीन होता है और छेश्या कीन हांती है इन तथ्योंका इस गाथामें विचार करते हुए वतळाया है कि दर्भनमोहक उपशमन-विधिक्ष प्रधापक हा प्रथम समयसे छेकर अन्तर्मुहुँत काठ तक साकार उपयोग होता है अह क्षेत्रमाहिक उपशमन-विधिक्ष प्रधापक विचार कर होने उसके प्रारम्भ होता हो विचार कर विधिक्ष प्रधापक विचार कर होने उसके प्रारम्भ इसकी प्रश्नी कही वा सकती। उसके वाद मण्डली और अन्तकार जवस्थामें वह वयासम्भव दर्शनोपयोगी भी हो जाता है। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि दर्शनमोहक उपशमन के काळसे मित अवसान काळ जवस है। अवस्थ कांव प्रदार्श हो उसके होता है कि दर्शनमोहक उपशमन के काळसे मित अवसान काळ जवस है। अत्य साव प्रधापक आज्य कांव प्रदार्थ हो उहता है, क्यों कि इसके सम्मुख्य में हो जाता है कि दर्शनमोहका उपशामक जीव नियमसे जागृत होता है, क्यों कि सुप्त अवस्था में इसके प्राप्ति सम्भव नहीं है। योगकी अपेक्षा विचार करने पर इसके दस पर्याप्त योगमित यथासम्भव कोई सी योग होता है। छेश्या कम से कम सनुष्यों जीत त्यों क्यों के प्रीप्त जवस्थ के कोई सी योग होता है। कि अन्य अगुभ छेश्या के से कम सनुष्यों जीत त्यों के प्रीप्त के प्रयाप अगुभ छेश्या है होती यह उक्त कथनका ताल्य है। देशों और नारिक्यों से अवस्था दश्यों के उश्याक प्रवाप नहीं होती यह उक्त कथनका ताल्य है। देशों और नारिक्यों से अवस्थित छेश्यों के उश्यों के उश्यों का विष्त होता है। होती यह उक्त कथनका ताल्य है। देशों और नारिक्यों से अवस्थित छेश्यों के छेश्यों का नियम तिर्यं क्यों की साम विष्

दर्शनमोहनीयका उपश्चम करनेवाले जीवके मिध्यात्वकर्मका उदय जानना चाहिए । किन्तु दर्शनमोहकी उपश्चान्त अवस्थामें मिध्यात्व कर्मका उदय नहीं होता, तदनतर उसका उदय मजनीय है ॥ ५-९९ ॥

§ १९८. इस गाथासूनद्वारा यह बतलाया गया है कि दर्सनसोहके उपशासक जीवका अवतक अन्तर प्रवेश नहीं होता है तबतक उसके मिध्यात्वका उदय नियमसे होता है। उसके बाद उपश्रसस्यक्त्वके काळके सीतर मिध्यात्वका उदय नहीं हो होता। परन्तु उपशससम्यव्त्वके काळके समाप्त होनेपर मिध्यात्वक। उदय मजनीय है। इसप्रकार इस गाथासूत्र द्वारा तीन अर्थावशेष कहें गये हैं। यथा—मिच्छ्यचेद्गारी कम्में ऐसा कहने पर जिस समें के सारा मिध्यात्व वेदनीय कर्म उदय अवस्थासे युक्त उपशासकके नियससे होता है ऐसा जानना चाहिए, इसप्रकार गाथाके पूर्वार्थका पदसम्बन्ध है.

मोहोवसामगस्स णियमा हो हि मुसस्यो गहेयच्यो । उदयविसेसणं मुसेणाणुवरहं क्यमुनल्रुम्मदि चि णासंकणिञ्यं, अत्यवसेणेव तहाविहिविसेमणस्सत्यसम्रुवल्द्वीदो । अथवा वेषत हित वेदनीयं मिथ्यात्यमेव वेदनीयं मिथ्यात्यमेव तिह्रशेषणमवगंतच्यम् । क्षयमा प्रेत्यसे आसाणे एवं मणिदे दंसणमोहणीये उवसंते उवसमसम्मादिष्ट्रसम्रुवन्यस्स मिण्यस्त असाणे एवं मणिदे दंसणमोहणीये उवसंते उवसमसम्मादिष्ट्रसम्रुवन्यस्स मिण्यस्त सिच्यस्त अत्याप्यस्स मिण्यस्त विद्याप्त तदुद्यस्स अञ्चेतामावेण णिसिद्धसादो तद्युद्यस्सेव उवसंतमावेणेत्य विविक्तयसादो च । अथवा उवसंते उवसमसम्मत्तकाल्यसेतरे आसाणे सासणकाल्यमंतरे च मिण्यस्त स्वाप्त वेव च वक्तसेसवसेण मुस्त्यसंबंधो कायच्यो । 'तेण परं होहं मजियस्यो एवं मणिदे उवसमसम्मत्त्वाए समत्ताए तत्ते परं मिण्यस्त सम्मत्तिम् एण एसो भजियस्यो एवं मणिदे उवसमसम्मत्त्वाए समत्ताए तत्ते परं मिण्यस्त सम्मत्तिम् एम् एसो भजियस्यो । मिण्यस्त सम्मत्तिम् सम्मामिष्यसाणमण्यत्रोदयस्स तत्याविरोहादो ।

इसलिये मिथ्यात्व कर्मका उदय दर्शनमोहके उपज्ञामकके नियमसे होता है इसप्रकार सूत्रका अर्थ प्रहण करना चाहिए।

शंका-सत्रद्वारा अनुपदिष्ट उदय विशेषण कैसे उपलब्ध होता है ?

समाधान—ऐसी आर्जका नहीं करनी चाहिए, क्यों कि अर्थके सन्यन्थसे ही उस प्रकारके विशेषणकी यहाँ पर उपलब्धि होती है। अथवा जो बेदा जाय वह वेदनीय है। मिध्यात्व हो वेदनीय मिध्यात्व वेदनीय है। उदय अवस्थासे परिणत सिध्यात्व कर्म यह स्रका तात्वय है। वह उपश्म करनेवाले जीवके होता है इसकार उक्त विशेषण सुवीष्त्र ही जानना चाहिए। 'उससीत आसाणे ऐसा कहनेपर दर्जनसोहनीयके उपशान्त अवस्थामें उपश्मसम्यन्दृष्टिपनेको प्राप्त हुए जीवके मिध्यात्व वेदनीयकर्मके उदयका आसान ही अर्थात् विनाश ही रहता है, क्योंकि अन्तर अवेशक्त अवस्थामें उसके उदयका अत्यत्वाभाव हीनेसे उसका उपय निषिद्ध ही है तथा उसका अतुव ही उपशानकरूपये यहाँ पर विवक्ति है। अथवा 'अवसी' अर्थात् उपशानसम्यन्यस्वके कालके मीतर तथा 'आसाणें अर्थात् सामादन कालके मीतर सिध्यात्वकर्मका उदय निषद्ध ही है दसप्रकार वास्य शेषके वशस्त सुनका अर्थके साथ सम्बन्ध करना चाहिए। 'तेण पर होई मिजयला' ऐसा कहनेपर उपश्रम सन्यवस्वके कालके सामाप्त होनेपर । उत्तन पर होई से क्रियलां ऐसा कहनेपर उपश्रम सन्यवस्वके कालके सामाप्त होनेपर। उत्तनन्तर सिध्यात्व कर्मके उदयसे सह अजनीय है, क्योंकि सिध्यात्व सम्वस्वक्त करीर सम्वस्विध्यात्व से स्रेक अन्यतरके उदयक्ष वह अजनीय है, क्योंकि सिध्यात्व स्रोके उदयसे सह अजनीय है, क्योंकि सिध्यात्व स्रोक स्थार सम्वस्व

विश्वेषार्थ—इस गाथासूत्रहारा तीन अर्थ त्यष्ट किये गये हैं। प्रथम अर्थको त्यष्ट करते हुए बतलाया है कि जो मिण्यादृष्टि जीव दर्शन मोहका उपशम करता है उसके मिण्यात्वका उदय नियमसे होता है। दूसरे अर्थको त्यष्ट करते हुए बतलाया है कि उपशम-सम्यन्दृष्टिके मिण्यात्वकर्मका उदय नहीं होता। यहाँ गायामें 'उबसते आसागे' पाठ है। वद-तुसार 'आसाग' अवसान पाठका पर्योग्वरूप होनेसे विनाश अर्थ करके उक्त अर्थक उक्तिय किया गया है। अर्थवा 'उवसते आसागे' इसका अर्थ उपशमसम्यन्दृष्टि और साझादन करने पर

# (४८) सञ्बेहिं द्विदिविसेसेहिं उवसंता हॉित तिष्णि कम्मंसा। एकम्हि य अणुभागे णियमा सच्चे द्विदिविसेसा॥१००॥

५ १९९. एत्य 'तिष्णि कम्मंसा' चि अणिदे मिच्छन-सम्मन-सम्मामिच्छनाणं ग्रहणं कायच्यं, दंसणमोहोबसामणाए पयद्वनादो । एदे तिष्णि कम्मंसा सन्वेहि चैव द्विदिविसेसेहि उवसंता बोद्धन्या । ण तैसिमेका वि हिदी अणुवसंता अत्यि चि आवत्यो । तदो मिच्छन-सम्मन-सम्मामिच्छनाणं जहण्णद्विदिप्पहुढि जावुकस्त्रिहिद चि एदेष्ठ सन्वेष्ठ हिदिविसेसेष्ठ द्विदस्त्र्यपमाण् उवसंता चि सिद्धं । एवध्रुवसंताणं तेसि द्विदिविसेसाणं सन्वेश्वस्त्रमण्भागो किमेयवियप्पो चेव आहो णाणावियप्पो चि अणिदे एय-वियप्पो चेव ति जाणावणद्वध्वतिमो गाहासुनावयवो — 'एकम्हिद य अणुमागे' एकम्हिद चेवाणुभागविसेसे' तिण्हमेदेसिं कम्मंसाणं सन्वे द्विदिविसेसा दहुव्या । अंतर-वाहिरा-णंतरजहण्णद्विदिविसेसे जो अणुमागो सो चेव तचो उविश्वासेसद्विदिविसेसेष्ठ उकस्त-

'नहीं इतने वाल्यरोपके योगसे यह अर्थ फांठित किया है कि उपराससम्यग्दृष्टि और सासादन गुगस्थानवालेके मिध्यात्वका उदय नहीं होता। यहाँ 'नहीं इस वाल्य रोपको योजना (तेण पर होइ भिजयलों 'पदको म्यानमें संकल को गई है। तीसरे अर्थको स्पष्ट करते हुए बन्तजाया है कि उपराससम्यक्तको काल पूरा होने पर मिण्यात्वका इदय भजनीय है। अर्थात् यदि ऐसा जीव मिध्यात्वको प्राप्त होता है तो उसके मिध्यात्व कर्मका उदय रहता है। यदि सम्यमिध्यात्वको प्राप्त होता है तो सम्यक्तिय कर्मका उदय रहता है और यदि वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त होता है तो सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय रहता है। इस प्रकार इस गायास्त्र हारा तीन अर्योको स्पष्ट किया गया है।

दर्शनमोहनीयकी तीनों कर्म प्रकृतियाँ सभी स्थिति विशेषोंके साथ उपधान्त ( उदयके अयोग्य ) रहती हैं तथा सभी स्थितिविशेष नियमसे एक अनुसागमें अव-स्थित रहते हैं ॥ ६-१००॥

§ १९९. इस गाथासूत्रमें 'तिणिण कम्मंसा' ऐसा कह्नेपर सिण्यात्व, सम्यक्त्य और सम्यम्भिण्यात्वका महण करना चाहिए, क्योंकि दर्शनमोहकी उपशासनाका प्रकरण है। ये तीनों ही कम प्रकृतियाँ सभी स्थिति विशेषोंके साथ उपशास्त्र जाननी चाहिए। उनकी एक भी स्थिति अनुपशास्त्र नहीं होती यह उक कथनका भावार्ष है। अतः सिण्यात्व, सम्यक्त्य और सम्यम्भिण्यात्वकी जमन्य स्थितिसे छेकर उक्तृष्ट स्थिति वक इन सब स्थिति विशेषोंमें स्थित स्व परमाणु उपशास्त्र होते हैं यह सिद्ध हुआ। इसप्रकार उपशास्त्र हुए उन सब स्थिति विशेषीका अनुमाग क्या एक प्रकारका हो है वा नाना भेदोंको जिले हुए है ऐसा कहनेपर एक प्रकारका ही है इस बातका झान करानेके जिले आगोका गाधासूत्रका अवयाब आया है— 'प्रकृति हो एक सुणानों एक ही अनुभागविश्यों इन तीनों कम्मकृतियोंके सब स्थितिविशेषों जानने चाहिए। अन्तरायासके बाहर अनन्तरवर्ती जमन्य स्थितिविशेषों जो अनुभाग है अनुभागविश्यों जमने चाहिए। अन्तरायासके बाहर अनन्तरवर्ती जमन्य स्थितिविशेषों जो अनुभाग है अनुभाग है स्थाति विशेष स्थाति स्थ

१. ला॰प्रतौ चेवाणुभागविसये इति पाठः ।

द्विदिपजंतेस होइ. णाण्णस्सो के भणिदं होदि । मिच्छत्तस्स ताव सन्वघादिविद्वाणिओ षादिदसेसी अणुभागो सञ्बेस द्विदिविसेसेस अविसिद्धसरूवेणावद्विदो दहन्वो। एवं सम्मामिच्छत्तस्य वि णवरि मिच्छताणुभागादो अणंतगुणहीणो । पुण तत्तो वि अणंतगुणहीणो देसघादिविद्वाणसह्त्वो दारुश्रसमाणाणंतमागावद्वाणो उकस्साणमागो एयवियप्पो सव्यत्य होदि चि घेचव्वं ।

§ २००. संपिं दंसणमोहणीयम्बन्सामेमाणस्स तदवत्थाए किंपच्चएण णाणा-वरणादिकम्मबंधो होदि त्ति एवंविहस्स अत्यविसेसस्स णिद्धारणहुम्वरिमगाहासुत्त-मोइण्णं---

वही उससे उपरिम उत्कृष्ट स्थिति पर्यन्त समस्त स्थितिविशेषोंमें होता है वह अन्य नहीं होता यह उक्त कथनका तात्पर्य है। मिध्यात्वका तो घात करनेसे शेष रहा सर्वधाति दिस्थानीय अनुभाग सब स्थिति विशेषोंमें अवस्थितरूपसे अवस्थित जानना चाहिए। इसी प्रकार सम्यग्निध्यात्वका भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मिध्यात्वके अनुभागसे यह अनन्तगुणा हीन होता है। सम्यक्त्वका अनुभाग तो उससे भी अनन्तगणा हीन होता है, जा देशघाति द्विस्थानीय स्वरूप होकर दारुसमान अनुभागके अनन्तवे भागरूपसे अवस्थित उत्कृष्ट स्वरूप एक प्रकारका सर्वत्र होता है ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए।

विशेषार्थ-इस गाथास त्रमें दर्शनमोहनीयकी तीनों कर्म प्रकृतियोंकी उपशान्त अवस्था-में क्या व्यवस्था रहती है यह स्पष्ट किया गया है। अकेले मिध्यात्व, मिध्यात्व और सम्य-ग्निध्यात्व या तीनों कर्म प्रकृतियोंकी प्रथम स्थितिके गळ जानेके अनन्तर समयमें जीवके अन्तरायाममें प्रवेश करनेपर एक तीनों प्रकृतियोंकी अन्तरायामके ऊपर द्वितीय स्थितिमें अपने-अपने स्थितिविशेषोंके साथ जितनी स्थिति प्राप्त होती है वह सब उपशान्त रहती है अर्थात् प्रथमोपरामके कालके अन्तिम समय तक उदयके अयोग्य रहती है। यहाँ मिश्यात्व और सम्यग्मिध्यात्वका संक्रमण तो होता है पर उन स्थितिविद्येषोंकी अपकर्षणपूर्वक उदीरणा नहीं होती यह उक्त कथनका तात्पर्य है। अनुभाग उन तीनों प्रकृतियोंके अपने-अपने स्थिति-विशेषोंमें अपने-अपने योग्य द्विस्थानीय एक प्रकारका होता है। अर्थात् मिध्यात्वका घात करनेसे शेष बचा सर्वधाति द्विस्थानीय अनुमाग सब स्थितिविशेषोंमें समान होता है। अन्त-रायामके उपर प्रथम जघन्य स्थितिमें जो सर्वघाति द्विस्थानीय अनुभाग होता है वही उससे ऊपरकी मिध्यात्वसम्बन्धी अन्य सब स्थितियोंमें होता है। सम्यग्मिध्यात्वके सब स्थिति-विशेषोंमें भी इसीप्रकार एक प्रकारका द्विस्थानीय सर्वधाति अनुभाग होता है। किन्तु वह मिध्यात्वके अनुभागसे अनन्त्राणा हीन होता है। सम्यक्त्व प्रकृति देशघाति है, इसल्यि उसके सब स्थितिविशेषोंमें देशघाति द्विस्थानीय एक प्रकारका अनुसाग होकर भी वह सम्यग्मि-ध्यात्वके अनुभागसे अनन्तगुणा हीन होता है। साथ ही यह उत्कृष्ट होता है। यह सब उक्त गाथाका तात्पर्य है।

§ २०० अब दर्शनमोहनीयका उपशम करनेवाले जीवके उस अवस्थामें ज्ञानावरणाहि कर्मोंका वन्ध किनिमित्तक होता है इसप्रकार इस अर्थविशेषका निर्धारण करनेके लिये आगे-का गाथासत्र आया है-

१. ता • प्रतौ णाण्णारिसो इति पाठ. ।

## (४८) मिच्छत्तपञ्चयो खलु बंधो उवसामगस्स बोद्धवो । उवसंते आसाणे तेण परं होड भजियन्त्रो ॥१०१॥

५ २०१. मिच्छतं पञ्चओ कारणं वस्स सो मिच्छत्तपञ्चओ खलु परिप्कुडं वंधो दंसणमोहोवसामगस्स वाव पदमिट्टिद्विसिमसमयो चि ताव बोद्धच्यो । केर्सि कम्माणं वंधो १ मिच्छत्तस्स णाणावरणादिसेसकम्माणं च । जह वि एत्य सेसाणं असंजम-कसाय-जोगाणं पञ्चयत्तमत्वि तो वि मिच्छत्तस्सेव वहाणमावविवक्साए एवं पर्कावदिमिदि धेत्तच्यं, उविर मिच्छत्तपञ्चयस्सामावपदुप्पायणपरत्तादो । 'उवसंते आसाणे' दंसणमोहणीए उवसंते अंतरं पविद्वपदमसमयप्पहुडि मिच्छत्तपञ्चयस्स आसाणे-मेव विणासो चेव, ण तत्य मिच्छत्तपञ्चओ अस्यि च वुत्तं होई । अध्या 'उवसंते' उवसंतदस्पमोहणीय सम्माहिद्विम्म आसाणे' सारणसम्माहिद्विम्म पिच्छत्तपञ्चो । जिल्हा स्विज्ञयन्त्रो स्विच्या सुत्त्यो समस्ययच्यो । 'तेण परं होई मजियच्यो' तत्तो परम्रवसंतद्वाए णिट्टदाए मिच्छत्तपच्यो अस्वियच्यो । कि कारणं १ उवसमसम्मत्तद्वाए खीणाए तिण्ड-

दर्शनमोइनीयका उपश्चम करनेवाले जीवके नियमसे मिथ्यात्वनिमित्तक बन्ध जानना चाहिए। किन्तु उसके उपश्चान्त रहते हुए मिथ्यात्वनिमित्तक बन्ध नहीं होता तथा उपश्चान्त अवस्थाके समाप्त होनेके बाद मिथ्यात्वनिमित्तक बन्ध भजनीय है।। ७-१०१॥

शंका-किन कर्मीका बन्ध ?

समाधान-मिध्यात्व और ज्ञानावरणादि जेव कर्मीका।

यद्यपि यहाँपर ( मिण्यात्व गुणस्थानमें ) होष असंग्रम, कथाय और योगका प्रत्यय-पना है तो भी मिण्यात्वकी ही प्रधानताकी विवक्षामें इस प्रकार कहा है ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना वाहिये, क्योंकि उत्परके गुणस्थानोंमें मिण्यात्वनिमित्तक वन्ष्यके अभावका कथन परक यह वचन है। 'ब्बसंते आसाणे' दर्गनमोहनीयके उपशान्त होने पर अन्तराथाममें प्रदेश करतेके प्रथम समयसे डेकर मिण्यात्वनिमित्तक वन्यका आसान अयोग् विनाश हो है। वहाँ मिण्यात्व निमित्तक वन्य नहीं है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। अथवा 'वनसंते' दर्गनमोहन्त्रयके उपशान्त होनेपर सन्ध्यवृष्टि जीवके और 'आसाणे' अयोग् सासा-वन सन्यवृष्टि जीवके मिण्यात्वनिमित्तक वन्य नहीं होतो' इन्ता वाक्यरोपक प्रोग करके दृशार्थक। समर्थन करना वाहिए। 'तेण पर होइ सजियनकों अर्थान् उसके बाद उपशम सन्य-वन्तके कालके समाश होनेपर मिण्यात्वनिमित्तक वन्य सजवानों दि, क्योंकि उपशम सन्यक्तके

१. ता॰प्रतौ सम्माइद्विम्मि य मि<del>ण्डलो</del> जासाणे इति पाठः ।

मण्णदरस्स कम्मस्स उदयसंभवे सिया मिच्छत्तपन्त्रजो, सिया अण्णपन्त्रजो ति तत्थ भयणिञ्जत्ते विरोहाणुवलंभादो ।

६ २०२. एवमुवसामगस्स पञ्चयपहृत्वणं काद्ण संपद्दि मिन्छत्तपञ्चएणेव

कालके क्षोण होनेपर दर्जनसोहको तोनों प्रकृतियों मेंसे किसी एक कर्मका उदय सम्भव होनेपर कहाचित् मिध्यात्वित्तिमक बन्ध होता है, कदाचित् अन्यनिभित्तक बन्ध होता है, इसलिये उस अवस्थामें भजनीय होनेमें विरोध नहीं उपलब्ध होता।

विश्लेषार्थ-कर्मबन्धके कारण चार हैं-मिध्यात्व, अविरति, कपाय और योग। तस्वार्थसूत्र आदिमें बन्धके प्रमादसहित पाँच कारण बतलाये हैं। किन्तु यहाँ पर टीकामें प्रमादका कवायमें अन्तर्भाव करके चार कारण परिगणित किये गये हैं। इनमेंसे पूर्व-पूत्रके कारणके रहनेपर आगे-आगेके कारण होते ही हैं। जैसे मिध्यात्व गणस्थानम मिध्यात्व निमित्तक बन्ध होनेपर वह अविरति, कषाय और योगनिमित्तक भी होता है ऐसा यहाँ जानना चाहिए। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मिध्यात्व गुणस्थानमें हो मिध्यात्वनिमित्तक बन्ध होता है, आगेके गुणस्थानोंमें नहीं। इसी प्रकार पाँचवें गुणस्थान तक अविरति निमित्तक बन्ध होनेपर वहाँ कथाय और योगकी निमित्तता है ही ऐसा समझना चाहिए। आगेके गुणस्थानोंमें अविरतिनिमित्तक बन्धका अभाव है। तथा दसवे गुणस्थान तक कवाय-निमित्तक बन्ध होनेपर वहाँपर योगकी निमित्तता है ही, क्योंकि इससे आगेके गुणस्थानोंमें क्षायनिमित्तक बन्धका अभाव है। आगे तेरहवें गुणस्थान तक एक मात्र योगनिमित्तक बन्ध होता है। वहाँ बन्धके अन्य कारणोंका अभाव है। इसप्रकार कमबन धके कहाँ कितने कारण हैं इसे समझ कर मिध्यात्व गुणस्थानमें ही मिध्यात्वनिमित्तक बन्धकी मुख्यता है यह बत-छानेके छिये उक्त गाथासूत्रकी रचना हुई है। वहाँ मिध्यात्व और ज्ञानावरणादि जितने कर्मोंका बन्ध होता है वह गाथासूत्रमें मिथ्यात्वनिमित्तक इसी अभिशायसे कहा है। इससे आगेके गुणस्थानोंमें मिध्यात्व निमित्तक बन्ध नहीं होता यह बतलानेके लिये गाथासूत्रमें 'उदसंते आसाणे' इस नृतीय चरणको रचना हुई है। इसके दो अर्थ हैं, जिनका स्पष्टीकरण टीकार्में किया ही है। तथा उपशान्त अवस्थाके समाप्त होनेके बाद इस जीवके दर्जनमोह-नीयकी तीन प्रकृतियों में से जिस प्रकृतिका उदय होता है उसके अनुसार वहाँ यथासम्भव बन्धकारणकी सुक्यता होती है। यदि वह जीव मिध्यात्वके उदयके साथ सिध्यादृष्ट हो जाता है तो मिध्यात्व निमित्तक बन्धकी सुक्यता रहती है और यदि सम्यग्मिध्यात्वके खद्यके साथ सम्यग्मिण्यादृष्टि या सम्यन्त्वप्रकृतिके खद्यके साथ वेदक सम्यग्दृष्टि हो जाता है तो अविरितिनिमित्तक बन्धकी मुख्यता रहती है। यही कारण है कि उक्त गाथासूत्रके चौथे चरणमें उपज्ञान्त अवस्थाके समाप्त होनेके बाद मिध्यात्वनिमित्तक बन्धको भजनीय कहा है। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए किवेदक सम्यक्त सातवें गुणस्थान तक होता है, अतः जहाँ जिस कारणकी मुख्यता बने उसके अनुसार वहाँ उसकी मुख्यतासे बन्ध समझना चाहिए। यथा--बीथे-पाँचवें गण-स्थानमें अविरतिकी मध्यतासे बन्ध होता है तथा कटे-सातवें गण-स्थानमें अविरितका अमान होकर क्यायकी मुख्यतासे बन्ध होता है।

§ २०२. इस प्रकार उपशासकके बन्धके कारणका कथन करके अब दर्शनमोहनीयका

दंसणमोहणीयस्स बंघो होहे, तेण विणा सेसपचएहिं तब्बंघो णत्यि ति जाणावणह-ग्रुतरगाहासुनावयारो<sup>\*</sup>—

## (४९) सम्मामिच्छाइट्टी दंसणमोहस्स उवधगो होइ। वेदयसम्माइट्टी खीणो वि अवधगो होइ॥१०२॥

६२०३. सिच्छाइट्टी चेवं दंसणमोहणीयस्स सिच्छत्तपथएण बंधगो होह, णाणणो। तेण सम्मामिच्छाइट्टी वा वेदयसम्माइट्टी वा त्यस्यसम्माइट्टी वा, अविसदेष उवसमसम्माइट्टी वा सासणसम्माइट्टी वा णियमा दंसणमोहस्स अवंधगो होदि ति एसी एत्य सुत्तत्यसमुख्यो वेतच्वो। अधवा जहा सिच्छाइट्टी सिच्छत्तोदएण सिच्छत्तस्तेव बंधगो होदि ति भणिदो, किमेवं सम्मामिच्छाइट्टी वेदगसम्माइट्टी च सम्मामिच्छत्त-वेदग-सम्माणामुदएण ताणि चेव सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि जहारिहं बंधह आहो ण बंधि ति भणिदे ताणि ण बंधि ति जाणावणह्रमेदं गाहासुत्तमवहण्णमिदि वक्खाणेयच्वं, सम्मामिच्छाइट्टि-वेदगसम्माइट्टीसु दंसणमोहणीयबंधानावस्स सुत्तकंठमिहोबइट्टनादो। णविर 'खीणो वि अवंधगो होदि' ति एदं पदं खहयसम्माइट्टिम्म दंसणमोहणीयवंधान

बन्ध मिथ्यात्वके निमित्तसे ही होता है, उसके बिना शेष कारणोंसे दर्शनमोहनीयका बन्ध नहीं होता इस बातका झान करानेके छिये आगेके गायासूत्रका अवतार हुआ है—

सम्पर्ग्मिथ्यादृष्टि जीव दर्शनमोहनीयका अवन्धक होता है। तथा वेदकसम्य-ग्दृष्टि, सायिकसम्पग्दृष्टि तथा 'अपि अन्द द्वारा परिगृहीत उपश्चमसम्पग्दृष्टि और सासादनसम्पग्दृष्टि जीव भी दर्शनमोहनीयका अवन्धक होता है। ८-१०२।

\$ २०३. मिध्यादृष्टि जीव ही दर्शनमोहनीयका मिध्यात्वक निमित्तसे बन्धक होता है, अन्य नहीं। इससे सन्यम्भिध्यादृष्टि, वेदकसम्यम्दृष्टि और सायिकसम्यम्दृष्टि तथा 'अपि' इम्बसे उपशससम्यम्दृष्टि और सासिकसम्यम्दृष्टि तथा 'अपि' इम्बसे उपशससम्यम्दृष्टि और सासादनसम्यम्दृष्टि दर्शनमोहका नियससे अवन्थक होता है इस प्रकार यह सुत्रायंका समुज्य प्रष्टण करना चाहिए। अववा जिस प्रकार सिष्पादिक जीव मिध्यात्वक उदयसे मिध्यात्वका हो बन्धक होता है ऐसा कहा है उसी प्रकार क्या सम्यमिष्यादृष्टि और वेदकसम्यन्तके उदयसे उन्हीं सम्यस्य और सम्यम्भिध्याद्विक वीच सम्यम्भिध्यादृष्टि और वेदकसम्यन्तके उदयसे उन्हीं सम्यस्य और सम्यम्भिध्याद्विक यायोग्य वाँधता है या नहीं वाँधता ऐसा प्रकार करते पर नहीं वांधता इस बातका होना करनोके लिये यह गायासूत्र अवतीण हुआ है ऐसा उपायास्त्र में उपनेस होनी सम्यम्भिध्यादृष्टि और वेदकसम्यन्त्र वीचों में दर्शनमोहनीय- के कम्यके अभावका सुक्कण्ठ होकर इस गायासूत्र में उपनेस दिवा गया है। इतनीं विशेषता है कि 'कम्यके अभावका सुक्कण्ठ होकर इस गायासूत्र में उपनेस दिवा गया है। इतनीं विशेषता है कि 'कम्यके अभावका सुक्कण्ठ होकर इस गायासूत्र में उपनेस दिवा गया है। इतनीं विशेषता है कि 'कम्यके अभावका सुक्कण्ड होकर इस गायासूत्र स्वाविक सायका स्वाविकस्यप्रवृक्षिक दर्शनमोहनीय-

ता॰प्रत्से वचो होइ इतोऽमें 'मिच्छाइट्टी चेव दंसणमोहणीयस्य मिच्छत्तपच्चयेण बंघणो होद'
 अय पाठः समुपलम्यते ।
 २. ता॰प्रत्सै—गङ्गमाहासुत्तावयारो इति पाठ. ।

२. ता॰प्रतौ 'चेव' इति पाठो नास्ति ।

भावपदुष्पायणफलमणुचसिद्धं पि भंदबुद्धिसिस्सजणाणुग्गहणहम्रुवहद्वभिदि गहेयन्वं ।

(५०) श्रंतोमुहुत्तमद्धः सञ्जोवसमेण होइ उवसंतो । तत्तो परमुदयो खलु तिण्णेक्षदरस्स कम्मस्स ॥१०३॥

५ २०४. एसा गाहा दंसणमोहणीयस्स सच्वोवसमेणावद्वाणकालपमाणाव-हारणद्वमागया । तं जहा—एस्थंतोम्रहुचमद्वमिदि बुचे अंतरदीहचस्स संखेअदिभागमेचो कालो गहेयन्वो । कुदो एदमवगम्मदे १ पुच्चपह्विदप्पावहुआदो । सच्वोवसमेणे चि

के बन्धके अभावका कथन करना है जो अनुकासिद्ध है, फिर भी मन्दबुद्धि शिष्यजनोंका अनुमह करनेके छिये इसका उपदेश दिया है ऐसा प्रहण करना चाहिए।

विशेषार्थ--- उक्त गाथासूत्रमें किन जीवोंके दर्शनमोहनीयका बन्ध नहीं होता इसका निर्देश करते हुए बतलाया है कि सम्यग्निध्यादृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और श्लायिकसम्यग्दृष्टि जीव दर्शनमोहनीयका बन्ध नहीं करता। तथा गाथामुत्रमें आये हुए 'अपि' शब्द द्वारा यह भी सूचित किया है कि उपशमसन्यग्दृष्टि और सासादनसन्यग्दृष्टि भी दशनमोहनीयका बन्ध नहीं करता। टीकामें इस सूत्रकी रचनाका एक प्रयोजन यह भी वतलाया है कि जिस प्रकार मिध्यात्वके उदयसे मिध्यादृष्टि जीव मिध्यात्वका बन्धक होता है उसीप्रकार क्या सम्यग्मिथ्यात्वके उदयसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव सम्यग्मिथ्यात्वका और वेदकसम्यक्त्वके ख्यसे वेदकसम्यग्दष्टि जीव सम्यक्तका बन्धक होता है या नहीं होता ऐसा प्रश्न होने पर उक्त गाथासत्र इसका निषेध करनेके छिये आया है। तात्पर्य यह है उपशमसन्यक्तवके काल-में ही सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वकी संक्रमद्वारा सत्ता प्राप्त होती है, अन्य भावके कालमें नहीं। अब यदि कोई यह प्रश्न करे कि जिस प्रकार मिध्यात्वके उदयसे मिध्यादृष्टि जीव मिथ्यात्वका बन्धक होता है उस प्रकार सन्यग्मिथ्यात्व के उदयसे सन्यग्मिथ्यादृष्टि जीव सम्यग्मिथ्यात्वका या सम्यक्त्वके उदयसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव सम्यक्त्वका संक्रामक (कर्म-बन्धक ) होता है क्या ? तो इस प्रक्रतका समाधान करनेके लिये उक्त गाथासत्रमें यह कहा गया है कि सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव दर्शनमोहस्त्य सम्यग्मिथ्यात्वका अवन्धक है। उसी प्रकार वेदकसम्यग्दृष्टि जीव दर्जनमोहरूप सम्यक्त्वका अवन्धक है। क्वायिकसम्यग्दृष्टि जीव उक्त तोनों प्रकृतियोंका क्षय कर चुका है, इसलिए वह इनका अवन्यक होता ही है। फिर भी सन्दुबुद्धि शिष्योंको ज्ञान करानेके लिये गाथासूत्रमें इस विषयका अलगसे विधान किया है।

सभी दर्शनमोहनीय कर्मोंका उदयाभावरूप उपश्वम होनेसे वे अन्तर्धूहर्त काल तक उपश्वान्त रहते हैं। उसके बाद तीनोंमेंसे किसी एक कर्मका नियमसे उदय होता है ॥९-१०२॥

§ २०४. यह गाया दर्शनमोहनीय कमें के सर्वोपशयसे अवस्थान कालके प्रमाणका अवचारण करनेके लिये आई है। यथा—यहाँ गायासृत्रमें 'अंतोसृहुत्तमद्वं' ऐसा कहने पर अन्तरायामका संख्यातवाँ मागप्रमाण काल लेना वाहिए।

शंका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

वुचे सन्वेसि दंसणमोद्दणीयकस्माणध्वसमेणे ति चेत्रव्यं, मिच्छच-सस्मान-सम्मामिच्छ-त्ताणं तिण्णं पि कस्माणं पयडि-द्विदि-अणुमान-परेसितृहत्ताणमेरथुवसंतभावेणावद्वाण-दंसणादो । 'तत्तो परधुदयो खलु' ततः परं दर्धनमोद्दमेदानां त्रयाणां कर्मणामन्यतमस्य नियमेनोदयपित्राप्तिरित्युक्तं भवति । तदो उवसंतद्वाण खीणाए तिण्हं कस्माणमण्णवरं जं वेदेदि तमोकड्डियुणुरयावित्यं पवेसीदि, असंखेजकोगपडिमागेण उदयावित्यवादिर च एगगोवुच्छमेदीए जिक्सेवं करेड् । सेमाणं च दोण्डं कस्माणध्रदयावित्यवादिर एगगोवुच्छमेदीए जिक्सेवं करेड् । एवं तिण्डमण्णदरस्स कस्मस्स उदयपिरणामेण मिच्छाइट्टी सम्मामिच्छाइट्टी वेदयसम्माइट्टीवा होदि ति एसो गाहापच्छद्वे सुनत्य-सम्बच्छी ।

§ २०५. संपिह अणादियमिच्छाइद्वी सम्मन्तमुष्पाएमाणो णियमा तिष्णि वि करणाणि कादण सन्वीवसमेणेव परिणदो सम्मन्तमुष्पाएदि । सादियमिच्छाइदी वि जी

समाधान-पूर्वमें कहे गये अल्पबहुत्वसे जाना जाता है।

गाथामुत्रमें 'सन्वोबसमेण' ऐसा कहते पर सभी दर्शनमोहमीव कर्मोंके उपशमसे ऐसा प्रहण करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशकरसे विभक्त मिण्यान्त, सम्यव्यत्व और सम्यव्यत्व इत तीनों हो कर्मोंका यहाँ पर उपशानकरूपसे अवस्थान देवा जाता है। 'क्यो परमुख्यों खुं अर्थान उसके बाद दर्शनमोहक भेदरूप तोनों कर्मोमेरे किसी एकके नियमसे उदयकी प्राप्ति होती है यह उक्त कथनका ताल्पय है। उसके बाद उपशान्त कालके क्षीण होने पर तीनों कर्मोमेरे अन्यवर जिस कर्मका वेदन कराई उसके वाद उपशान्त करवा कर्मक प्रवादा जिसके प्रविच करता है तथा अर्थस्थान ठोकके प्रतिभागरूपसे उदयाविके वाहर एक गोपुण्छाकार पंक्तिरूपके तिक्षेप करता है। तथा श्रेष दोनों कर्मोका उदयाविके वाहर एक गोपुण्छाकार पंक्तिरूपके तह इस भकार तीनोंमेरे किसी एक कर्मका उदयाविकि वाहर एक स्थाप्ति हम सम्बन्धि हम सम्बन्धि हम सम्बन्धि स्थाप्ति हम स्थापति हम स्थापति

विश्वेषार्थ — इस गाधासुत्रमें दर्शनमोहनीयको वीनों प्रकृतियाँ कितने काल तक उप-शान्त रहती हैं और उसके बाद इन वीनों प्रकृतियाँका क्या होता है इस बातका विचार करते हुए बतलाया गया है कि ये बीनों प्रकृतियाँ अन्तरायामके संस्थात्व भागप्रमाण अन्तर्ग्यहुत् काल तक उपशम होनेले एयहान्त रहती हैं। गाधामें स्विप्त्यम पाठ आया है। उत्तर्भ हतना ही ताल्प्य है कि उपशम सन्यन्दृष्टिक दर्शनमोहनीयकी सब प्रकृतियाँका उदयाभावरूप उपशम होता है। दर्शनमोहनीयकी सब प्रकृतियाँक्यन्य प्रकृति, स्थित, अनुभाग और बदेश चारों ही अन्तर्ग्यहुत्व काल तक उदयके अयोग्य हो जाते हैं यहाँ यहाँ सबौपशम है। उसके बाद वीनोंमेंसे फिसी एक प्रकृतिका नियमसे उदय होता है। जिसका उदय होता है उसका उदय समससे अपकर्षण होकर निश्चेष होता है और जिन वो प्रकृतियाँका उदय नहीं होता उनका

५ २०५. अब अनावि मिध्यादृष्टि जीव सम्यक्त्वको उत्पन्न करता हुआ नियमसे तीनों ही करणोंको करके सर्वोपग्रसक्त्रपसे ही परिणत होकर सम्यक्त्वको उत्पन्न करता है तथा साविः विष्यकिद्वंतरेण सम्मत्तम्रपाएड सो वि सञ्जोवसमेणेव सम्मत्तं सम्रपाएदि । तदण्णो पुण देस-सञ्जोवसमेहिं मजियल्यो ति एवंविहस्स अत्यविसेसस्स जिपणयविहाणह्यसर् षाहासुत्तस्वहट्रं-

#### (५१) सम्मत्तपढमलंभो सब्बोवसमेण तह वियट्रेण। भजियव्वो य अभिक्वं सञ्जोवसमेण देसेण ॥१०४॥

६ २०५ जो सम्मत्तपढमलंभो अणादियमिच्छाइद्विविसओ सो सब्बोबसमेणेव होइ, तत्थ पयारंतरासंभवादो । 'तह वियद्वेण' मिच्छत्तं गंतूण जो बहुअं कालमंतरिदण सम्मत्तं पहिवज्जह सो वि सच्योवसमेणेव पहिवज्जह । एटस्स भावत्थो-सम्मत्तं षेत्र पुणो मिच्छत्तं पहिवज्ञिय सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि उन्वेन्स्टिर्ण पस्टिदोवमस्स असंखेजिदिभागमेत्तकालेण वा अद्योग्गलपरियद्रमेत्तकालेण वा जो सम्मत्तं पहिराजह. सो वि सञ्जीवसमेणेव पहिवजह ति मणिदं होह । 'मजियञ्जी य अभिक्खं' जो प्रण सम्मत्तादो परिवडिदो संतो लहुमेव पुणो पुणो सम्मत्तगाहणाभिष्ठहो होह सो सन्वीव-समेण वा देसीवसमेण वा सम्मत्तं पहिवज्जह । कि कारणं ? जह वेदगपाओग्गकाल-न्मंतरे चेव सम्मत्तं पहिवज्जह तो देसोवसमेण अण्णहा वृण सन्वीवसमेण पहिवजह

मिध्यादष्टि जीव भी विप्रकृष्ट अन्तरसे सम्यक्त्वको उत्पन्न करता है वह भी सर्वोपशमद्वारा ही सम्यक्त्वको उत्पन्न करता है। उससे अन्य जीवतो देशोपशम और सर्वोपशमरूपसे भजनीय है इस तरह इस प्रकारके अर्थविशेषका निर्णय करनेके लिए आरोके गाथामत्रका उपदेश विया है-

सम्यक्तको प्रथम लाम सर्वोपज्ञमसे ही होता है तथा विप्रकृष्ट जीवके द्वारा भी सम्यक्त्वका लाभ सर्वोपश्रमसे ही होता है। किन्तु शीघ्र ही पुनः पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त करनेवाला जीव सर्वोपश्चम और देशोपश्चमसे मजनीय है ॥ १०-१०४ ॥

§ २०५. जो अनादि मिध्यादृष्टिके सम्यक्तका प्रथम लाभ होता है वह सर्वोपशमसे ही होता है, क्योंकि उसके अन्य प्रकारसे सम्यक्तक प्राप्ति सम्भव नहीं है। 'तह वियट्रेण' अर्थात् मिष्यात्वको प्राप्त कर जो बहुत काछका अन्तर देकर सम्यक्त्वको प्राप्त करता है वह सी सर्वोपशमसे ही प्राप्त करता है। इसका मावार्थ—सम्यक्त्वको प्रष्टण कर पुनः मिष्यात्वको प्राप्त होकर सम्यक्त और सम्यग्मिध्यात्वकी चढेळना कर पत्योपसके असंख्यातवें भागप्रसाण काछद्वारा या अर्थ पुदगळपरिवर्तनप्रमाण काळद्वारा जो सम्यक्तको प्राप्त करता है वह भी सर्वोपशमसे ही प्राप्त करता है यह उक्त कथनका तात्पयं है। 'अजियन्वो य अभिक्खं' अर्थात् जो सन्यक्त्वसे पतित होता हुआ शीघ्र ही पुनः पुनः सम्यक्त्वके प्रहणके अभिमुख होता है वह सर्वोपज्ञमसे अथवा देशोपज्ञमसे सम्यक्तवको प्राप्त करता है, क्योंकि यदि वह वेदक प्राचीन्य कालके भीतर ही सम्यक्तको प्राप्त करता है तो हेजोपज्ञससे अन्यथा सर्वोपज्ञससे

चि तस्य भयणिञ्जनदंसणादो । तस्य सन्वोवसमो णाम तिण्हं कम्माणसुद्याभावो सम्मचदेसपादिफद्याणसुद्जी देसोवसमो चि मण्णदे ।

## (५२) सम्मत्तपढमलंभस्साणंतरं पच्छदो य मिच्छत्तं । लंभस्स अपढमस्स दु भजियव्वो पच्छदो होदि ॥१०५॥

५२०६. एसा गाहा सम्मन्तं गेण्डमाणस्ताणंतरं वच्छदो मिच्छनोदयणियमो किमित्य आहो णित्य ति पुच्छाए णिण्णयकरणहुमागया । एदिस्से अत्यो उच्चदे । तं जहा—सम्मनस्स जो पढमलंमो अणादियमिच्छाइड्डिविसओ तस्साणंतरं वच्छदो अणंतर-पच्छिमावत्याए मिच्छन्तमेव होह, तत्य जाव पढमिड्डिविसिसमओ ति ताव मिच्छ-नोदयं मोण्ण पयारंतरासंमवादो । 'लंमस्स अपढमस्स हु' जो खलु अपढमो सम्मन्त-पडिलंमो तस्स वच्छदो मिच्छनोदयो मिज्यव्यो होह । सिया मिच्छाइड्डी होद्ण वेदयसम्मन्तं वा पिडवच्जइ, सिया सम्मामिच्छाइड्डी होद्ण वेदयसम्मन्तं पडिवच्जाइ तिया सम्मामिच्छाइड्डी होद्ण वेदयसम्मनं पडिवच्जाइ ति मावत्यो ।

प्राप्त करता है इस प्रकार वहाँ भजनीयपना देखा जाता है। उनमेंसे तीनों कर्मोंके उदयाभाष-का नाम सर्वोपरास है और सम्बन्दब देशचाति प्रकृतिकेस्पर्धकोंका उदय देशोपरास कहलाताहै। विश्लेषार्थ—इस गाथासुत्रमें किसीके कौन सम्बन्दव होता है इसका विधान किया

विश्वपाय—कर गावासूत्रमा ककाक कान सम्पन्त होता है इसका रिपान रिका गया है। अनादि मिध्यादृष्टिके और जिसका वेदककाळ व्यतीत हो गया है ऐसे किसो भी सादि मिध्यादृष्टिके सर्वोपश्रमसे प्रथमोपश्रम सम्यक्त्वको हो प्राप्ति होती है। किन्तु जो सादि मिथ्यादृष्टि जीव वेदक काळके भीतर अवस्थित है ऐसा सादि मिथ्यादृष्टि जीव देशोपश्रमसे वेदकसम्यक्त्वको ही प्राप्त करता है। शेष कथन सुराम है।

सम्यक्तके प्रथम छामके जनन्तर पूर्व पिछ्छे समयमें मिध्यात्व ही होता है। अप्रथम छामके जनन्तर पूर्व पिछ्छे समयमें मिध्यात्व मजनीय है।। ११-१०५।।

§ २०६ यह गाया सन्यक्तको प्रहण करनेवाले जीवके जनन्तर पूर्व पिछले समयमें क्वा मिण्यात्वका उदय है जयवा नहीं है ऐसी प्रष्टा होने पर उसका निर्णय करनेके लिए आहे हैं। अब इसका जर्म कहते हैं। यथा—जनादि मिण्याहिं जीवके सन्यक्तका जो प्रथम जाय होते हो है उसके 'जणतरं पण्डदो' जयों ने जनन्तरपूर्व विक्रोल जनस्यात्व हो होता है, क्योंकि उसके प्रथम स्थितिका जन्तिम समय प्राप्त होने उक मिण्यात्वके उदयको छोड़ कर प्रकारान्तर सन्भव नहीं है। 'लंभस्स अपद्मस्स दु' जयों ने जो नियमसे अप्रथम अयों ने खिलीवादि बार सन्यक्तका लाम है उसके जनन्तरपूर्व पिछली जवस्याने मिण्यात्वका उदय अजनीय है। कहापित मिण्यात्वका उदय अजनीय है। कहापित मिण्याद्विह होकर वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त करता है यह उक्त गायान्स्यका साथ है। हो स्थानिस्थाद्विह होकर वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त करता है यह उक्त गायान्स्यका साथार्थ है।

विश्वेषार्थ—इस गाथासूत्रमें जो अनादि मिध्यादृष्टि जीव पहली बार सम्यवस्वको प्राप्त करता है उसके सम्यवस्वको प्राप्त करनेके अनन्तरपूर्व विद्वली अवस्थामें कौनसा माथ होवा § २०७. संपिह दंसणमोहोवसामणासंबंधेण दंसणमोहणीयस्स कम्मस्स कदमिम्म
अवत्याविसेसे कथं संकमो होइ ण होइ चि एत्य एवंविहस्स अत्यविसेसस्स, कुढीकरणडुस्वयित्मगाहासुचस्रवइण्णं—

## (५३) कम्माणि जस्स तिण्णि दु णियमा सो संक्रमेण भजियव्वो । एयं जस्स दु कम्मं संक्रमणे सो ण भजियव्वो ॥१०६॥

हैं तथा जो सादि मिध्यादृष्टि द्वितीयादि बार सम्यक्त्वको प्राप्त करता है उसके सम्यक्त्वको प्राप्त करनेके अनन्तर पूर्व पिछली अवस्थामें कौनसा भाव होता है इसका विधान किया गया है। गायाके पूर्वार्धमें 'अणंतरं पच्छदो' पाठ आया है तथा उत्तरार्धमें मात्र 'पच्छदो' शब्द आया है। इनमेंसे 'अणंतरं' पाठ तो ऐसा है जिसे अन्य पदके साथ विवक्षित भावसे आगेके भाव-को सूचित करनेके खिये भी लागू किया जा सकता है और अन्य पदके साथ विवक्षित भावसे पिछले भावको सचित करनेके लिये भी लागू किया जा सकता है। जैसे 'अनन्तर पिछला' कहनेसे अन्यवहित पूर्व पिछले भावका ग्रहण होता है और 'अनन्तर उत्तर' कहनेसे अन्यवहित उत्तर भावका प्रहण होता है। 'अनन्तर' पद स्वयं न तो पिछ्छे भावको सचित करता है और न ही उत्तर भावको । अतः प्रकतमें 'पच्छदो' पाठका क्या अर्थ है इसका आगममें प्रयक्त हुए 'पच्छ' तथा 'पच्छिम' शब्दोंका वहाँ जो अर्थ लिया गया है उसे ध्यानमें रख कर विचार होना चाहिए । इसके छिये सर्व प्रथम हम तीन आनुपूर्वियोंको छेते है । इनमें एक 'पच्छाणुप्ववी' भी है। इस द्वारा गणना करनेपर अन्तिम भावसे गणनाक्रमसे पिछले भाव लिये जाते हैं। यहाँ 'पच्छ' शब्द गणनाकमसे आगेके भावोंकी अपेक्षा पिछले भावोंको सचित करता है। उसी प्रकार प्रकरमें भी 'अर्णतरं पच्छदो' का अर्थ करने पर प्रथमोपराम सम्यक्त्वसे अध्य-वहितपुर्व पिछले भावका ही प्रहण होगा। इससे यह अर्थ सुतरां फलित हो जाता है कि प्रथमी-पशम सम्यक्त्वसे अञ्चवहित पूर्व पिछले समयमें एकमात्र मिध्यात्व भाव ही हाता है। प्रथमी-पशमके बाद कीन भाव होता है इसका सूचन करना इस गाथाका ताल्पर्य नहीं है। इसका सूचन गाया कर्माक १०३ में पहले ही सत्रकार कर आये हैं। तथा 'पच्छिम' शब्दको ध्यानमें रख कर विचार करने पर भी यही अर्थ फलित होता है। बदाहरणार्थ जयधवला पु० ६ ए० १६७ और २८३ के चुणिसत्रों पर दृष्टिपात करनेसे विदित होता है कि उन सूत्रोंमें अन्तिमं अर्थको सूचित करनेके लिये 'अपच्छिम'शब्दका प्रयोग हुआ है, 'पच्छिम' शब्दका नहीं। स्पष्ट है कि 'पच्छिम' शब्द विवक्षित भावसे पिछले भावको ही सचित करता है। उक्त गाथामें आये हुए 'पच्छदो' शब्दका भी यही आशय लेता चाहिए। शेष कथन सगम है।

§ २०७, अब दर्शनमोहकी उपशामनाके सम्बन्धसे दर्शनमोहनीय कर्मका किस अवस्था-विशेषमें किस प्रकार संक्रम होता है अथवा नहीं होता है इसप्रकार इस अर्थविशेषका स्पष्टीकरण करनेके किए लागेका गाथासुत्र आया है—

जिस जीवके दर्शनमोहके तीन या दो कर्म सचामें होते हैं वह नियमसे संक्रम-की अपेक्षा मजनीय हैं। किन्तु जिस जीवके एक ही कर्म सचामें होता है वह संक्रम-की अपेक्षा मजनीय नहीं हैं॥ १२-१०६॥ ९ २०८. अस्य गावाध्त्रस्यार्थ उच्यते—जस्स जीवस्स तिण्णि कम्माणि मिन्छन्-सम्मन-सम्मामिन्छन्तसण्णदाणि, 'दु' सहेण दोण्णि वा मिन्छन्त-सम्मनाण-मण्णदरेण विणा जस्सित्थ सो णियमा णिन्छण्ण संकमेण भजियन्वो, सिया दंशण-मोहस्स संकामओ होह, सिया च ण होह नि तत्थ भयणाए फुडसुवलंमादो। तं जहा—मिन्छाइट्टि-सम्माहिन्छन्ताणं च जहाकमं तत्थ संकंतिदंसणादो। पुणो सासणसम्माहिन्द्र-सम्मामिन्छन्ताणं च जहाकमं तत्थ संकंतिदंसणादो। पुणो सासणसम्माहिन्द्र-सम्मामिन्छाइट्टेस्त तिर्णण संतकम्माणि होद्ण तत्थेगस्स नि दंसण-मोहकम्मस्स संकमो णात्थ, तत्थ तस्संकमणसत्तीए अचनामानेण पहिसद्धनादो। तहा सम्मनसुन्येन्त्येमाणस्स जाचे आविष्ठपत्रिद्दं ताचे मिन्छाइट्टिस्स तिर्णण संतकम्माणि होद्णेगस्सेन संकमो होह। मिन्छन्तं वा खिन्छमाणं जाचे उदयाविष्ठयवाहिरं सन्वं खिदं ताचे सम्मादिट्टिम्सन्तिन्दिम्सने संतकम्म होर्पेणकस्सेन संकमो होह। एदेण कारणेण दंसणमोहणीयस्स निवहत्तिम्सने हमत्तिम्माने पिछ एकिस्से वा संकामओ होह, सिया ण कस्स नि संकामओ नि अवणीयनं सिद्धं।

§ २०९. संपिह दुविहसंतकिम्ययस्स संक्षावेक्खाए सयणिअत्तं वुच्चदे, खिद-मिच्छत्त-वेदगसम्माइद्विम्मि सम्मत्तं वा उच्चेन्छेयुण द्विदमिच्छाइद्विम्मि दोण्णि सत-कम्माणि होद्णेकस्स संक्ष्मो भवदि जाव सम्माभिच्छत्तं खविज्जमाणक्रवेन्छिज्जमाणं

**वा अणा**वलियपविद्रं ति आवलियपविद्वसम्मामिन्छत्तस्स वुण सम्माइद्विस्स मिन्छाइद्विस्स **वा दविहसंतकम्मियस्स एक्कस्स वि संकमी णारिय । तदो एत्य वि संकमेण मयणिअत्तं** सिद्धं। 'एयं जस्त दु कम्मं' एवं मणिदे जस्त सम्माइद्विस्त मिच्छाइद्विस्त वा खबणुञ्बेन्छणावसेण सम्मचं वा मिच्छचं वा एककमेव संतकम्मवसिद्धं ण सो संक्रमेण भयणिज्जो. संक्रमभंगस्य तत्य अञ्चंताभावेण असंकामगो चेव सो होह ति भणिदं होइ।

जबतक क्षयको प्राप्त होता हुआ या उद्घेखनाको प्राप्त होता हुआ सम्यग्मिध्यात्व कर्म उदया-विस्में प्रविष्ट महीं हुआ है। किन्तु जिसके सम्यग्मिण्यात्व कर्म उदयाविस्में प्रविष्ट हो जाता है ऐसे दो प्रकारके कर्मोंकी सत्तावाले सन्यग्दृष्टि या मिध्यादृष्टि जीवके एकका भी संक्रम नहीं होता. इसिंख्ये यहाँ पर भी संक्रमको अपेक्षा भजनीयपना सिद्ध हुआ। 'एयं जस्स ह कम्मं' ऐसा कहने पर जिस सम्यन्दृष्टि या मिध्यादृष्टि जीवके श्वपणावश और उद्व छनावश कमसे सन्यक्त और मिध्यात्व एक ही सत्कर्म शेष रहता है वह संक्रमकी अपेक्षा मजनीय नहीं है, क्योंकि उसके संकृत्कप विकल्पका अत्यन्त अभाव होने से वह असंक्रामक ही होता है यह उक कथनका ताल्य यह ।

विश्लेषार्थ-इस गायासूत्रमें दर्शनमोहनीयकी तीन, दो या एक कर्मकी सत्तावाले जीवके कहाँ कितनेका संक्रम होता है या नहीं होता है इसका विचार किया गया है। यहाँ टीका में यह सब विस्तारसे स्पष्ट किया ही है, इसिंखये यहाँ मात्र कोष्ट्रक दे देना चाहते हैं।

| स्वामी          |                                     | संक्रम या असंक्रम                             |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| १ मिध्यादृष्टि  | ३ की सचा                            | २ का-सम्यक्त्व और<br>सम्यग्निध्यात्वका संक्रम |
|                 | ,, (सम्य वलिप्रविष्ट                | १ का-सम्यग्मिथ्यात्वका                        |
| <b>₹</b> "      | सम्यक्ब विना २ की सत्ता             |                                               |
| 8 ,,            | , (सम्यग्मिध्यात्व उ. आ. प्र.)      | संक्रम नहीं                                   |
| 4 ,,            | १ मिथ्यात्वकी सत्ता                 |                                               |
| ६ सासादन        | <b>२े की सत्ता</b>                  |                                               |
| ७ सम्यमिध्यादु० |                                     |                                               |
| ८ सम्यग्दृष्टि  |                                     | २ का-मिध्यात्व और<br>सम्यग्मिध्यात्वका सं०    |
|                 | ,, (मिध्यात्व आवित प्र०)            | १ का—सम्यग्मिध्यात्वक<br>संक्रम               |
| <b>t</b> o      | मिथ्यात्व विना दो को संचा           |                                               |
| •               | २ की सत्ता (सम्यग्मिध्यात्व आ.प्र.) | संक्रम नहीं                                   |
| <b>१</b> १      |                                     |                                               |

## (५४) सम्माइट्टी सदहदि पवयणं णियमसा दु उवइट्ट'। सदहदि असञ्भावं अजाणमाणो ग्रुरुणिओगा ॥१०७॥

५ २१०, एदस्स सम्माइद्विज्ञन्छणिबद्दाणद्वम्बइण्णस्य गाहास्चन्स्स अत्यविवरणं कस्सामो । तं जहा—सम्माइद्वी जो जीवो सो णियमसा द्व णिच्छएणेव पवयणस्ववइद्वं सहहिंद ति गाहापुव्वद्वं पदाहिसंबंधो । तत्य पवयणिमदि वृत्ते पयित्सजुत्तं वयणं पवयणं सव्वण्होवएसो परमागमो ति सिद्धंतो ति एयद्वो, तत्तो अण्णदरस्स पयित्स-जुत्तस्स ययणस्साणुवर्लमादो । तदो एवंविहं पवयणस्ववद्वं सम्माइद्वी जीवो णिच्छएण सहइह ति सुत्तत्थसस्चन्च्यो । 'सहइइ असन्मावं' एवं भणिदं असन्भूदं पि अत्यं सम्माइद्वी जीवो गुरुवयणमेव पमाणं काद्ण सयमजाणमाणो संतो सहहिंदि ति भणिदं होदि । एदेण आणासम्मत्तस्स लक्खणं पर्स्ववद्मिदि घेत्रव्यं । कयं पुनरसद्मृत्मर्य-मजानातृ त्रतिपद्यमानः सम्यन्दृष्टितिति चेत् ? न, परमागमोणदेश एवायमित्यच्यव-सायेन तथा प्रतिपद्यमानस्यानवज्जुद्धसमार्थस्याणि तस्य सम्यन्दृष्टित्वाप्रच्युते । यदि पुनः खनान्तरेणाविसंवादिना समयविद्धियोधात्म्येन प्रज्ञाप्यमानमपि तमर्थमसवृद्धाः । प्रतिपद्यानिसंवादिना समयविद्धियोधात्म्येन प्रज्ञाप्यमानमपि तमर्थमसवृद्धाः ।

सम्यग्दृष्टि जीव उपदिष्ट प्रवचनका नियमसे श्रद्धान करता है। तथा स्वयं न जानता हुआ गुरुके नियोगसे असदुभुत अर्थका मी श्रद्धान करता है।। १०७।।

\$ २१० सम्बग्दृष्टिके छक्षणका कथन करनेके छिये आये हुए इस गायासूत्रके अर्थका कथन करने। यथा—जो सम्बन्धृ जीव है वह 'शियमसा' निरुचयसे ही उपिष्ट प्रवचनका अद्यान करना है इसक्षार गायाके पूर्वाधेमें पढ़ोंका सम्बन्ध है। उनमेंसे 'पवयण' ऐसा कहने पर उसका अर्थक है—प्रकर्ष युक्त बचन। प्रवचन अर्थोत् सर्वक्रका उपदेश, परमागम और सिद्धान्त यह एकार्थवाची ज्ञन्द हैं, क्योंकि उससे अन्यतर प्रकर्षयुक्त चचन वपत्रकथ नहीं होता। अतः इस प्रकारके उपिष्ट प्रचचनका सम्बन्धृष्ट जीव निरुचयसे अद्वान करना है इस प्रकार सुत्रार्थका ससुरच्य है। 'सहहह असन्भाव' ऐसा कहने पर असद्भृत अर्थका भी सम्बन्धृत्ति जीव गुरुच्यनको ही प्रमाण करके स्वय नहीं जानता हुआ अद्वान करना है यह उक्त अपनका तात्य है। इस गायासूत्र बचन द्वारा आह्ना सम्बन्धक्त का छन्न कहा गया है ऐसा प्रवृण्य करना चाहिए।

भंका—अज्ञानवश असद्भृत अर्थको स्वीकार करनेवाळा जीव सम्यग्दृष्टि केसे हो सकता है ?

समाधान—यह परमागमका ही उपदेश है ऐसा निश्चय होनेसे उस प्रकार स्वीकार करनेवाले उस जीवकी परमार्थका झान नहीं होने पर भी सम्यग्दृष्टिपनेसे च्युति नहीं होती।

यदि पुनः कोई परमागमके ज्ञाता विसंवाद रहित दूसरे सूत्र द्वारा उस अर्थको यथार्थ-

१ ता॰प्रतौ पयरिमं जुत्तं इति पाः।

प्रतिपद्मते तदा प्रभृति स एव जीवो मिध्यादृष्टिपद्वीमवगाहते, प्रवचनविरुद्धवृद्धित्वा-दित्येष समयनिश्चयः । तथा चेक्तं---

> सुत्तादो तंसम्मंदरिसिज्जत्तं जदाण सदद्ददि । सो चेब इवइ मिच्छाइट्टि क्ति तदो पहुढि जीवो ॥ १॥ इति।

ततः सक्तमाञ्जाधिगमान्यां प्रवचनोषदिष्टार्थाञ्जैपरीत्यश्रद्धानं सम्यग्दुष्टि-रुक्षणमिति ।

(५५) मिच्छाइट्टी णियमा उवइट्ट' पवयणं ण सद्दह्दि । सद्दहदि असब्भावं उवइद्रं वा अणुवइद्रं ॥१०८॥

६ २११. एदस्स मिच्छाइड्रिलक्खणपह्नवणद्रमागयस्स गाहासुत्तस्स अत्थो वश्चदे । तं जहा-जो खलु मिच्छाइट्टी जीवो सो णियमा णिच्छएण पवयणमुबहट्टं ण सहहिद ।

रूपसे बतलावें फिर भी वह जीव असत् आमहबश उसे स्वीकार करता है तो उस समयसे लेकर वह जीव मिध्यादष्टि पदका भागी हो जाता है. क्योंकि वह प्रवचन विरुद्ध बुद्धिवाला है यह परमागमका निज्ञय है। कहा भी है—

सन्नसे समीचीनरूपसे दिखलाये गये उस अर्थका जब यह जीव श्रद्धान नहीं करता है वस समयसे छेकर वहीं जीव सिध्याष्टि हो जाता है ॥ १ ॥

इसलिये यह ठीक कहा है कि प्रवचनमें उपदिष्ट हुए अर्थका आहा और अधिगमसे विपरीतताके विना श्रद्धान करना सम्यग्दष्टिका स्क्रमण है।

विशेषार्थ--इस गाथासूत्रमें जो यह बतलाया है कि सम्यग्दृष्टि जीब सर्वज्ञ बीतराग देव द्वारा उपदिष्ट प्रवचनका तो नियमसे श्रद्धान करता है। किन्तु कदाचित् स्वयं न जानता हुआ गुरुके निमित्तसे असद्भूत अर्थका भी श्रद्धान करता है। सो उसका यह अर्थ नहीं है कि सम्यग्दष्टि जीवको जीवादि नौ पदार्थीके यथार्थ स्वरूपको छोडकर गुरुके निमित्तसे विपरीतक्रपसं भी उनकी श्रद्धा हो जाती है। किन्त उक्त कथनका इतना ही तात्पर्य है कि जिनागममें जिन सुक्ष्म अथोंका विवेचन हुआ है, कदाचित गुरुके निमित्तसे उनमेंसे किसी एकका विपरीत ज्ञान हो जाय और अविसंवादी शास्त्रान्तरसे जब तक सम्यक अर्थकी प्रति-पत्तिका योग न मिले तब तक वह वैसी श्रद्धा करता हुआ भी सम्यग्दृष्टि ही है। हाँ यदि समयक्क कोई विशेष ज्ञानी अविसंवादी दूसरे शास्त्रसे उसे उक्त विषयका सम्यक परिज्ञान करा दे, फिर भी वह असत् आपह वज्ञ अपनी हट न झोड़े तो उस समयसे छेकर वह नियम-से मिथ्यादृष्टि हो जाता है ऐसा यहाँ स्पष्टरूपसे समझना चाहिए।

मिथ्यादृष्टि जीव नियमसे उपदिष्ट प्रवचनका अद्भान नहीं करता है तथा उप-दिग्ट या अनुपॅदिष्ट असद्भत अर्थंका श्रद्धान करता है ।। १०८ ।।

§ २११. मिध्यादृष्टिके लक्षणका कथन करनेके खिये आये हुए इस गाथासूत्रके अर्थका कथन करते हैं। यथा-जो नियमसे सिच्यादृष्टि जीव है वह 'णियमा' निश्चयसे उपदिष्ट प्रवचनका श्रद्धान नहीं करता है।

किं कारणिमिदि चे ? दंसणमोहणीयोदयजणिदविवरीयाहिणिवेसचादो । तदो चेव 'सहहह असन्माव', असद्मृतमेवार्धमपरमार्थरूपमयं अह्वाति मिथ्यात्वोदयादित्यर्थः । 'उवहट्टं वा अणुवहट्टं' उपदिष्टमनुपदिष्टं वा दुर्मार्गमेष दर्शनमोहोदयाच्छ्रद्वधातीति यावत् । एतेन च्युद्बाहितेतरमेदेण मिथ्यादृष्ठी द्वैविच्यं प्रतिपादितमिति द्रष्टव्यं । उक्तं च—

भिज्छलं वेदंतो जीवो विवरीयदंसणो हो है। ण य भम्मं रोचेदि हु महुरं खु रसं जहा जिरदो ॥ २ ॥ तं भिज्छलं जमसहरणं तज्वाण हो इ अत्याणं । संसदयसभिमाहियं जणभिमाहियं ति ते तिविहां ॥ ३ ॥ इति ।

#### जंका--- इसका क्या कारण है ?

समाधान—क्योंकि वह दर्शनमोहनीयके उदयसे विपरीत अभिनिवेशवाळा होता है।

और इसीलिये 'सर्इड् असन्भाव' अपरमार्थस्वरूप असद्भृत अर्थका ही निष्यास्वके उदयवश यह अद्वान करता है यह उक्त क्वनका तात्पर्य है। 'उव्दर्ध वा अणुवर्द्ध' अर्थात् उपिष्ट या अनुपरिष्ट दुर्मागंका हो दर्शनमोहक उदयसे यह श्रद्धान करता है यह उक्त कथन-का तात्पर्य है। इस गाथासूत्र वचन द्वारा व्यद्माहित और इतरके भेदसे निध्यादृष्टि के दो भेदोंका प्रतिपादन किया गया जानना चाहिए। कहा भी है—

मिध्यातका अनुभव करनेवाला जीव विपरीत श्रद्धानवाला होता है। जैसे ब्वरसे पीढ़ित मनुष्यको मधुर रस नहीं रुचता है बैसे ही उसे रत्नप्रय धर्म नहीं रुचता है॥२॥

जो जीवादि नौ तस्वार्थोंका अश्रद्धान है वह मिध्यात्व है। संशयिक, अभिग्रहीत और अनिभिग्रहीत इस प्रकार वह तीन प्रकारका है।। ३।।

विश्वेषार्थ — इस गायास्त्रमें सिच्यादृष्टि जीवके स्वरूपका निरूपण किया गया है। यह जे अवचन सब्देक वर्षका सप्टीकरण कर लाये हैं। जो सर्वब्रदेवका उपदेश है वही प्रव- चन कहजानेका अधिकारी है, जन्य नहीं। यहा सिच्यादृष्टि जीव परसायेके ज्ञानसे रहित होता है, जहा उसके प्रवचनका मद्धान किसी भी अवस्थामें नहीं वन सकता। वह इमा- गियोंके द्वारा उपदिष्ट हो या अनुपविष्ट हो, मिच्या भार्षका अवस्थ ही मद्धान करता रहता है, इसिजेंच क्से मिच्या मार्ग हैं। वहाँ हैं, सम्यामार्ग नहीं यह उक्त करना तात्पर्य है। यहाँ ऐसे मिच्यादृष्टि जीवके तीन मेद किये गये हैं—संश्विक मिच्यादृष्टि, असिमहात सिच्यादृष्टि और अनिमार्थित सिच्यादृष्टि और अनिमार्थित सिच्यादृष्टि और अनिमार्थित होरा उपदेश सिच्यादृष्टि जीव है। जो कुमागियोंके द्वारा उपदेश यहां में स्वान करता हो स्वान करता हो स्वान सिच्यादृष्टि जीव है। जो कुमागियोंके द्वारा उपदेश यदा वार्षायों झाल सर उनकी उस स्पर्म अद्धा करता है वह असिमहात मिच्यादृष्टि जीव है और जो उपदेशके विना ही विपरीत अर्थकी अद्धा करता आ रहा है वह असिमहीत सिच्यादृष्टि जीव है और जो उपदेशके विना ही विपरीत अर्थकी अद्धा करता आ रहा है वह असिमहीत सिच्यादृष्टि जीव है और जो उपदेशके विना ही विपरीत अर्थकी अद्धा करता आ रहा है वह असिमहीत सिच्यादृष्टि जीव है।

## (५६) सम्मामिच्छाइट्टी सागारो वा तहा अणागारो। अध वंजणोग्गहम्मि दु सागारो होइ बोद्धव्वो॥१५-१०९॥

५२१२. सम्यग्मिथ्यादृष्टेर्लक्षणिक्षानं सुवोधिमिति न तस्येह प्ररूपणं क्रियते, किंतु तदुपयोगिवियेपप्ररूपणार्थं मेतत्स्त्रमारच्यं । तद्यया—जो सम्मामिच्छाइद्दी जीवी सागारोवजुत्तो वा होइ, अणागारोवजुत्तो वा, दोहिं मिं उवजोगेहिं तम्गुणपिडवत्तीए विरोहाभावादो । एदेण दंसणमोहोवसामणाए पयञ्चमाणस्स पढमदाए जहा सागारोव-जोगणियमो एवमेत्य णित्य ति णियमो, किंतु दोहिं मि उवजोगेहिं सम्मामिच्छत्तगुणे पिडवज्जइ ति एसो अत्यविसेसो जाणाविदो । अधवा पिडवण्णसम्मामिच्छत्तगुणो सगकालम्भंतरे सागारोवजुत्तो वा होइ, अणागारोवजुत्तो वा ति सुत्तत्यो गहेयच्यो, णाण-दंसणोवजोगाणं दोण्हं पि तम्गुणकालम्भंतरे कमेण परावत्तणे विरोहाणुवलंभादो । एदेण णाण-दंसणोवजोगकालादो सम्मामिच्छाइहिगुणकालस्स बहुत्तं स्विदिमिदि दहुन्तं । अथेत पादपूरणार्थो निपातः वजणोन्महिम्स दु, विचारपूर्वकार्यग्रहम्स दु । व्यंजनशन्दस्यार्थविचारवाचिनो म्माहिम्स दु, विचारपूर्वकार्यग्रह्मिस दु, विचारपूर्वकार्यग्रह्मिस दु, विचारपूर्वकार्यग्रह्मावास्थायामित्यर्थः । व्यंजनशन्दस्यार्थविचारवाचिनो

सम्पिमध्यादृष्टि जीव साकारोपयोगवाला मी होता है तथा अनाकागेपयोग-वाला भी होता है। किन्तु व्यञ्जनावग्रहमें अर्थात् विचारपूर्वक अर्थ ग्रहणकी अवस्थामें वह साकारोपयोगवाला ही होता है ऐसा यहाँ जानना चाहिए ॥ १०९–१५॥।

\$ २१२. सम्यिमण्यादृष्टिकं छक्षणका कथन सुवोध है, इसिंखये उसका यहाँ पर कथन नहीं करते हैं, किन्तु उसके उपयोग विदेशपंका कथन करनेके छिये उस सूत्रका प्रारम्भ किया है। यथा—जो सम्यिमण्याटिष्ट जीव है वह या तो साकार उपयोगवाछा होता है, नयोंकि दोनों हो उपयोगोंके साथ सम्यिमण्याटिष्ट गुणकी प्राप्ति होनें ही तरीयका जभाव है। इस वचन द्वारा दर्शनमोहकी उपयामनाथे प्रवृत्त हुए जीवके प्रथम अवस्थामें जिस प्रकार साकारोपयोगका निवम है उस प्रकार यहाँ पर नियम नहीं है। किन्तु दोनों हो उपयोगोंके साथ सम्यिमण्यात्व गुणको प्राप्ति क्षा क्षा कराया गया है। अथवा जिसने सम्यिमण्यात्व गुणको प्राप्त किया वह अपने कालके भीवर साकार उपयोगि उपयुक्त होता है दा अकार इस अवार इस वह अपने कालके भीवर साकार उपयोगि परिवर्त होनों के हो विरोध नहीं उपयुक्त होता है उस प्रकार इस दोनोंके हो उस गुणके कालके भीवर कमाने परिवर्त होनेंने कोई विरोध नहीं उपवृक्त होता है उस गुणके कालके भीवर कमाने परिवर्त होनेंने कोई विरोध नहीं उपवृक्त होता। इससे जानोपयोग और दर्शनोपयोगके कालके सम्यिमण्यात्व गुणका काल बहुत स्वित किया गया है ऐसा जानना पाहिए। 'अध्य बंजगोग्यहाँक द्व'। यहाँ 'अध्य' यह पाद्प्रिके लिये तिपात है। 'वंजगोग्यहाँक अध्यक्त तथा उपवृक्त अध्योग हमानुक्त काल प्रवृक्त कालको अवस्था स्वर्ण के स्वर्ण क्षा स्वर्णको अवस्था में वह उस प्रकार होता है। 'वंजगोग्यहाँक हु दें। वहाँ 'अध्ये यह पाद्युक्तिके लिये तिपात है। 'वंजगोग्यहाँक अध्ये महाचाल के अध्यक्त कालको अध्यक्त कालको अध्यक्त सम्यामण्या कर स्वर्ण कालको अवस्था में यह उस अध्यक्त स्वर्ण कालको अध्यक्त कालको अध्यक्त सम्यामण्या कर स्वर्ण कालको अध्यक्त स्वर्ण कालको अध्यक्त सम्यामण्या कर स्वर्ण कालको अध्यक्त स्वर्ण कालको अध्यक्त सम्यामण्या स्वर्ण कालको अध्यक्त स्वर्ण कालको स्वर्ण के स्वर्ण कालको अध्यक्त स्वर्ण कालको अध्यक्त स्वर्ण कालको स्वर्ण कालको अध्यक्त स्वर्ण कालको स्वर्ण कालको अध्यक्त स्वर्ण कालको स्वर्ण

ब्रहणात् । 'सामारो होड् बोढळो' तदवस्थायां ज्ञानोपयोमपरिणत एव भवति न दर्शनोपयोमपरिणत इति यावत् । इतोऽयं नियम इति चेत् ? न, अनाकारोपयोगेन सामान्यमात्रावब्राहिणा पूर्वापरएरामर्श्वभृत्येनार्यविचाराजुपपचितस्तत्र तथाविधनियमो-पपचेः । एत्व युचपरिसमचीए पण्णासप्रहमंकविण्णासो किमट्टं कदो ? दंसणमोहोव-सामणाए पडिबद्धाओ एदाओ पण्णारस चेव गाहाओ, णादिरिचाओ चि जाणावण्टं ।

#### # एसो सुत्तप्कासो विहासिदो।

५ २१३. एवमेसो सुचप्फासो गाहासुचाणे सरुवणिहसो विहासिदो परुविदो चि मणिदं होदि । संपिह एत्युद्देसे पुज्वमविहासिदो अण्णो अत्यो दंसणमोहोवसामणा-संवंधियो एदेहिं चैव गाहासुचेहिं स्विदो अत्यि चि तप्यदुप्पायणद्वसूचरसुचमोहण्णं—

गया है। 'सागारो होइ बोद्धन्वो' अर्थीत् उस अवस्थामें ज्ञानापयोगसे परिणत ही होता है, दर्शनोपयोगसे परिणत नहीं यह उक्त कथनका ताल्पर्य है।

शंका-यह नियम किस कारण है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि सामान्यसात्रशाही अनाकारोपयोग पूर्वापरपरामर्शसे शृन्य है, अतः उस द्वारा अर्थविचारकी उत्पत्ति न हो सकनेके कारण अर्थविचारके समय उस प्रकारका नियम वन जाता है।

शंका—वहाँ पर सूत्रको परिसमाप्ति होने पर '१५' अंकका विन्यास किसिछिये किया है ?

समाधान—क्योंकि दर्शनमोहकी उपशमनामें प्रतिबद्ध ये पन्ट्रह ही गाधाएँ हैं, अधिक नहीं इसे बातका झान करानेके छिये यहाँ मुक्की परिसमाप्ति होने पर '१५' अंकका विन्यास किया है।

विश्वेषार्थ — यह दर्शनमोहकी उपशामनासे सम्बन्ध रखतेवाली अन्तिम गाथा है। इस द्वारा तीन अर्थोंको स्पष्ट किया गया है। १ — सम्बन्धिय्यादव गुणकी प्राप्ति साकारोपयोग-के कालमें भी सम्भव है और अनाकारोपयोगके कालमें भी सम्भव है। २ — सम्यिमिण्यादव गुणस्थानमें कमसे साकार और अनाकार दोनों उपयोगोंकी प्राप्ति सम्भव है। इससे प्रतीत होता है कि इन दोनों उपयोगोंके कालसे सम्यिम्प्यादव गुकस्थानका काल अधिक है। ३— यहाँ अर्थविचारके समय ज्ञानोपयोग ही होता है, दर्शनोपयोग नहीं। ग्रेष कथन गुगाम है।

#### \* इस प्रकार गाथासूत्रोंके स्वरूपका कथन किया ।

९१३ इस मकार यह सुत्रस्पर्भ है अयोत् गायासुत्रोंका स्वरूपनिर्देश 'विद्यासिद्ये' अर्थात् कहा गया है यह उक क्षमका तार्त्य है। अब मक्कते जिसका पह छे व्याख्यात नहीं किया तथा जिसका इन गायासुत्रोंक द्वारा सुचन होता है ऐसा जो दर्शनमोहका उपशामता-सम्बन्धि अन्य अर्थ है उसका क्षम करनेके क्रिये आगोका पुत्र आया है—

ता॰ प्रती सुत्तप्कासो विहासिदो गाहासुत्ताण इति पाठ ।

- \* तदो उबसमसन्माइट्वि-बेदयसम्माइट्वि-सन्मामिच्छुाइटीर्हि एए-जीवेण सामित्तं कालो अंतरं णाणाजीवेहिं भंगविष्यो कालो अंतरं अप्पाषट्टकं चेदि ।
- ५ २१४. तदो द्वचफासादो जणंतरिमदाणि एयजीवेण सामिचादीणि जपावहुज-पजनसाणाणि जणियोगदाराणि जहागममेत्य णेदच्याणि चि सुनत्यसंबंधो । ताणि पुण अणियोगदाराणि कितिसयाणि चि सणिदे सम्मचमगणावयवस्दउवसमसम्मा-इष्टिआदिविसयाणि चि जाणावणहुमुवसमसम्माइष्टि-वेदगसम्माइष्टि-सम्मामिच्छाइष्टीर्हि चि णिहिट्ठं । एदेसि सम्माइष्टिमेदेहि विसेसियाणि एदाणि अणियोगदाराणि जेदच्याणि चि अणिदं होदि । एत्य खदयसम्मादिद्वीणां पि णिहेसो किमट्टं ण कीरदे १ ण, खदय-सम्माइष्टीणमहुद्वि जणियोगदारिहि पुरदो इंसणमोहक्सवणाए अणिस्समाणतादो । तम्हा उवसमसम्माइष्टि-वेदयसमाइष्टि-सम्मामिच्छादिद्वीणमेदिह अणियोगदारिहे देसामासय-मावेण ध्वित्यागामानार्यात्माण-चेत्र-कोसणमहिद्वेहिं सवित्यरमेत्य परुवणा कायव्या, तप्परुवणाए विणा पयदत्यविसयणिण्णयाणुववचीदो । एदेसि च परुवणा सगमा वि ण एत्य तप्यवंचो कीरदे ।

उसके बाद उपश्रमसम्पर्गृष्टि, बेदकसम्पर्गृष्टि और सम्परिमध्यादृष्टि जीर्योका आरुम्बन लेकर एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल, अन्तर, नाना जीर्वोक्की अपेक्षा भंगविषय, काल, अन्तर और अन्यवदुत्व जानने चाहिए।

§ २१४. 'तथा' अर्थात् सुत्रस्पप्रके अनत्तर इस समय एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्वसे लेकर अन्यबहुत्व पर्यन्त अनुयोगद्वार लागमके अनुसार वहाँ कथन करते योग्य हैं यह सूत्रका अर्थके साथ सन्वत्य है। उन अनुयोगद्वारोंका विषय क्या है ऐसा पूक्षते पर सम्यक्त्व मार्गणा के अवयवक्ता उपश्चमसम्यग्दृष्टि अति विषय है हिए सूत्रमें 'ववसमसम्माइढि-वेदासम्माइढि-वेदासम्माइढि-वेदासम्माइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि-वेदासमाइढि

शंका — यहाँ पर सायिकसम्यग्दृष्टियोंका भी निर्देश किसलिए नहीं करते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि आठ अनुयोगद्वारोंके आळम्बनसे झायिकसम्यन्दियों-का ज्यास्थान आगे दर्शनमोहको झपणा अनुयोगद्वारमें करेंगे।

इसिक्ट उपसमसम्बद्धि, वेदकसम्बद्धि और सम्बिम्प्याद्धि जीवाँकी देशा-मर्थकरूपसे सूचित हुए माराभाग, परिमाण, क्षेत्र और स्पर्धन सहित इन अनुयोगहाराँके आजम्बनसे विस्तात्के साथ यहाँ प्रक्षणा करनी चाहिए, क्योंकि यह प्रक्षणा किये विना प्रकृत अर्थविषयक निर्णय नहीं बन सकता। इनकी प्रक्षणा सुगम है, इसिक्ये यहाँ पर नसका विस्तार नहीं करते हैं।

## § २१५. संपद्दि पयदस्थोवसंहारकरणद्वमुचरं सुचमाह---

विशेषार्थ---यहाँ पर जिन अनुयोगद्वारोंका संकेत किया है उनके आलम्बनसे उपशम-सम्यग्द्ष्टि आदि जीवोंका कुछ व्याख्यान करते हैं। इतना विशेष जानना कि उपशमसम्यक्त्व-से प्रथमोपशम सन्यक्त्वका हो ग्रहण किया है। १ स्वामित्व-अपने-अपने भावसे युक्त जीव उपशमसम्यक्त आदिके स्वामी हैं। २ एक जीवकी अपेक्षा काल-उपशम सम्यक्त और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य और बत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त है। वेदक सम्यक्त्वका जघन्य काल अन्तर्महर्त है और उत्कृष्ट काल खवासठ सागरोपमप्रमाण है। ३ अन्तर-( प्रथमो-पशमकी अपेक्षा) उपशम सम्यक्त्वका जघन्य अन्तरकाळ पत्योपमके असंख्याववें भागप्रमाण है, वेदक सम्यक्त्व और सम्यम्मिध्यात्वका जघन्य अन्तर काळ अन्तर्भृहूर्व है और तीनोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अर्घ पुद्रगलपरिवर्तन कालप्रमाण है। आगेके अनुयोग-द्वार नाना जीवोंकी अपेक्षा हैं। ४ भंगविषय-उपज्ञमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीव कदाचित् हैं और कदाचित् नहीं है, क्योंकि ये सान्तर मार्गणाएं हैं। वेदकसन्यग्दृष्टि जीव सदा काल नियमसे हैं, क्योंकि यह निरन्तर मार्गणा है। ५ संख्या—उक्त तीनों मार्गणावाले जीव प्रत्येक पर्योपमके असंस्थातवें भागप्रमाण हैं। ६ क्षेत्र—( प्रथमोपन्नम सन्यक्तवकी अपेक्षा ) उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंका स्वस्थानकी अपेक्षा वेदक सम्यग्दृष्टियोंका स्वस्थान, मारणान्तिक समुद्भात और उपपाद पदकी अपेक्षा तथा सन्यग्निध्यादृष्टियोंका स्वस्थानकी अपेक्षा क्षेत्र छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। प्रथमोपशम सम्यक्त और सम्यग्मिध्यात्वके कालमें मरण नहीं होता, इसलिए इनका क्षेत्र मात्र स्वस्थानकी अपेक्षा कहा है। ७ स्पर्शन-उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्निध्यादष्टियोंका बर्तमान स्पर्शन छोकके असंख्यातवें मागप्रमाण और विहार-वत्स्वस्थानको अपेक्षा अतीत स्पर्भन त्रसनाछीके चौदह मागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण है। वेदक सम्यग्दृष्टियों का वर्तमान स्पर्शन डोकके असंस्थातवें भागप्रमाण है। अतीत स्पर्शन विहारवत्स्वस्थान, वेदना, क्षाय, वैकियिक और मारणान्तिक समुद्धातकी अपेक्षा त्रसनाळीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण है। तथा उपपाद्यदकी अपेक्षा अतीत स्पर्शन त्रसनाळीके चौदह भागों मेंसे कुछ कम छह भागत्रमाण है। ८ काळ-उपशमसम्यग्दृष्टि और सन्यामिण्यादृष्टियोंका जयन्य काल अन्तर्युक्त है और उत्कृष्ट काल पत्योपमके असंस्थाववे भागप्रमाण है। तथा वेदकसम्यग्दृष्टियोंका काल सर्वदा है। ९ अन्तर—व्यशस-सम्यादृष्टियोंका जघन्य अन्तरकाळ एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाळ सात दिन-रात है। सम्यामाध्यादृष्टि जीवोंका जयन्य अन्तरकाळ एक समय है और तकुष्ट अन्तरकाळ एक्योन पमके असंस्थायवें भागप्रमाण है। तथा वेदकसम्यम्बृष्टियोंका अन्तरकाळ नहीं है। १० सागा-माग—उपरासस्त्यानृष्टि, वेदकसम्यानृष्टि और सम्यामिष्यानृष्टि औव सब संसारी जीवराशिके अनन्तर्जे भागप्रमाण हैं। ११ अल्पबहुत्व—उक्त तोनों राशियोंमें सम्याग्यप्यानृष्टि जीव सबसे स्तोक हैं। वनसे उपशमसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यात्गुणे हैं। तथा वनसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगणे हैं।

§ २१५. अब प्रकृत अर्थका उपसंहार करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

# # एदेसु अणियोगद्दारेसु बण्जिदेसु दंसणमोहउवसामणे ति समत्त-मणियोगहारं।

तदो दंसणमोहउनसामणाए पण्णारसण्हं गाहासुत्ताणमत्यविहासा समत्ता होह ।

इन अनुयोगद्वारोंका कथन करने पर दर्भनमोह उपशामना नामक अनुयोगद्वार समाप्त हुआ |

§ २१६ यह सूत्र गतार्थ है।

इसके बाद दर्शनमोह उपरामनासम्बन्धी पन्द्रह गाथासूत्रोंके अर्थका विशेष व्याख्यान समाप्त होता है।

#### परिसिद्धाणि

## १. उवनोग-अत्थाहियार-चुण्णिसुत्ताणि

'उवजोगे त्ति अणियोगदारस्स सुत्तं । <sup>'</sup>तं जहा---

(१०) केविचरं उवजोगो किम्म कलायम्मि को व केणहियो। को वा किम्मि कलाए अभिक्खमुवजोगमुवजुत्तो॥६३॥

(११) <sup>®</sup>एक्सिन्ह भवग्गहणे एक्कम्सायिन्ह कदि च उवजोगा । एक्किन्ह य उवजोगे एक्कम्साय कदि भवा च ॥६४॥

(१२) <sup>\*</sup>उवजोनवग्गणाओ कम्मि कसायम्मि केत्तिया होति । कद्रिस्से च गदीए केवडिया वग्गणा होति ॥६५॥

(१३) एकम्हि य अणुभागे एक्ककसायम्मि एक्ककालेण। उवजुत्ता का च गदी विसरिसमुवजुञ्जदे का च ॥६६॥

(१४) केवडिया उवजुत्ता सरिसीसु च वग्गणा-कसाषसु । केवडिया च कसाए के के च विसिस्सदे केण ॥६७॥

(१५) "जे जे जम्हि कसाए उवजुत्ता किण्णु भूद्रपुट्या ते। होहिति च उवजुत्ता एवं सव्वत्य बोद्धव्या ॥६८॥

(१६) उवजोग वग्गणाहि य अविरहिदं काहि विरहिदं चावि । पढमसमयोवजुत्तेहिं चरिमसमए च बोद्धव्वा ॥७-६६॥

ेपदाओ सत्त गाहाओ । एदासि विहासा कायच्या । 'केवचिर' उपजोगी कम्बि कसायम्बर' ति एदस्स पदस्स अत्यो अद्वापरिमाणं । तं जहा—े कोधदा माणदा मायदा स्टोहदा जहण्णियाओ वि उक्तस्सियाओ वि अंतोम्बहुत्तं । भदीसु णिक्समण-पवेसेण एगसमयो होज ।

(c) q. 81 (4) q 84 1 (8) q. 8 1 (4) q 8 1 (4) q 9 1 (8 1 q 9 1 (9) q 80 (9) q 84 1 (88) q 84 1 (88) q 84 1 (88) q 80 1

जद्दण्णिया विसेसाहिया । लोमद्धा जद्दण्णिया विसेसाहिया । भाणद्धा उक्कस्सिया संखेजजगुणा । कोषद्धा उक्कस्सिया विसेसाहिया । मायद्धा उक्कस्सिया विसेसाहिया । लोमद्धा उक्कस्सिया विसेसाहिया ।

पवाङ्कतेण उवदेसेण अद्धाणं विसेसो अंतोध्रहृषः । ैतेणेव उवदेसेण चउगङ्समासेण अप्पाबहुअं भणिहिदि । चदुगिद्समासेण अहण्णुक्कस्सपदेसेण णिरयगदीए
जहण्णियां लोसद्धा थोवा । देवनदीए जहण्णिया कोधद्धा विसेसाहिया । देवगदीए जहण्णिया माणद्धा संखेळ्जगुणा । णिरयगदीए जहण्णिया मायद्धा विसेसाहिया ।
णिरयगदीए जहण्णिया माणद्धा संखेळ्जगुणा । <sup>४</sup>देवगदीए जहण्णिया मायद्धा विसेसाहिया ।
साहिया । मणुस-विरिक्खजोणियाणं जहण्णिया माणद्धा संखेळ्जगुणा । मणुस-विरिक्खजोणियाणं जहण्णिया कोधद्धा विसेसाहिया । मणुस-विरिक्खजोणियाणं जहण्णिया लोहद्धा विसेसाहिया ।

णिरयगदीए जद्दण्णिया कोधदा संखेज्जगुणा। "देवगदीए जद्दण्णिया लोभद्वा विसेसाद्दिया। णिरयगदीए उक्कस्सिया लोभद्वा संखेज्जगुणा। देवगदीए उक्कस्सिया कोधदा विसेसाद्दिया। देवगदीए उक्कस्सिया माणद्वा संखेज्जगुणा। णिरयगदीए उक्कस्सिया मायद्वा विसेसाद्विया। णिरयगदीए उक्कस्सिया माणद्वा संखेजजगुणा। देवगदीए उक्कस्सिया मायदा विसेसाद्विया।

मणुस-तिरिक्खजोणियाणमुकस्तिया माणद्वा संखेजजगुणा। 'तेसिं चेव उक-स्तिया कोषद्वा विसेसाहिया। तेसिं चेव उकस्तिया मायद्वा विसेसाहिया। तेसिं चेव उकस्तिया लोमद्वा विसेसाहिया। णिरयगदीए उकस्तिया कोषद्वा संखेजजगुणा। देवगदीए उकस्तिया लोमद्वा विसेसाहिया।

तेसिं चेव उवदेसेण चोइसजीवसमासेहिं दंडगो मणिहिदि । "चोइसण्हं जीव-समासाणं देव-णेरहयवज्जाणं जहण्णिया माणद्वा तुन्हा बोवा । जहण्णिया कोसदा विसेसाहिया । जहण्णिया मायदा विसेसाहिया । जहण्णिया छोमद्वा विसेसाहिया ।

सुद्दुभस्स अपन्जत्तयस्स उकस्सिया माणद्धा संखेन्जगुणा । 'उकस्सिया कोघद्धा विसेसाद्दिया । उकस्सिया मायद्धा विसेसाद्दिया । उकस्सिया स्त्रोमद्धा विसेसाद्दिया ।

बादरेहंदियअपज्जत्तयस्स उकस्सिया माणद्वा संखेकगुणा। उकस्सिया कोधद्वा विसेसाहिया। उकस्सिया मायद्वा विसेसाहिया। उक्तस्सिया कोमद्वा विसेसाहिया।

 $<sup>(\$) \</sup> q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \$ \& \ | \ \ (\$) \ q. \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$) \ \ (\$)$ 

सुद्रुमपञ्जचयस्स उक्तस्सिया माणदा संखेजगुणा। उक्तस्सिया कोयदा विसेसा-दिया। उक्तस्सिया मायदा विसेसाहिया। उक्तस्सिया लोमदा विसेसाहिया।

बादरेहंदियपञ्जचयस्य उक्कस्सिया माणदा संखेआगुणा । उक्कस्सिया कोभदा विसेसाहिया । उक्कस्सिया मायदा विसेसाहिया । उक्कस्सिया लोभदा विसेसाहिया ।

बेइंदियअपअत्तयस्स उक्किस्सिया माणद्वा संखेआगुणा । 'तेइंदियअपअत्तयस्स उक्किस्सिया माणद्वा विसेसाहिया। चउरिंदियअपअत्तयस्स उक्किसिया माणद्वा विसेसाहिया।

बेहंदियअपज्ञचयस्स उक्किसिया कोधद्वा विसेसाहिया। तेहंदियअपज्ञचयस्स उक्किसिया कोधद्वा विसेसाहिया। चउरिंदियअपज्ञचयस्स उक्किस्सिया कोधद्वा विसेमाहिया।

बेइंदियअपञ्जनयस्म उक्किसया मायद्वा विसेसाहिया। तेइंदियअपञ्जनयस्स उक्किस्सिया मायद्वा विसेसाहिया। चउरिंदियअपञ्जनयस्स उक्किस्सिया मायद्वा विसेमाहिया।

वेइंदियअपज्रचयस्य उक्किस्सिया लोभद्वा विसेसाहिया। तेइंदियअपज्रचयस्स उक्किस्सिया लोभद्वा विसेसाहिया। चदुरिंदियअपज्रचयस्स उक्किस्सिया लोभद्वा विसेसाहिया।

वेइंदियपञ्जचयस्स उक्कस्सिया माणद्वा संखेज्ज्ञगुणा । तेइंदियपञ्जचयस्स उक्क-स्सिया माणद्वा विसेसाहिया । चउरिंदियपञ्जचयस्स उक्कस्सिया माणद्वा विसेसाहिया ।

वेइंदियपज्रमयस्स उक्कस्तिया कोभद्वा विसेसाष्ट्रिया। तेइंदियपज्रमयस्स उक्कस्तिया कोभद्वा विसेसाहिया। <sup>व</sup>चउरिंदियपज्रमयस्स उकक्कसिया कोभद्वा विसेमाहिया।

वेइंदियपजनयस्स उक्कस्सिया मायद्वा विसेसाहिया। तेइंदियपजनयस्स उक्किस्सिया मायद्वा विसेसाहिया। चडरिंदियपजनयस्स उक्किस्सिया मायद्वा विसेमाहिया।

वैद्वंदियपञ्जचयस्स उक्किसिया लोमदा विसेसाहिया। तेइंदियपञ्जचयस्स उक्किसिया लोमदा विसेसाहिया। चउरिंदियपञ्जचयस्स उक्किसिया लोमदा विसेसाहिया।

असण्णिअपञ्जत्तयस्स उक्कस्सिया माणद्वा संखे अगुणा । तस्सेव उक्कस्सिया

<sup>(</sup>१) प. २६। (२) प. २७।

कोभद्रा विसेसाहिया । तस्सेव उक्कस्सिया मायद्रा विसेसाहिया । तस्सेव उक्कस्सिया स्रोमद्रा विसेसाहिया ।

असण्णिपञ्जचयस्स उक्कस्सिया माणदा संखेञ्जगुणा । तस्सेव उक्कस्सिया कोभदा विसेसाहिया । तस्सेव उक्कस्सिया मायदा विसेसाहिया । तस्सेव उक्कस्सिया स्रोमदा विसेसाहिया ।

सिष्णअपज्रचयस्स उक्कस्सिया माणद्वा संखेजगुणा । तस्सेव उक्कस्सिया कोभद्धा विसेसाहिया । तस्सेव उक्कस्सिया मायद्वा त्रिसेसाहिया । तस्सेव उक्कस्सिया छोभद्धा विसेसाहिया ।

सण्णिपञ्जनयस्स उक्कस्सिया माणद्धा संखेञ्जगुणा । तस्सेव उक्कस्सिया कोभद्धा विसेसाहिया । तस्सेव उक्कस्सिया मायद्धा विसेसाहिया । तस्सेव उक्कस्सिया छोभद्धा विसेसाहिया ।

'को वा कम्हि कसाए अभिक्खमुवजोगमुवजुत्तो' ति एत्य अभिक्खमुवजोग-परूवणा कायव्या। <sup>8</sup>ओयेण ताव लोभो माया कोधो माणो ति असखेजेसु आगरिसेस गदेस सहं लोभागरिसां अदिरेगा भवदि। <sup>3</sup>असंखेजेसु लोभागरिसेस अदिरेगेस गदेस कोधागरिसेसि मायागरिसा अदिरेगा होइ। <sup>\*</sup>असंखेजेसि मायागरिसेसि अदिरेगेसि गदेसि माणागरिसेसि कोधागरिसा अदिरेगा होदि। <sup>\*</sup>एवमोयेण। एवं तिरिक्खजोणिगदीए मणुसगदीए च।

णिरयगईए कोहो माणो कोहो माणो ति बारसहम्साणि परियत्तिद्ग सहं माया परिवत्ति । मायापरिवत्तिह्नं संखेओहि गरेहिं- सहं स्रोहो परिवत्ति । "देवगदीए स्रोमो माया स्रोमो भाया ति वारसहस्साणि गंत्ण तदो सहं माणो परिवत्ति । "माणस्स संखेओस आगरिसेस गरेस तदो सहं कोधो परिवत्ति ।

एदीए पह्रवणाए एक्स्टि भवनगडणे णिरयगदीए संखेजवासिगे वा असंखेज-वासिगे वा भवे लोभागरिया थोवा । भाषागरिसा संखेजगुणा । माणागरिसा संखेज-गुणा । कोडागरिसा विसेसाहिया । 'देवगदीए कोडागरिसा थोवा । माणागरिसा संखेजगुणा । मायागरिसा संखेजगुणा । 'लोमागरिसा विसेसाहिया । विरिक्ख-मणुसगदीए असंखेजवस्सिगे भवगाहणे माणागरिसा थोवा । कोडागरिसा विसेसाहिया । 'भाषागरिसा विसेसाहिया । लोभागरिसा विसेसाहिया ।

<sup>13</sup>एत्तो विदियगाहाए विभासा । तं जहा—एकम्मि भवग्गहणे एककसायिम

 $<sup>(83) \</sup> q. \ 3 \circ i \ \ (8) \ q. \ 3 \circ i \ \ (8) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ 3 \circ i \ \ (83) \ q. \ (83$ 

कदि च उपजोगा ति । एकस्मि णेरहयशवस्महणे कोहोवजोगा संखेजा वा असंखेजा वा । माणोवजोगा संखेज्जा वा असंखेज्जा वा । एव सेसाणं पि । ैएवं सेसासु वि गरीसु ।

णिरयगदीए जिम्ह कोहोवजोगा संखेज्जा तिम्ह माणोवजोगा णियमा संखेज्जा । एवं माया-छोमोवजोगा । वैजिह माणोवजोगा संखेज्जा । कसंखेज्जा वा आसंखेज्जा वा । मायोवजोगा छोहोवजोगा णियमा संखेज्जा वा । जिम्ह मायोवजोगा संखेज्जा तिम्ह कोहोवजोगा माणोवजोगा संखेज्जा तिम्ह कोहोवजोगा माणोवजोगा संखेज्जा तिम्ह कोहोवजोगा माणोवजोगा णियमा संखेज्जा । जत्य छोमोवजोगा माणोवजोगा आसंखेज्जा । जत्य छोमोवजोगा मायोवजोगा आसंखेज्जा तत्य कोहोवजोगा भायोवजोगा असंखेज्जा तत्य केहोवजोगा णियमा असंखेज्जा तिम्म असंखेज्जा । जत्य णिरयमाअसंखेज्जा तत्य कोहोवजोगा णियमा असंखेज्जा । सता अजियव्जा । जत्य मायोवजोगा असंखेज्जा तत्य कोहोवजोगा णियमा असंखेज्जा । तत्य छोहोवजोगा आसंखेज्जा । तत्य छोहोवजोगा आसंखेज्जा तत्य कोहोवजोगा आसंखेज्जा । तत्य छोहोवजोगा आसंखेज्जा । जत्य छोहोवजोगा णियमा असंखेज्जा । जत्य छोहोवजोगा आसंखेज्जा । जत्य छोहोवजोगा आसंखेज्जा । जत्य छोहोवजोगा आसंखेज्जा । जत्य छोहावजोगा णियमा असंखेज्जा ।

जहा णेरह्याणं कोहोबजोगाणं वियप्पा तहा देवाणं स्नोभोबजोगाणं वियप्पा । जहा णेरह्याणं माणोवजोगाणं वियप्पा । जहा णेरह्याणं माणोवजोगाणं वियप्पा तहा देवाणं मायोवजोगाणं वियप्पा । जहा णेरह्याणं मायोवजोगाणं वियप्पा । जहा णेरह्याणं सोभोवजोगाणं वियप्पा । उहा णेरह्याणं सोभोवजोगाणं वियप्पा ।

जेसु णेग्ह्यभवेसु असंखेज्जा कोहोबजोगा माण-माया-छोमोर्ब जोगा वां जेसु वा संखेज्जा एदेसिमट्टण्डं एदाणमप्पावहुजं । तत्य उवसंदिरसणाए करणं । एक्किन्दि वस्से जित्तयाओं कोहोबजोगद्वाओं तत्तिएण जहण्णासंखेज्जयस्स मागो जं मागलद्वमेत्तिगाणि वस्साणि जो मवो तन्दि वसंखेजजाओं कोहोबजोगद्वाओं ।

े°एवं माण-माया-छोभोवजोगाणं । े'एदेण कारणेण जे असंखेज्जछोमोवजोगिगा मवा ते भवा योवा । 'ेजे असंखेज्जमायोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेज्जगुणा । जे असंखेज्जमाणोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेज्जगुणा । जे असंखेज्जकोद्दोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेज्जगुणा । जे संखेज्जकोद्दोवजोगिगा भवा ते भवा असंखेज्जगुणा । ''जे संखेजजमाणोवजोगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया । जे संखेज्जमायोवजोगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया ।'' जे संखेज्जलोभोवजोगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया ।

<sup>(</sup>१) વૃ. ૪૪ : (૨) વૃ. ૪૬ : (૨) વૃ. ૧૨ : (૧) વૃ. ૧૩ : (૧) વૃ. ૪૧ : (૧) વૃ. ૧૧ : (૧) - (૧૧ : ૧) - (૧૧ : ૧) - (૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : (૧૧ : ૧) - (૧૧ : ૧) - (૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : (૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : (૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧ : ૧૧

जहा णेख्रपसु तहा देवेसु । णविर कोहादो बाहवेयण्यो । तं जहा — जे असंखेजज-कोहोबजींगिया भवा ते भवा बोवा । जे असंखेजजमाणोवजींगिगा भवा ते भवा असंखेजजगुणा । जे असंखेजजमायोवजींगिगा भवा ते भवा असंखेजजगुणा । जे असंखेजज लोमोवजोंगिगा भवा ते भवा असंखेजजगुणा । जे संखेजजलोंभीवजोंगिगा भवा ते भवा असंखेजजगुणा । जे संखेजजमायोवजोंगिगा भवा ते विसेसाहिया । जे संखेजजमाणोवजोंगिगा भवा ते भवा विसेसाहिया । विदियगाहाए अत्यविहासा समन्ता ।

'उवजोगवन्मणात्रो किन्द्र कसायिन्द्र केचिया होति' चि एसा सन्वा वि गाहा पुच्छासुचं। ैतस्स विहासा। तं जहा—उवजोगवन्गणात्रो दुविहात्रो—कालोवजोग-बन्गणात्रो भावोवजोगवन्गणात्रो य। ैकालोवजोगवन्गणात्रो णाम कसायोवजोगद-हाणाणि। भावोवजोगवन्गणात्रो णाम कसायोदयहाणाणि। <sup>१</sup>एदासिं दुविहाणं पि वन्ग-णाणं परूवणा पमाणमप्पाबहुत्रं च वचव्वं। ैतदो तदियाए गाहाए विहासा समता।

चउत्थीए गाहाए विहासा। 'एकिस्ट दु अणुभागे एक्ककसायस्मि एक्ककारेण। उवजुत्ता का च'गदी विसस्सियुवजुजदे का च।' ति एदं सब्बं पुच्छासुनं। एत्थ विहासाए दोण्णि उवएसा। एक्केण उवएसेण जो कसायो सो अणुभागो। कोषो कोषाणुभागो। एवं माण-माया-कोमाणं। तदो का च गदी एगसमण्ण एगकसायोव-जुत्ता वा दुकसायोवजुत्ता वा ति एदं पुच्छा-सुनं। 'तदो णिदस्सिणं। तं जहा—णिरय-देवगदीणमेदे विषय्पा अत्थि। सेसाओ गदीओ णियमा चदकसायोवजुत्ताओ।

ें जिरयगईए वह एक्को कसायो, जियमा कोहो । बदि दुकसायो, कोहेण सह अण्णदरो दुसंबोमो । ें बदि तिकायो, कोहेण सह अण्णदरो तिसंबोमो । बदि चदु-कसायो, सच्चे चेव कसाया। ें बहा जिरयगदीए कोहेण तहा देवगदीए छोमेण कायव्या। एक्केण उबदेसेण चउत्थीए गाहाए विहासा समना मबदि।

पवाइन्जंतेण उवएसेण चउत्थीए माहाए विहासा। <sup>13</sup>'एकम्मि द् अणुभागे' चि जं कसाय-उदयहाणं सो अणुभागो णाम। एगकालेणे चि कसायोवजोगदहाणे चि भणिदं होदि।<sup>3</sup> एसा सण्णा। तदो पुच्छा। का च गदी एक्कम्हि कसाय-उदयहाणे एक्कम्हि वा कसायुदजोगदहाणे सवै। <sup>13</sup>जयना जणेनेसु कसाय-उदयहाणेसु अणेनेसु

<sup>(</sup>१३) युच्चा (१४) युच्चा (९) युस्चा (१०) युच्चा (११) युच्चा (१२) युच्चा (१) युक्चा (८) युक्चा (९) युस्चा (१०) युक्चा (११) युच्चा (१२) युच्चा (१) युक्चा (१४) युक्चा (१) युक्चा (४) युक्चा (४)

वा कसाय-उवजोगद्धहाणेसु । एसा पुष्छा । अयं णिहेसी । तसा एक्केक्किम्म कसायु-दयहाणे आविल्याए असंखेज्बदिभागो । 'कसाय-उवजोगद्धाणेसु पुण उक्कस्सेण असंखेज्जाओ सेदीओ । 'एवं भणिदं होइ सन्वाओ गदीओ णियमा अणेगेसु कसायु-दयहाणेसु अणेगेसु च कसायउवजोगद्धहाणेसु चि ।

तदो एवं परुवणं काद्ण णवहिं पदेहिं अप्पानहुत्रं। 'तं बहा—उक्कस्सए कसायुदयहाणे उक्किस्सियाए माणोवजोगद्धाए जीवा योवा। 'कहण्णयाए माणोवजोगद्धाए जीवा असंखेज्जरुणा। 'अणुक्कस्समजहण्णामु माणोवजोगद्धामु जीवा असंखेज्जरुणा। 'अणुक्कस्समजहण्णामु माणोवजोगद्धाए जीवा असंखेज्जरुणा। 'जहण्णए कसायुदयहाणे उक्किस्सियाए माणोवजोगद्धाए जीवा असंखेज्जरुणा। अणुक्कस्समजहण्णामु माणोवजोगद्धाए जीवा असंखेज्जरुणा। 'अणुक्कस्समजहण्णेमु उक्किस्सियाए माणोवजोगद्धाए जीवा असंखेज्जरुणा। अणुक्किस्समजहण्णामु माणोवजोगद्धाए जीवा असंखेज्जरुणा। अणुक्किस्समजहण्णामु माणोवजोगद्धाए जीवा असंखेजजरुणा। कहण्णियाए माणोवजोगद्धाए जीवा असंखेजजरुणा। एवं संसिणं कसायाणा । 'एवं छत्तियदेहि अप्यानहुत्रं कायञ्चं। एवं चउत्थीए माहाए विदासा समना।

ं 'केविडिगा उवजुत्ता सरिसीसु च वन्गणा-कसायेसु' चेति एदिस्से गाहाए अत्थविद्यासा । एसा गाहा द्वचणासुत्तं । एदीए स्विदाणि अद्व अणिओगदाराणि । '' तं जहा—संवपरूवणा दव्वपमाणं केचपमाणं कोसणं कालो अंतरं भागाभागो अप्पा-बहुअं च । 'केविडगा उवजुत्ता चि दव्वपमाणाणुगमो । 'सिरिसीसु च वन्गणा-कसा-एसु' चि कालाणुगमो । '''केविडिगा च कसाए' चि भागाभागो । 'के के च विसिस्सदे केणे' चि अप्पाबहुअं । एवमेदाणि चचारि अणिओगदाराणि सुचणिबद्वाणि । सेसाणि स्वणाणुमाणेण कायव्वाणि ।

े कसायोवजुले अष्ट्रहिं अणिओगहारोहिं गदि-इंदिय-काय-जोग-वेद-णाण-संजय-दंसण-लेस्स-मविय-सम्मच-सण्णि-आहारा चि एदेसु तेरससु अणुगमेसु मिगायूण। वेमहादंडयं च कादण समचा पंचमी गाहा।

ें 'जे जे जिम्ह कसाए उनजुचा किण्णु भृद्युच्ना ते' नि एदिस्से छट्टीए गाहाए काछजोणी कायच्या । "तं जहा—जे जिस्सं समए माणोनजुचा तेसि तीदे काले माण-कालो णोमाणकालो मिस्सयकालो इदि एवं तिविहो कालो । 'कोहे च तिविहो कालो ।

<sup>(</sup>१४) द. ८१ । (१५) द. ८६ । (१३) द. ७७ । (४) द. ७८ । (५) द. ८८ । (१३) द. ८० ।

ेमायाए विविद्दो कालो । लोमे विविद्दो कालो । एवमेसी कालो माणीवजुत्ताणं बारसविद्दो ।

ैअस्सिं समए कीहोवजुत्ता तेसिं तीदे काले माणकालो णात्य णोमाणकालो मिस्सयकालो य । अवसेसाणं णवविहो कालो । र्ष्यं कोहोवजुत्ताणसेक्कारसविहो कालो विदिक्कंतो ।

जे अस्सिं समए मायोवजुत्ता तेसिं तीदे काले माणकालो दुविही कोहकालो दुविहो मायाकालो तिविहो लौमकालो तिविहो। "एवं मायोवजुत्ताणं दसविहो कालो।

जे अस्सिं समये लोमोबजुचा तेसिं तीदे काले माणकालो दुविहो कोहकालो दुविहो मायाकालो दुविहो लोभकालो तिविहो । एवमेसो कालो लोहोबजुचाणं णव-विहो । एवमेदाणि सन्वाणि पदाणि वादालीसं भवति ।

'एत्तो बारस सत्याणपदाणि गहियाणि । कयं सत्याणपदाणि भवंति ? माणोव-जुत्ताणं माणकालो णोमाणकालो मिस्सयकालो । कोहोवजुत्ताणं कोहकालो णोकोह-कालो मिस्सयकालो । "एवं मायोवजुत्त-लोहोवजुत्ताणं पि ।

एदेसिं बारसण्डं पदाणमप्पाबहुआं । त जहा—कोभोवजुत्ताणं कोमकाको अणंतयोवो । भायोवजुत्ताणं मायकाको अणंतगुणो । कोहोवजुत्ताणं कोहकाको अणंतगुणो । माणोवजुत्ताणं माणकाको अणंतगुणो । कोभोवजुत्ताणं णोकोमकाको अणंतगुणो । भायोवजुत्ताणं णोमायकाको अणंतगुणो । कोहोवजुत्ताणं णोकोहकाको 
अणंतगुणो । भायोवजुत्ताणं णोमाणकाको अणंतगुणो । माणोवजुत्ताणं मिस्सयकाको अणंतगुणो । कोहोवजुत्ताणं मिस्सयकाको विसेसाहिओ । भायोवजुत्ताणं मिस्सयकाको विसेसाहिओ । भायोवजुत्ताणं मिस्सयकाको विसेसाहिओ ।

एतो वादालीसपदप्पाबहुअं कायव्वं । <sup>1\*</sup>तदो छट्टी गाहा समत्ता भवदि ।

'उवजोगवन्मणाहि य अविरहिदं काहि विरहियं वा वि' त्ति एदिम्म अद्धे एक्को अस्थो विदिये अद्धे एक्को अस्थो एवं दो अस्था ।

'"पुरिसद्धस्त च विहासा । एत्य दुविहाओ उवजोमवन्गणाओ—कसायउदय-द्वाणाणि च उवजोगद्वद्वाणाणि च। ''एदाणि दुविहाणि वि द्वाणाणि उवजोगवन्गणाओ ति वृच्वति ।

<sup>(</sup>१३) में ६००। (१४) में ६०८। (१५) में ६०८। (१६) में ६००। (७) में ६०६। (८) में ६०८। (९) में ६०३। (१०) में ६०४। (११) में १०५। (१३) में १००। (१) में ६५। (२) में ६६। (३) में ९७। (४) में १८। (५) में १८। (१) में १००।

उवजोगदहाणेहि ताव केलियहिं बिरहिदं केहिं किस्ट अबिरहिदं ! दरब सन्गणा ! 'णिरयगदीए एगस्स जीवस्स कोहोवजोगदहाणेहु णाणाजीवाणं जवसन्द्रां। 'तं जहा—ठाणाणं संखेज्जदिभागे । 'रगगुणवृद्ध-हाणिद्वाणंतरमावृद्धियवस्माम्हरूस असंखेज्जदिभागो ।

हेड्डा जवमञ्झस्स सन्वाणि गुणहाणिडाणंतराणि आवुण्णाणि सदा। सम्बअब्ह्डाणाणं पुण असंखेज्जभागा आवुण्णा। उद्यक्तिस्य सम्बाणि गुणहाणिहाणंतराणं संखेज्जदिमागो आवुण्णा। उद्यक्तिस्य सन्वाणि गुणहाणिडाणंतराणि
आवुण्णाणि। जहण्णेण अब्ह्डाणाणं संखेज्जदिमागो आवुण्णो। उद्यक्तस्य अब्हहाणाणामसंखेज्जा मागा आवुण्णा। एसो उत्यक्तो प्वाइज्जह् । अण्णो उद्यदेशो
सन्वाणि गुणहाणिडाणंतराणि अविद्याणि जीविह उत्यजोगब्ह्डाणाणमसंखेज्जा मागा
अविरहिदा। "पदेहिँ दोई उददेसेहिँ कतायउदयहाणाणि णेदञ्जाणि तसाणं। "तं
जहा—करायुदयहाणाणि असंखेज्जा स्त्रोगा। तेषु जिचया तसा तत्तियमेत्राणि
आवुण्णाणि।

ेकसायुदयहाणेसु जवमज्ज्ञेण जीवा रांति। ''बहण्णए कसायुदयहाणे तसा योवा। विदिए वि तत्तिया चैव। ''एवमसंखेज्जेसु छोगहाणेसु तत्तिया चैव। तदो पुणो अप्णन्हि हाणे एक्को जीवो अन्महित्रो। तदो पुण असंखेज्जेसु छोगेसु हाणे तित्तिया चेव। 'ेवदो अण्णन्हि हाणे एक्को जीवो अन्महित्रो। एवं गंतूण उक्कस्सेण जीवा एक्कन्दि हाणे आवछियाए असंखेज्जिदमागो।

''जितिया एक्किम्म द्वाणे उक्कस्तेण जीवा तत्तिया वेव अण्णान्दि द्वाणे । एव-मसंखेज्जलोगद्वाणाणि । एदेसु असंखेज्जेसु लोगेसु द्वाणेसु जबमन्द्रां । तदो अण्णं द्वाणमेक्केण जीवेण द्वीणं । एवमसंखेज्जलोगद्वाणाणि तुम्लजीवाणि । एवं सेसेसु वि द्वाणेसु जीवा णेदन्ता ।

ें जहण्णए कसायुदयद्वाणे चतारि जीवा, उक्कस्सए कसायुदयद्वाणे दो जीवा।

ें जवमज्झजीवा आविष्ठवाए असंस्रेज्जदिमागो। विजयमज्झजीवाणं जित्याणि अद्धन्छेदणाणि तेसिमसंस्रेज्जदिमागो हेट्टा जवमज्झस्स गुणहाणिद्वाणंतराणि। तेसिमसंस्रेज्जभागमेत्ताणि उविर जवमज्झस्स गुणहाणिद्वाणंतराणि। वेस्परं जवभागमेत्ताणि उविर जवमज्झस्स गुणहाणिद्वाणंतराणि। वेष्यं पदुष्पण्णं तसाणं जवमन्द्रां।

<sup>(</sup>१) पू. १११ । (२) पू. १२२ । (३) पू. १२६ । (४) पू. ११४ । (४) पू. ११५ । (६) पू. १२३ । (१०) पू. १२४ । (११) पू. १२३ । (१२) पू. १२३ । (१३) पू. १२३ । (१४) पू. १२३ । (१४) पू. १२४ । (१४) पू. १२४ । (१४) पू. १३४ । (१४) पू. १३४ ।

ेएसा सुत्तविहासा । सत्तमीए गाहाए पढमस्स अद्भस्स अत्यविहासा समता सवदि ।

एतो विदियद्धस्स अत्यविद्यासा कायच्या । ैतं जहा—'पटमसमयोगजुर्चीहँ चरिमसमए च बोद्धचा' ति एत्य तिष्णि सेटीओ । ैतं जहा—विदियादिया पढमा-दिया चरिमादिया ३ ।

पॅबिदियादियाए साइण'। माणोबजुत्ताणं पवेसणयं थोवं। ँकोहोबजुत्ताणं पवेसणयं विसेसाहियं। एवं माया-ठोमोबजुत्ताणं। र्पतो विसेसी एककेण उवदेसेण पिरुदोवमस्स असंखेज्जदिभागपडिमागो।। पवाइजंतेण उवदेसेण आविरुपाए असंखेज्जदिभागो।

एवम्रुवजोगो ति समनमणिओगदारं ।

#### ८. चउडाणअत्थाहियारो

ंचउद्वाणे ति अणियोगदारे पुट्यं गमणिज्जं सुत्तं । 'तं जहा--

- (१७) कोहो चउब्विहो दुत्तो माणो वि चउब्विहो भवे । माया चउब्विहा दुत्ता लोहो वि य चउब्विहो ॥७०॥
- (१८) `°णग-पुढवि-चालुगोदयराईसरिसो चउव्विहो कोहो । सेलघण-अट्टि-दारुअ-लदासमाणो हवदि माणो ॥७१॥
- (१९) ''वंसीजण्डुगसरिसी मेंदविसाणसरिसी य गोमुत्ती । अवलेहणोसमाणा माया वि चउव्विहा भणिदा ॥७२॥
- (२०) किमिरागरत्तसमगो अक्लमलसमो य पंसुलेवसमो।हाजिद्दवत्थसमगो लोमो वि चउव्विहो भणिदो ॥७३॥
- (२१) <sup>ें</sup> प्देसिं डाणाणं चदुसु कसाप्सु सोलसण्हं पि। कं केण होइ अहियं ट्रिदि-अणुभागे पदेसमो ॥७४॥
- (२२) ''माणे लदासमाणे उक्कस्सा वग्गणा जहण्णादो । हीणा च पदेसग्गे गुणेण णियमा अर्णतेण ॥७५॥

<sup>(</sup> ११ ) पृ १४०। (१) पृ १४१। (३) १४२। (४) १४३। (५) पृ १४४। (६१ ) पृ १५५। (७) पृ १४६। (८) पृ. १५०। (९) पृ. १५१। (१०) पृ. १५२। (११ ) पृ १५५। (१२ ) पृ १५७। (१३ ) पृ १५८।

- (२३) 'णियमा सदासमादो दारुसमाणो अर्णतगुणहीणो । सेसा कमेण हीणा गुणेण णियमा अर्णतेण ॥७६॥
- (२४) 'णियमा त्रदासमादो अणुभागगोण वग्गणगोण। सेसा क्रमेण अहिया गुणेण णियमा अणंतेण॥७७॥
- (२५) <sup>3</sup>संघोदो संघी पुण अहिया णियमा च होइ अणुभागे। होणा च पदेसम्मे दो वि य णियमा विसेसेण॥७८॥
- (२६) <sup>\*</sup>सञ्जावरणीयं पुण उक्कस्सं होइ दारुअसमाणे । हेट्टा देसावरणं सञ्जावरणं च उवरिल्लं ॥७५॥
- (२७) एसो कमो च माणे मायाए णियमसा दु जोभे वि । सब्दं च कोहकम्मं चदुसु ट्टाणेसु बोद्धव्वं ॥८०॥
- (२८) 'एदेसिं ट्ठाणाणं कदमं ठाणं गदीए कदमिस्से। बद्धं च बज्झमाणं उवसंतं वा उदिण्णं वा ॥८९॥
- (२६) "सण्णीसु असण्णीसु य पञ्जते वा तहा अपञ्जते । सम्मते मिळ्वते य मिस्सगे चेय बोद्धव्या ॥८२॥
- (३१) विरदीय अविरदीए विरदाविरदे तहा अणागारे। सागारे जोगम्हि य सेस्साए चेव बोद्धव्वा॥८३॥
- (३१) कं ठाणं वेदंतो कस्स व ट्ठाणस्स वंधगो होइ । कं ठाणमवेदंतो अवंधगा कस्स ट्ठाणस्स ॥८४॥
- (३२) असण्णी खतु बंधइ बदासमाणं च दाख्यसमगं च। सण्णी चदुसु विभज्जो एवं सव्वत्य कायव्वं (१६) ॥८५॥

°एदं सुत्तं । एत्य अत्यविहासा । चउट्टाणे ति एक्कगणिकसेवो च ट्टाण-णिक्सेवो च । ''एक्कगं पुर्व्वणिक्सित्तं पुर्व्वपक्षितं च ।

हाणं णिक्खिविदच्यं । ''तं जहा----णामहाणं हवणहाणं दन्वहाणं खेनहाणं अबहाणं पलिवीचिद्वाणं उन्बद्वाणं संजमहाणं भावहाणं च । ''णेगमो सन्त्राणि ठाणाणि हच्छा । संगह-वबहारा पलिवीचिद्वाणं उच्चहाणं च अवर्णेते । उजुसुदी

<sup>. (</sup>१) पृ. १६०।(२) १६१।(३) पृ. १६३।(४) पृ. १८४।(१) पृ. १८४। (६) पृ. १६६।(७) १६७।(८) १६८।(१) पृ. १६९।(१०) पृ. १७२।(११) पृ. १७३। (१२) पृ. १७४।(१३) पृ. १७५।

एदाणि च ठवणं च अद्वङ्काणं च अवणेह । ेसहणयो जामद्वाणं संजमहाणं खेत्तहाणं मावद्वाणं च इच्छदि । <sup>वै</sup>एरच सावद्वाणे पयदं ।

ैरचो सुचिवहासा । वं बहा—आदीदो चचारि सुचगाहाओ एदेसि सोरुसण्टं द्वाणाणं जिदरिसणउवजवे । कोहहाणाणं चउण्टं पि कालेण जिदरिसणउवणओ कओ । सेसाणं कसायाणं बारसण्टं द्वाणाणं मावदो जिदरिसणउवणओ कओ ।

ें बो अंतोसुह्तियां भिधाय कोई वेदयदि सो उदयराइसमाणं कोई वेदयदि ! बो अंतोसुह्त्वादीदमंती बद्धमासस्स कोधं वेदयदि सो वालुवराइसमाणं कोई वेदयदि । बो अद्मासादीदमंती छण्डं मासाणं कोधं वेदयदि सो वृद्धविराइसमाणं कोई वेदयदि । बो सन्वेसि मवेहि उत्समं ण गच्छह सो पव्यदराइसमाणं कोई वेदयदि । व्हाणु-माणियं सेसाणं पि कसायाणं कायव्यं । एवं चत्तारि सुत्तगाहाओ विहासिदाओ मवंति ।

एवं चउड्डाणे चि समत्तमणिओमहारं ।

#### ९ वंजण-अत्थाहियारो

'वंज्रणे ति अणिओगद्दारस्त सुत्तं । "तं जहा---

(३३) कोहो य कोव रोसो य अक्खम संजलण कलह वड्ढी य । झंझा दोस विवादो दस कोहेयट्टिया होति ॥८६॥

(३४) 'भाण मद दप्प थंभो उक्कास पगास तथ समुक्कासो । अनुकरिसो परिभव उस्सिद दसलक्कणो माणो ॥=९॥

(३५)'भाषा य सादिजोगो णियदी वि य वंचणा अणुज्जुगदा।
गहणं मणुण्णमग्गण कक्क कुहक ग्रहण च्छुण्णो ॥८८॥
'कामो राग णिदाणो छंदो य सुदो य पेज्ज दोसो य।
णेहाणुराग आसा इच्छा मुच्छा य गिद्धी य ॥८६॥
सासद पत्थण बाबस अबिरदि तण्हा य विज्ज जिन्मा य।
बोमस्स णामधेज्जा वीसं पगद्विया भणिदा ॥९०॥

एवं वंजणे चि समचमणिओगदारं ।

<sup>(</sup>१) पृश्यमः (२) पृश्यमः (३) पृश्यमः (१) पृश्यः (४) पृश्

#### र. सम्मत्तः अत्थाहियारो

ेकसायपाहुढे सम्मने चि अणिओगहारे अधापवनकरणे इमाओ चत्तारि सुच-गाहाओ परुवेयव्याओ । रेंतं जहा---

- (२८) दंसणमोइ-उवसामगस्स परिणामो केरिसो भवे । जोगे कसाय उवजोगे लेस्सा वेदो य को भवे ॥र्दश॥
- (३६) काणि व पुव्वबद्धाणि के वा अप्रेंसे णिवंधिद् । कदि आवित्यियं पविसंति कदिण्हं वा पवेसगो ॥र्दशः
- (४०) के असे झीयदे पुव्वं बंधेण उदएण वा। अतरं वा किंह किच्चा के के उवसामगो किंह ॥र्दश॥
- (४१) 'किं हिदियाणि कम्माणि मणुभागेसु केसु वा । मोबट्टे द्रण सेसाणि कं ठाण' पहिवज्जिद ॥र्दशा

्रेप्तावो चचारि सुचगाहाओ अधापवचकरणस्स पटमसमए परुविद्व्याओ । तं बहा—'दंसम्मोहञ्चसामगस्स परिणामो केस्सि मचे' चि विहासा । "तं बहा— परिणामो विसुद्धो । पुन्वं पि अंतोसुहुचन्यहुडि अणंतगुणाए विसोहीए विसुन्झमाणो आगटो ।

ंबोगे चि विद्दासा । अण्णद्रमणजोगो वा अण्णद्रविजोगो वा ओरालिय-कायजोगो वा वेउन्वियकायजोगो वा । कसाये चि विद्दासा । अण्णद्रो कसायो । "किं सो बहुमाणो हायबाणो चि ? णियमा हायबाणकसायो । उवजोगे चि विद्दासा । "णियमा सागारुवजोगो । लेस्सा चि विद्दासा । वेउ-वम्म-धुक्कलेस्साणं णियमा बहुद्रमाणलेस्सा । "वेदो य को मवे" चि विद्दासा । "अण्णद्रो वेदो ।

<sup>``\*</sup>'काणि वा पुज्यबद्धाणि' चि विहासा । एत्य पयडिसंतकम्मं हिदिसंतकम्म-मणुमागसंतकम्यं वेदेससंतकम्मं च मिगयम्यं ।

ैं के वा असे जिवंधिदं कि विद्यासा । ''एत्व पयडिवंधी ट्रिटिवंधी अणुभागवंधी पदेसवंधी क मन्त्रियव्यी ।

( \$ 5 ) पू. २०५ । ( \$ 3 ) पू. २०६ । ( \$ 3 ) पू. २०५ । ( \$ 4 ) पू. २०३ । ( \$ 5 ) पू. २०३ । ( \$ 5 ) पू. २०३ । ( \$ 7 ) पू. २०४ । ( \$ 9 ) पू. २०३ । ( \$ 9 ) पू. २०४ ।

''कदि आवल्यिं पितसंति' चि विद्यासा । <sup>\*</sup>मूलपयदोओ सन्वाओ पितसंति । उत्तरपयदोओ वि जाओ अस्थि ताओ पितसंति । णवरि जद्द परमविपाउअमस्थि तं ण पितसदि ।

3'कदिण्हं वा पवेसत्यो' ति विद्यासा । मूळपयडीणं सव्वासि पवेसत्यो । उत्तर-पयडीणं पंचणाणावरणीय-चदुदंसणावरणीय-मिन्छत्त-पॉचिंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुगलहुग-उवधाद-परबादुस्सास-तस-बादर-पजन-पचेयसरीर-विराधिर-सुभासुम णिमिण-पंचंतराइयाणं णियमा पवेसत्यो । 'सादासादाणमण्णदरस्स पवेसत्यो । चदुण्हं कसायाणं तिण्हं वेदाणं दोण्हं जुगलाणमण्णदरस्स पवेसत्यो । भय-दुगुंखणं सिया पवेसत्यो । चडण्डमाजआमण्णदरस्स पवेसत्यो । चदुण्हं ग्रहणामाणं दोण्हं सरीराणं छण्हं संद्याणां दोण्डमंगोवंगाणमण्णदरस्य स्वेसत्यो । 'खण्डं संघडणाणां अण्णदरस्य सिया । दोविहायगङ्गसमा-दूमग-'खण्डं संघडणाणां अण्णदरस्य सिया । उज्जीवस्य सिया । दोविहायगङ्गसमा-दूमग-इस्सर-दुस्सर-आदेज-अणादेज-असिंगिच-अजसिंगितअण्णदरस्य पवेसत्यो । 'उज्जा-णीवनोदाणमण्णदरस्य पवेसत्यो ।

ँ'के अंसे झीयदे पुरुवं बंधेण उदएण वा' ति विहासा । असादावेदणीय-हरिय-णवुंसयवेद-अरदि-सोग-चदुआउ-णिरयगदि-चदुजादि- पंचसंठाण- पंचसंघडण-णिरयगह-पाओग्गाणुपुष्टिब-आदाव-अप्सरखिबहायगर्-थावर-सुहुम-अपज्जन-साहारण-अधिर-असुस-दुमग-दुस्सर-अणादेज्ज-अजसिगित्तणामाणि एदाणि वंधेण वोच्छिण्णाणि ।

र्पंचदंसणावरणीय-चहुजादिणामाणि चहुजागुशृब्विणामाणि 'आदाव-धावर-सुहुस-अपन्जन-साहारणसरीरणामाणि एदाणि उदएण बोच्छिण्णाणि ।

''अंतरं वा कार्डि किञ्चा के के उबसामगो कार्डि' ति विहासा। ण ताव अंतरं उबसामगो वा, पुरदो होहिंदि ति ।

'''र्कि द्विदियाणि कम्माणि अणुमानेसु केसु वा । ओवडेयुण सेसाणि कं ठाणं पिंडवन्जदि' चि बिहासा । ड्विदिवादो संखेन्ज्ञ माने घादेद्ण संखेन्जदिमागं पिंड-वन्जइ । अणुमानघादो अणंते माने घादेद्ण अणंतमागं पिंडवन्जइ । 'दित्रो इमस्स चिरमसमय-अधायवनकरणे वङ्गमाणस्स णत्थि द्विदिघादो वा अणुमानघादो वा । से काले दो वि घादा पवचीहिति ।

<sup>(</sup>१) पू. २१३ । (२) पू. २१४ । (३) पू. २१५ । (४) पू. २१६ । (५) पू. २१७ । (६) पू. २१८ । (७) पू. २२१ । (८) पू. २२६ । (९) पू. २२७ । (१०) पू. २३० । (११) पू. २३१ । (१२) पू. २३२ ।

ेपदाओ चत्तारि सुत्तगाहाओ अधापवत्तकरणस्य पढमसमए पढ्रादिराओ। दंसणमोहउतसामगस्स तिविहं करणं। तं जहा—अधापवत्तकरणमपुज्वकरणमणियहि-करणं च । वेजरसी उतसामणद्वा।

एदेसिं करणाणं स्वस्त्वणं। अभापनत्तकरणपढमसमए जहण्णिया विसोही योवा। विदियसमए जहण्णिया विसोही अणंतगुणा। एवमंतोष्ट्रहृत्तं। रेतहो पढमसमए उक्किस्सिया विसोही अणंतगुणा। जिम्ह जहण्णिया विसोही छणंतगुणा। जिम्ह जहण्णिया विसोही छणंतगुणा। विदियसमए उक्किस्सिया विसोही अणंतगुणा। विदियसमए उक्किस्सिया विसोही अणंतगुणा। पृंशं णिव्वनगणस्रंडयमंतोष्ट्रहृत्वस्तेनं अभापवत्तकरणविस्मसमयो वि। वेतशे अंतोष्ट्रहृत्वमोसियृणा जिम्ह उक्किस्सिया विसोही णिहिदा तत्तो उत्तरिम्सम् उक्किस्स्या विसोही णोहिदा तत्तो उत्तरिम्सम् ए उक्किस्स्या विसोही जेवल्वा जाव अभापवत्तकरणविस्मसमयो वि। पदमभापवत्तकरणविस्मस्तर्भा।

अपुष्यकरणस्स पढमसमए जहण्यिया विसोही योवा । ''वत्येव उक्कस्सिया विसोही अणंतगुणा । विदियसमए जहण्यिया विसोही अणंतगुणा । ''वत्येव उक्कस्सिया विसोही अणंतगुणा । समये समये असंखेजजा लोगा परिणामहाणाणि । एवं णिष्वगणा च । एदं अपुष्यकरणस्स लक्खणं ।

ें अणियद्विकरणे समय् समय् एक्केपरिणामद्वाणाणि अणंतगुणाणि च । एद-मणियद्विकरणस्स सम्बर्णः।

''अणादियमिञ्छादिद्विस्स उवसामगस्स परुवणं बतहस्सामो ! तं जहा—''अधा-पवत्तकरणे द्विदिखंडयं वा अणुभागखंडयं वा गुणसेढी वा गुणसंकमो वा णत्थि, केवलमणंतगुणाए विसोहीए विसुज्झदि । अप्पसत्यकम्मंसे जे बंधह ते दुद्वाणिये अणातगुणहीणे च, पसत्यकम्मंसे जे बंधह ते चउद्वाणिए अणातगुणे च समये समये । ''द्विदिबंधे पुण्णे पुण्णे अण्णं द्विदिबंधं पलिदोवमस्स संखेजदिमागहीणं बंधदि ।

''अपुष्टकरणपटमसम् हिदिखंडयं बहण्णगं पिहदोवमस्स संखेजदिमागो उक्करसमं सागरोवमपुषत्तं । ''हिदिलंघो अपुष्ट्यो । अणुभागस्बंडयमप्पस्थकम्मसाण-मणता भागा । ''त्वस्स पदेसगुणहाणिद्वाणंतरफह्याणि घोवाणि । अङ्च्छावणाफद्-माणि अणंतगुणाणि । णिक्खेवफह्याणि जणंतगुणाणि । ''आगाइदफह्याणि जणंत-

<sup>(</sup>१७) पू. २२३ । (२) पू. २३४ । । ३। पू. २४५ । (४) पू. २४६ । (५) पू. २४७ । (६) पू. २४८ । (७) पू. २४५ । (८) पू. २५० । (९) पू. २५२ । (१०) पू. २५३ । (११) पू. २५४ । (१२) पू. २५६ । (१३) पू. २५७ । (१४) पू. २५८ । (१५) पू. २५९ । (१८) पू. २६० ।

गुणाणि । 'अपुष्पकरणस्य वेव पदमसमए आउनवन्त्राणं कम्माणं गुणसेहिणिक्खेरो अणियष्टिअद्वादो अपुष्पकरणदादो च विसेसाहिओ। 'तिम्द हिदिखंडयदा ठिदिषंघगदा च तुन्हा । 'एक्कम्दि हिदिखंडए अणुमागखंडयसहस्ताणि घादेदि। 'हिदिखंडये समचे अणुमागखंडयं च हिदिखंधगदा च समचाणि मर्वति । एवं ठिदिखंडय-सहस्तेहिं बहुपहिं गदेहिं अपुष्पकरणदा समचा भवदि । 'अपुष्पकरणस्य पदमसमय हिदिसंतकम्मादो चरिमसमए हिदिसंतकम्मं संखेजअगुणहीणं ।

'अणियाहिस्स पदमसमय अण्ण हिदिसंहयं अण्णो हिदिसंघो अण्णमणु-मागसंहयं । 'एणं हिदिसंहयसहस्तेहिं अणियहिअद्वार सासेवजेषु मागेषु गरेषु अंतरं करेदि । 'जा तम्ह हिदिसंघगद्वा तत्तिएण कालेण अंतरं करेमाणो गुणसेदि-णिक्सेवस्स अन्यन्यादो संसोजजदिमागं खांडेदि । 'तदो अंतरं कीरमाणं कदं । ''तदो प्यहिंड उत्सामगो चि मण्णक्ष ।

पढमिट्ठदीदो वि बिहियट्ठिदीहो वि आमाल-पडिआमालो ताव जाव आविलय-पडिआविलयाओ सेसाओ वि । ''आविलय-पडिआविलयासु सेसासु तदो पडुडि बिच्छत्तस्स गुणसेढी णरिव । ''सेसाणं कस्माणं गुणसेढी वरिव। पडिआविलयादो चैव उदीरणा । आविल्याण सेसाण मिच्छत्तस्य चादो णरिव।

''चिरिमसमयमिन्छाइष्टी से काले उवसंतदंसणमोहणीओ। ''ताचे चेव तिण्णि कम्मंसा उप्पादिदा। ''पढमसमयजवसंतदंसणमोहणीओ मिन्छण्वादो सम्मामिन्छण्वे बहुगं पदेसमां देदि। सम्मचे असंखेजगुणहीणं पदेसमां देदि। 'विदियसमण् सम्मचे असंखेजगुणं देदि। सम्मामिन्छण्वे असंखेजगुणं देदि। तिदयसमण् सम्मचे असंखेजगुणं देदि। सम्मामिन्छण्वे असंखेजगुणं देदि। तिदयसमण् सम्मचे असंखेजगुणं देदि। सम्मामिन्छण्वे असंखेजगुणं देदि। एवमंतोह्रहुचाई गुणसंकमो लाम। ''तचो परमंगुलस्स असंखेजबिदमागणहिमागेण संकमेदि। सो विज्ञादसंकमो लाम। ''वात गुणसंकमो ताव मिन्छण्वयज्जाणं कम्माणं ठिदिघादो अणुमागघादो गुणसंकी च।

"प्टित्से परूनणाए णिहिदाए इमो हंडबो पणुनीसपिडगो । सम्बत्योना उन-सामगस्स जं चरिमञणुमागखंडयं तस्म उन्कीरणद्वा । अपुन्नकरणस्स पदमस्स अणु-भागखंडयस्स उनकीरणकालो विसेसादियो। <sup>श्र</sup>नरिमद्विदिखंडयउनकीरणकालो तस्ति चैच द्विदिबंधकालो च दो वि तुन्ला संखेज्ययुषा । अंतरकरणद्वा तस्ति चैव द्विदिबंधमद्वा

<sup>(</sup>११) म् २७३ । (१७) मृ २८४ । (१८) मृ. २८५ । (४) मृ. २८५ । (१०) मृ. २७६ । (११) मृ. २७७ । (१२) मृ. २७५ । (१३) मृ. २८० । (१४) मृ. २७५ । (१०) मृ. २७६ । (१) मृ. २७७ । (४) मृ. २८४ । (४) मृ. २८५ । (४) मृ. २८५ । (४) मृ. २८५ ।

च दा वि तुन्लाओ विसेसाहियाओ । अषुष्यकरणे हिदिसंहयउक्कीरणदा हिदिसंघयदा च दो वि तुन्लाओ विसेसाहियाओ । उवसामगो जाव गुणसंकमेण सम्मच-सम्मा-सिन्छ्यचाणि पूरेदि सो कालो संखेज्जगुणो । पदमसमयउवसामगस्स गुणसेहिसोसयं संखेज्जगुणं । पदमहंदर्रा संखेज्जगुणं । उवसामगद्दा विसेसाहिया । वै आवालियाओ समयुणाओ । आणयहि-अद्धा संखेज्जगुणा । अञ्चवकरणदा संखेज्जगुणा । गृण-सेहिणियक्षेत्रो तिसेसाहिओ । उवसंतद्दा संखेज्जगुणा । अंतरं संखेज्जगुणा । जहण्णया आवाहा संखेज्जगुणा । उक्किस्तया आवाहा संखेजजगुणा । उक्किस्तया आवाहा संखेजजगुणा । जहण्णयं हिदिखंडयम् संखेजजगुणं । जहण्णयं हिदिखंडयम् संखेजजगुणं । जहण्यां हिदिखंडयम् संखेजजगुणं । जहण्णयं हिदिखंडयम् संखेजजगुणं । जहण्यां हिदिखंडयम् संखेजगुणं । जहण्यां हिदिखंचा संखेजगुणं । जहण्यां हिदिखंचा संखेजगुणं । जहण्यां हिदिखंतकम्मं संखेजगुणं ।

एत्तो सुत्तफासो कायव्वी भवदि।

- (४२) दंसणमोहस्सुवसामगो दु चदुसु वि गदीसु बोद्धव्वो । पंचिंदिओ य सण्णी णियमा सो होइ पञ्जतो ॥र्रप्र॥
- (४३) <sup>'°</sup>सव्वणिरय-भवणेसु दीव-समुद्दे गह-जोदिसि-विमार्गा । अभिजोग्ग-अणभिजोग्गे उवसामो हो**ह बोद्ध**व्वो ॥र्द६॥
- (४४) ''उवसामगो च सव्वो णिव्वाघादो तहा णिरासाणो। उवसंते भजियब्वो णीरासाणो य खोणिम्म ॥र्द्धआ
- (४५) ''सागारे पटुवगो णिटुवगो मिज्झिमो य भजियव्वो । जोगे अण्णदरिम्ह य जहरणगो तेउलेस्साए ॥र्ध्रः॥
- (४६) `बेमिच्छत्तवेदणीयं कम्मं उवसामगरस बोद्धव्वं । उवसंते आसाणे तेण परं होइ भजियन्त्रो ॥र्ध्यः॥
- (४७) ें सब्बेहिं द्विदिविसेसेहिं उवसता होंति तिण्णि कम्मंसा। एक्किम्ह य अणुभागे णियमा सब्बे द्विदिविसेसा॥१००॥
- (४८) <sup>``</sup>मिच्छत्तपच्चयो खलु बंधो उवसामगस्स बोद्धव्वो । उवसंते आसाणे तेण परं होइ भजियव्यो ॥१०१॥

<sup>(</sup>१९) पू. २८८ । (२) पू. २८९ । (३) पू. २९० । (४) पू. २९१ । (५) पू. २९२ । (६) पू. २९३ । (७) पू. २९४ । (८) पू. २९५ । (१०) पू. २९८ । (११) पू. ३०१ । (१३) पू. ३०४ । (१३) पू. ३०७ । (१४) पू. ३०९ । (१५) पू. ३११ ।

- (४६) 'सम्मामिच्छाइट्ठी दंसणमोहस्सऽवंघगो होइ । वेदयसम्माइट्ठी खीणो वि अवंधगो होइ ॥१०२॥
- (५०) 'श्रंतोमुहुत्तमब्द' सब्बोवसमेण होइ उवरांतो । तत्तो परमुद्यो सन्नु तिण्णेगदरस्स कम्मस्स ॥१०३॥
- (५९) <sup>3</sup>सम्मत्तपढमलंभो सन्त्रोवसमेण तह वियट्ठेण । भजियव्वो य अभिक्लं सच्वोवसमेण देसेण ॥१०४॥
- (५२) <sup>\*</sup>सम्मत्तपढमलंभसाणं तरं पच्छदो य मिच्छतं । लंभस्स अपढमस्स दु भजियव्वो पच्छदो होदि ॥१०५॥
- (५३) कम्माणि जस्स तिण्णि दु णियमा सो संक्रमेण भजियब्जो । एयं जस्स दु कम्मं संक्रमणे सो ण भजियब्जो ॥१०६॥
- (५३) <sup>'</sup>सम्माइडी सहहिद पवयणं णियमसा दु उवझ्ट्ठं । सहहिद असन्भावं अजाणमाणो गुरुणिओगा ॥१०७॥
- (५५) 'मिच्छाइडी णियमा उवइड' पवयण' ण सद्हदि । सद्दृदि असन्मावं उवइड' वा अणुवइड ॥१०८॥
- (५६) <sup>'</sup>सम्मामिच्छाइडी सागारो वा तहा अणागारो । अध वंजणोग्गहम्मि दु सागारो होइ बोद्धव्वो ॥१०६॥

ेएसो सुक्तासो विहासिदो। °तदो उवसमसम्माहद्वि-वेदयसम्माहद्वि-वेस्यसम्माह्यि-सम्मा-मिच्छाहद्वीहिं एयजीवेण सामित्तं कालो अंतरं णाणाजीवेहिं संगविचओ कालो अंतरं अप्पाबहुअं चेदि। ''एदेसु अणियोगद्दारेसु विण्णदेसु दंसणमोहउवसामणे चि समचमणियोगद्दारं।

# २. अवतरण-सूची

| क्रमाक                  | <b>पृ</b> . | क्रमाक                  | પૃ.    | क्रमाक          | y.         |
|-------------------------|-------------|-------------------------|--------|-----------------|------------|
| क १. कामो राग-णिदाणे    | १९२         | त ५. तं मिच्छत्तं जमस   | दहणं   | स ९ सुत्तादो तं | सम्मं ३२२  |
| २. क्रोधः कोपः कोषः     | १८७         |                         | 323    | १० स्तम्भ-सद्   | मान १८८    |
| ३ क्षणिकाः सर्व-        |             | म ६ मायाथ सातियोग       | गो १८९ | ११. श्रीमत्परम  | गम्भोर १८३ |
| संस्काराः               | १७७         | ७ मिच्छत्तं वेदवो       |        |                 |            |
| ज ४ जहण्णपरिसा-         |             | स ८ साज्ञता प्रार्थना व |        |                 |            |
| संखेज्जयं               | १३४         | o w difful illining     |        |                 |            |
|                         |             | ३. ऐतिहासिक-ना          | मसूची  |                 |            |
|                         | पृ.         |                         | Ą.     |                 | y.         |
| ग गुणहराइरिय १५२,       | १९५         | भ भयवंत अज्ञमंख्        | २३, ७२ | स. सुत्तवार     | १५८, २००   |
| च चुण्णिसुत्तयार १४, ६३ |             |                         |        | · ·             |            |
|                         |             | ४. यन्थनामोर            | लेख    |                 |            |
|                         | Ą.          |                         | ą.     |                 | ¥.         |
| अ अपावहज्जंत उवएस ७     | , ६६,       | च चउट्राण               | १५०    | प परियम्म       | १३४        |
|                         | ७१          | चुण्णिसूत्त ३, ११, १    | ५, १२९ | पवाइजंत उवए     | स ८,१९,    |
| अपवाइजमाण ७२,           | ११६         | १४३, १७९, १९            |        | १७, १८, ६६,     | ৩१, ৩২, ৩ই |
| ११९,                    | १४६         | १९७, १९                 | ८, १९९ | ८२, ११६         | , ११९, १४६ |
| उ उवजोगअणि              | १           | ज जीवहाण                | १५     |                 |            |
| ४ कसायपाहुड १५०,        | १९४         | - '                     |        |                 |            |
|                         |             | 3.0                     |        |                 |            |

#### ५. न्यायोक्ति

णू. ज. जहा उइसो तहा णिहेसो ११९, २३४

# ६. सूत्रगाथा-चूणिंगत शब्दसूची

|    |                       | - २६२              |    | अपुन्वकरणा            | न २६४.          | २६८                |           | उव जोगपरूव        | णा      | २८           |
|----|-----------------------|--------------------|----|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------|-------------------|---------|--------------|
| अ. | अइच्छावणाफर्य         | १८६                |    | A304 114-14           | <b>K</b> 1 ((*) | २९०                |           | उब जोगवग्ना       | ता ६    | , ११         |
|    | अक्खम                 | १८५<br>१५५         |    | अप्पसत्यकम            | जंबर            | २५८                |           | ६०, ६१            | , १०९,  | ११०          |
|    | अक्खमलसम              |                    |    | जन्मस्तरम             | 4 < 0           | २६१                |           | उबदेस १८,         | ३, ৩१,  | ११६          |
|    | अस्तरम                | २७३                |    | अपाबहुअ               | ६३, ७६          |                    |           |                   | ११९,    | १४५          |
|    | अहिसम्गण              | १५२                |    | 01-11-18-1            | ,               | ,<br>८६            |           | <b>उव</b> रिल्ळ   |         | १६४          |
|    | अणभिजोग्ग             | २९८                |    | अबंधक                 |                 | १६८                |           | उवसम              |         | १८२          |
|    | अणागार                | <b>१६</b> ७        |    | अभिक्ख                |                 | ٦٤                 |           | उवसाम             |         | २९८          |
|    | <b>अ</b> णियष्टि      | २७१                |    | अभिजोग्ग              |                 | २९८                |           | उवसामग            | १९७,    | २३०          |
|    | <b>अ</b> णियद्विअद्धा | २६४                |    | अवलेहणीस              | माणी            | १५५                |           |                   | २०६,    | ३०७,         |
|    | अणियद्विकरण २         |                    |    | अविरदि                |                 | १८९                |           | <b>उवसामगद्धा</b> |         | २८९          |
|    | अणियोगद्दार           | १, ८७<br>८८        |    | अविरहिद               |                 | ११                 |           | <b>उवसामणद्धा</b> |         | २₹४          |
|    | अणुगम                 |                    |    | अवेदंत                |                 | १६८                |           | उबसंत १६६         | , ३०२,  |              |
|    | अणुज्जगद              | 328                |    | असण्णी                | 98.9            | १६९                |           |                   |         | ३०९          |
|    | अणुभाग ७, ६५,         | ६६, ७२,<br>५७, १६१ |    |                       |                 | 4, 34              |           | उवसतदंसण          |         |              |
|    | अणुभागखंडय २          |                    | आ  | . आगरिस               |                 | ५, ४८<br>२६२       |           |                   | २८०,    | २८२          |
|    | जजुनागलक्य र          | 250                |    | आगाइदफह               | 4               |                    |           | उवसंतद्धा         |         | २९१          |
|    | अणुभागगग              | १६१                |    | आगाल                  | 202             | २७६                |           | <b>उवसंदरिसण</b>  | T       | વર           |
|    |                       | ३१, २३२            |    | आबाहा                 |                 | २ <b>९३</b><br>११३ |           | उस्सिद            |         | १८७          |
|    | अणुभागद्वाण           | <b>د</b> ۶         |    | आव छियवग              | ામૂહ            | १८९                | Ų.        | एककराणिक्खे       | ৰ       | १७२          |
|    | अणुभागवंध             | २११                |    | आसा                   | 3               | 388                |           | एगगुणवड्डिह       | णिवर    | ११३          |
|    | अणुभागसंतकस्म         |                    |    | आसाण                  | 200,            | १८९                |           | एगगुणहाणिह        | ्राणंतर | ११३          |
|    | अणुमाणिय              | १८३                |    | इच्छा                 |                 |                    |           | एगद्विय           |         | १८९          |
|    | अणुराग                | १८९                | ₹. | उक्कास                |                 | १८७                | ओ         | ओराडियका          | वजोग    | २०१          |
|    | अत्तुकरिस             | 249                |    | <b>उक्कीरणद्धा</b>    |                 | २८८                | <b>₹.</b> | कक्क              |         | १८८          |
|    |                       | <b>६</b> 0, १४0    |    | उच्चट्टाण             |                 | १७५                |           | कम्म १९           | ८, २३१, | , २७९        |
|    |                       | २०€                |    | <del>उजुसु</del> द    | 70.3            | १७५                |           | कम्मंस            | २८१.    | ३०९          |
|    | <b>अद्भ</b> च्छेद     | १३३                |    | <del>उत्त</del> रपयडि |                 | २१५                |           | करण ५             | १, २३३, | , २३४        |
|    | अद्धहाण ११४, १        | १५, १७५            |    | उद्य                  |                 | २२१<br>१८०         |           | कलह               |         | १८६          |
|    | अद्धा                 | १८                 |    | उदयराइसम              |                 | १५२                |           | कसाञ              | १५७     | १९५          |
|    | अद्वापरिणाम           | 88                 |    | उदयराइसन्             | (e              | १६६                |           | कसाय              |         | २०२          |
|    | अधापवत्तकरण           | १९४                |    | उद्ग्ण                |                 |                    |           | कसायपाहुड         | १९४     | , २०२        |
|    | १९९, २                | ३२, २३३            |    | उवजुत्त २,९           |                 |                    |           | कसायोदयहा         |         | २, ७२,       |
|    | अपउजस                 | १६७                |    | उवजोग २               |                 |                    |           |                   | ३, १०९, |              |
|    | अपुब्ब                | २६१                |    |                       |                 | २०३                |           | कसायोवजो          |         |              |
|    | अपुन्वकरण २           | ३३, २५२            |    | उवजोगद्ध है।          | ળ ૧૦૬           | , ११०<br>११६       |           | ৩২, ৩३,           | ७५, ७६  | , १२१<br>१८९ |
|    |                       | રષ૪                |    |                       |                 | 114                |           | काम               |         | 101          |

|    | terror                        | ረዩ             |                     | छंद                  |           | १८९ |    | <b>ोह</b>    |           | १८९    |
|----|-------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----|--------------|-----------|--------|
|    | कारू<br>कालजोणी               | 98             |                     | जवमज्ञा              | ११३,      | 588 |    | णोकोहकाळ     | १००,      | १०४    |
|    |                               | ٠<br>دو        | ٠.                  |                      | १, १२५,   |     |    | णोभावकाल     |           | १०४    |
|    | कालाणुगम<br>कालोबजोगवग्गण     | -              |                     | जिल्मा               |           | १८९ |    | णोमाणकाल ९   | ३, ९६,    | १००    |
|    | काळावजागवणाय<br>किमिरागरत्तसम |                |                     | जीवसमास              |           | ર૪  |    | णोलोभकाल     |           | १०३    |
|    |                               | १८८            |                     |                      | ७, १९५,   |     | त. | तण्हा        |           | १८९    |
|    | कुह् <b>ग</b>                 | , १७, २०       |                     | जोदिसि               |           | २८९ |    | तेउडेस्सा    | २०४,      | ३०४    |
|    |                               |                | झ                   | झंझा                 |           | १८६ | য  | थंभ          |           | १८७    |
|    | कोधागरिसा ३१                  | , २२, २०<br>६७ | र <sup>,</sup><br>ट | -                    | २, १२३,   |     | व  | द्य          |           | १८७    |
|    | कोघाणुभाग<br>कोव              | १८६            | 6                   |                      | ४, १६८,   |     | •  | द्व्यपमाण    |           | ८६     |
|    |                               | ५२, १८६        |                     | द्वाणणिक्खे          |           |     |    | द्व्यमाणाणुर | ाम        | ८६     |
|    |                               |                |                     | द्विद                | •<br>१५२, |     |    | द्सलक्खण     |           | \$20   |
|    | कोहकाल ९८,                    | १८६            |                     | द्विदिखं <b>ड</b> य  |           |     |    | दारुअसमाण    | १५२,      | १६४    |
|    | को हे द्विय                   | ४३, ४५         |                     | श्चित्रक्ष           |           | २६७ |    | •••          |           | १६९    |
|    | कोहोबजीग                      |                |                     | द्विदिखंडय           |           | २६६ |    | दारुसमाण     |           | १६०    |
|    | कोहोवजोगद्धहार                | 4 555<br>48    |                     | द्विदिघाद            |           | २३२ |    | दीव          |           | २९८    |
|    | कोहोवजोगद्धा                  | ५६, ५९         |                     | हिदिवांध २           |           |     |    | दुड्डाणिय    |           | २५८    |
|    | कोहोवजोगिग                    | ५५, ५५<br>३०२  |                     | हिदिबंधगाः<br>हि     |           | 755 |    | देसावरण      |           | २६४    |
| ख  | खोण                           | १७६            |                     | हिदिय                |           | 238 |    | दोस          | १८६       | १८९    |
|    | खेत्तहाण                      | रुष्<br>८६     |                     | द्विदिविसेस          |           | 308 |    | दंडअ         |           | २८६    |
|    | खेत्तपमाण                     |                |                     | हिदिसतक <sup>.</sup> |           |     |    | दंडग         | २३        | २९६    |
| ग  | गह्                           | २९८            |                     | 1815414              | 4 400     | 264 |    | दंसणमोहस्स   |           | ३१३    |
|    | गहण                           | १८८            | _                   | ~~~                  |           | १७५ |    | दंसणमोहोब    |           | १९५    |
|    | गाहासुत्त                     | २०६            | ठ                   | ठवण                  |           | 238 |    | 40           | १९९       | , २३३  |
|    | गिद्धि                        | १८९            |                     | <i>তা</i> ण          |           |     |    | वगास         |           | १८७    |
|    | गुणसेढि २५८,                  |                | ण                   |                      | रंस       | १५२ | ٦. | पञ्जत्त      | १६७       | , २९६  |
|    | गुणसे ढिणिक्खेव               |                |                     | जामहाज               |           | १७६ |    | पट्टबग       |           | ३०४    |
|    |                               | २६४ २९१        |                     | ण <del>िक्</del> समण |           | १६  |    | पडिआगाङ      |           | २७६    |
|    | गुणसेढिसीसग                   | २८८            |                     | णिक्खेवफ             | र्य       | २६२ |    | पडिभाग       |           | १४५    |
|    | गुणसंकम                       | २८३, २५८       |                     | णिहवग                |           | ३०४ |    | प्रसिद्धि    |           | २७६    |
|    |                               | २८५            |                     | णिदरिसण              |           | ६८  |    |              |           | १४२    |
|    | गुणहाणिद्वाणंत                |                |                     | णिदरिसण              | उवणय      | १७८ |    | पढमादिया     |           | २९६    |
|    |                               | ,११६, १३५      |                     | णिद्राण              |           | १८९ |    | पणुवीसपडिय   | l<br>Free | २९६    |
|    | गूहण                          | १८८            |                     | णियदि                |           | १८८ |    | पणुचीसदिप    | 1241      | १८९    |
|    | गोमुत्ती                      | <b>ટ્</b> લવ   |                     | णिरय                 |           | २९८ |    | पत्थण        |           | १३८    |
| 펵. | घाद                           | २३२, २७९       |                     | <b>जिरासा</b> ण      |           | ३०२ |    | पदुष्पण्ण    | <u>.</u>  | २६२    |
| ৰ  | चरहाण                         | १५०, १७०       |                     | णिञ्जस्माण           |           | २४८ |    | पदेसगुणहा    | ul or     |        |
|    | चउट्टाणिय                     | २५८            |                     | णिव्यमगण             |           | २५४ |    | पदेसमा १५    | 10, 74    | 5, 154 |
|    | चरिमादिया                     | १४२            |                     | णिव्याधाः            | ŧ         | ३०२ |    |              |           | २८२    |
| छ. | . खुण्प                       | १८८            |                     | णीरासाण              |           | ३०२ |    | पदेसबंध      |           | २११    |
|    | खनीसपद                        | ۲۶             |                     | जेगस                 |           | १७५ |    | पदेससंतकम    | स         | २८७    |

ग

## अयधवळासहिदे कसायपाहुँडे

| पमाण           | ६३                |    | सहादंडय             |                          | ९०             | •        | <b>छोहो</b> । | वजोग        | ર, ૪૫, ૪       |
|----------------|-------------------|----|---------------------|--------------------------|----------------|----------|---------------|-------------|----------------|
| पम्मलेस्सा     | २०४               |    | माण १५१             | , १५२,                   | १५८ १८७        | •        | <b>छोहो</b>   | त्रजोगिग    | طعر ط          |
| परिभव          | ₹ <b>८</b> ७      |    | माणकारु             | ९३.                      | , ९६, ९८       | : :      | इ. वसाण       |             | १६             |
| पयडिबंध        | 788               |    |                     |                          | ९९, १००        |          | बगाण          |             | ६, १५.         |
| पयडिसतक        |                   |    | माणद्वा             |                          |                |          |               | ाकसाञ       | ۲۵, ۵          |
| परभवियाउ       |                   |    | माणागरि             |                          | ३२, ३९         |          |               | क्साय       | •              |
| परिणाम १९      | ५, १९९, २००       |    | माणोवजो             | ग                        | 88, 84,        |          | वचित्र        |             |                |
| परूवणा         | ६३                |    |                     |                          | ४६, ४७         |          | वहुमा         |             | 1              |
| पलिवीचिद्वा    |                   |    | माणोबजो             | गद्धा                    | 99, 96         |          |               | गलेस्सा     | २०१            |
| पवाइञ्जंत      | १८, ७१, १४६       |    |                     |                          | ં હજ્          |          | बह्व          |             | १८६            |
| पवेसम १९       | ६, २१५, २१६       |    | माणोवजो             | गिग ५६                   | . ५८. ५९       |          | ववहा          |             | ورود           |
| पवेसण          | १६                |    | मायद्वा १           |                          |                |          |               | राइसरिस     |                |
| पवेसणय         | १४३, १४४          |    |                     |                          | 14, 866        |          |               | राइसमाण     |                |
| पञ्चद्राइसम    | ाण १८२            |    | मायाकाल             |                          | ९८, ९९         |          | विज           |             | १८९            |
| पसत्थकम्मंस    | २५८               |    | मायागरिस            |                          | ₹ <b>२,</b> ३९ |          |               | दसंकम       | २७४            |
| पुच्छा         | ৩३, ৩४            |    | मायोवजोग            | 11 84.                   | ४६. ४७         |          | विदिय         |             | २७६            |
| पुच्छासुत्त    | ६६, ६७            |    | मायोवजो             | गेग ५६.                  | 46.49          |          | विदिय         |             | १४२            |
| पुढविराइसरि    | स १५२             |    | मिच्छत्त            | ,                        | १६७            |          | विभक्त        |             | १६९            |
| पुरिमद्ध       | १०९               |    | मिच्छत्तप <b>व</b>  | य                        | 388            |          | विभास         |             | ४३, ६१         |
| पुन्वणिक्खित्त | १७३               |    | मिच्छत्तवेद         |                          | ₹0.9           |          | बिमाण         |             | २९८            |
| पुन्त्रपरूविद  | १७३               |    | मिस्सग              |                          | १६७            |          | वियद्व        |             | ३१६            |
| पुञ्चबद्ध      | १९६, २०७          |    | मिस्सयकाल           | e3. 29                   |                |          | विरदि         |             | १६७            |
| पेण्ज          | १८९               |    | 111(04)             | 349 7                    | १०५            |          | विरदारि       |             | १६७            |
| पंचिंदिय       | २९६               |    | मुच्छा              |                          | १८९            |          | विरहिद        |             | ११             |
| पंसुछेवसम      | 844               |    | मुलपवि              | 299                      | 3, 784         |          | विवाद         |             | १८६            |
| फोसण           | ८६                |    | मेंड <b>विसाण</b> स | रार<br><del>विकी</del> र | ३, २६२<br>१५५  |          | विसुद्ध       | माण         | 700            |
| बन्धमाण        | १६६               | ₹  | राग                 | 11/41                    | १८९            |          | विसुद्धि      |             | २००            |
| बद्ध           | १६६               | `  | रोस                 |                          | १८६            |          | विसोही        |             | ४६, २४७        |
| बंध १९         | २२१, ३११          | ᇒ  | लक्खण               | 230                      | , २५६          |          |               |             | ४९, २५२        |
| वंधग           | १६८               | ٠. | <b>छदासम</b>        |                          | , १६१          |          | विद्यासा      |             | ६५, ७१,        |
| भवगगहण         | ३, ३८, ४१         |    | <b>ब्रहासमाण</b>    |                          | , १५८<br>, १५८ |          | वेडिवय        |             | ९८, २०१<br>२०१ |
| <b>मव</b> ण    | 396               |    | <b>ज्यातमा</b> न    | 114                      | १६९            |          | वेद           |             | ५०१<br>०५, २०६ |
| भागाभाग        | وي <sub>ب</sub> ې |    | <b>डा</b> डस        |                          | १८९            |          | वेदयसम        |             | \$83<br>60     |
| भावद्वाण       | १७६, १७७          |    |                     | ૭, १९५,                  |                |          | वेदंत         | aisi8       | १६८            |
| भावोबजोगवर     | गणा ६१,६२         |    | डोमहाण              | 0, 151,                  | , <b>२</b> ०३  |          | वंचणा         |             |                |
| भूदपुब्ब       | १०, ९१            |    | डो <b>म</b>         |                          | १८९            |          | वंजण          |             | १८८<br>१८५     |
| मञ्ज्ञिम       | ३०२               |    | <b>छोमका</b> ळ      | _                        | ्र<br>९,९९     |          | वंसीजण्डु     | <del></del> |                |
| मणजोग          | २०१               |    | <b>होभागरिसा</b>    | ₹ 35                     | 9. BZ          | <b>.</b> | सण्णा         | गसारसा      | १९५५<br>७३     |
| मणुण्णसस्राज   | 866               |    | <b>डोइ</b>          |                          | १९५<br>१५५     | 4.       |               | 0514 051    |                |
| मद             | 100               |    | <b>बोहद्वा</b>      | १५, १८                   |                |          | सत्थाणप       | १६७, १६     |                |
|                |                   |    | -16.                | 1950                     | ', '           |          | स्तरमाणप      | 1           | १००            |

| सहणय             | १७६    | सासद                        | १८९        | सेळघणसमाण           | १५२        |
|------------------|--------|-----------------------------|------------|---------------------|------------|
| समुक्कास         | १८७    | सुक्कडेस्सा                 | २००        | संकम                | 386        |
| समुद             | 796    | सुत्त १                     | , १५०, १७२ | संक्रमण             | ३१८        |
|                  | 9, १९४ | सुसगाहा १७८                 | , १८३, १९३ | संगह                | १७५        |
| सम्मत्तपढमलंम    | ३१६,   |                             | १९९, २३३   | संजमहाण             | १७६        |
|                  | 380    | <b>सुत्त</b> णि <b>बद्ध</b> | ৫৩         | संजलण               | १८६        |
| सम्मामिच्छाइद्रि | ३१३    | सुत्तफास                    | २९६        | संतपरूषणा           | <b>ح</b> ق |
| सब्बाबरणीय       | १६४    | सुत्तविहासा                 | १४०, १७८   | संधि                | १६३        |
| सब्बोवसम ३१      | ४, ३१६ | सुद                         | १८९        | इ. हायमाण           | २०३        |
| सागरुवजोग        | २०४    | सूचणाणुगम                   | ৫৩         | हायमाणकसाय          | २०३        |
| सागार १६७        | ૭, ३૦૪ | स्चणासुत्त                  | 64         | <b>हाळिइवत्थ</b> सम | १५५        |
| सादिजोग          | 228    | सेंडि                       | \$88       |                     |            |
| 16               | 370    | anna mis                    | अधिक शह    | ट्यमी               |            |

#### ७. जयधवलागत-पारिभाषिक शब्दसूची

सूचना--यहाँ मात्र वे पारिभाषिक शब्द लिये गये हैं जिनको मूलमें परिभाषा दी है या जिनका विशेष स्पष्टीकरण किया गया है।

| अइच्छावणाफहय  | ६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अंस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १९७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | करण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अक्खम         | १८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अ                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ा. आगरिस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | कलह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अक्खमलसम      | १५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | कसायोदयहाण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १०९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अगा           | १६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | कसायोवजोगद्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अणञ्जुगद      | १८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | कास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अणभिजोग्ग     | ३००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | कायजोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अणियद्विकरण २ | १४, २५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अणुकद्वि      | વર્                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ęą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | १९४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₹.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | उच्चहाण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अणुभागगग      | १६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | उदयराइसरिस                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | क्रोन्याम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | १९०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | उदिण्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | काहकाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| अत्तक्करिस    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | उवक्कम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १९४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ९४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अद्भाग        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₹4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | खेतहाण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ૧૭૪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>उवजोगद्ध</b> हाण                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १०९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₹,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | गह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>उवजोगवग्ग</b> णा                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | गहण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | उपयोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | गिद्धि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | उवसामग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २७६, २८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | गुणसेढिणिक्खेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>उवसामणद्वा</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | गृहण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | उवसंत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | चरिमादिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | उवसंदरिसणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٥.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १९०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Ψ1.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| भवरकर्य       | 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | dad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | । यञ्चा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १९२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | अक्खमलसम<br>अगम<br>अणाज्जुनाद<br>अणाभिजोग्मा<br>अणियद्विकरण २:<br>अणुमा<br>अणुमाम<br>अणुमाम<br>अणुमाम<br>अणुमाम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसमम<br>अणुसम<br>अणुसमम<br>अणुसम<br>अणुसम<br>अणुसम<br>अणुसम<br>अणुसम<br>अणुसम<br>अणुसम<br>अणुसम<br>अणुसम<br>अणुसम<br>अणुसम<br>अणुसम<br>अणुसम<br>अणुसम<br>अणुसम<br>अणुसम<br>अणुसम<br>अणुसम<br>अणुसम<br>अणुसम<br>अणुसम<br>अणुसम<br>अणुसम<br>अणुसम<br>अणुसम<br>अणुसम<br>अणुसम<br>अणुसम<br>अणुसम<br>अणुस<br>अणुस<br>अणुस<br>अणुस<br>अणुस<br>अणुस<br>अणुस<br>अणुस | अक्खम १८७ अक्खमलसम १६२ अगाजनुतद्द १८९ अगमिजोमा २०० अगियद्विकरण २३५, २५६ अगुमाग ७, ८ अगुमाग १९७ अगुमाग १९० अगुमाग १९० अनुकहरस १८८ अद्धारणम १९७ अद्धारणम १९७ अद्धारणम १९७ अद्धारणम १९ अधापवसकरण २३३, २४५ अमाकारोणयोग २०, २०४ अमाजोग्या २००, अमोह्योगयोग २८ अस्वेडहणी १९५९ अस्विदेदि १९९ | अक्खम १८७ अ अक्खमलसम १६६ अगमजामा १६६ अगमजामा १०० अगियद्विकरण २३५, २५६ अगुमाग ७, ८ अगुमाग १९० अगुमाग १९० अगुमाग १९० अगुमाग १९० अगुमाग १९० अनुकहरस १८८ अद्धार्णा १९० अद्धार्थाणाम १४ अघापवसकरण २३३, २४५ अमाकारोणयोग २०, २०४ अमाजारोणयोग २०, २०४ अमाजारोणयोग २०, २०४ अमाजाया २०० अमोहणोपयोग २० अमोहणोपयोग २८ अवविरदि १९९ ए. | अक्खम १८० आ. आगास्सि अक्खमजसम १६२ आगाइरकर्य अगागाइरकर्य आगाण आगाण आगाण आगाण आगाण आगाण अगुकहि २३५ अणुमाम १९४ अणुमाम १९४ अणुमाम १६२ उदयराइसस्सि अणुमाम १६२ उदयराइसस्सि अखुमा १९८ उदयराइसस्सि अद्धाण १९० उदयराइसस्सि अद्धाण १९० उदयराइसस्सि अद्धाण १९४ अवक्षम अवाभायवाकरण २३३,२४५ अनाफारोपयोग २०३,२०४ अमीशोग्या २०० अमीशोग्या २८ असस्सि अपितोग्य २८ असस्सि अपिति १९१ ए. एक्काणिस्सेव | अनसम १८० आ. आगारिस २८ अनस्या १६२ आगान्य १६२ आगान्य १६२ आगान्य १६२ आगान्य १६२ आगान्य १६४ आगान्य १६४ आगान्य १६४ आगान्य १६४ आसा १६० अनुभाग १६० अन | जनसम १८० आ.आगरिस २८ अनसमा १६२ आगाइरफह्य २६ आगाइरफह्य २६ आगाइरफह्य २६ आगाइरफह्य १६ आगाइरफह्य १६ आगाइरफह्य १६ आगाइरफह्य १६ आगाइरफह्य १६ आगाइरफह्य १६ आगाइरफह्य १६४ अगाइरफ्या १६० अगुकार्ग १६० उदयाइसरिस १५४ अगुमाग १६० उदयाइसरिस १५४ अगुमाग १६० अगुमाग १६० अगुमाग १६० अगुमाग १६० अगाइरफ्या १६० अगाइरफ्या १६५ अगाइरफ्य १६५ अगाइरफ्या १६५ अगाइरफ्य १६५ अगाइरफ्या १६५ अगाइरफ्य १६५ अगाइरफ्या १६५ अगाइरफ्य १६५ अगाइरफ्या १६५ अगाइरफ्य १६५ अगाइरफ् | जनसम १८७ आ.आगरिस २८ कड्ड कसायोदयहाण अभ्या १६२ आगाइड्रक्ट्य २६ कसायोदयहाण कसायोववागा १६२ आगुण्डुवा १९४ आगाइड्रक्ट्य १११ कावजीग ११० आगुण्डिर १३५ २५६ आगुण्डुवा १९४ आगुण्डुवा १९४ आगुण्डुवा १९४ आगुण्डा १९४ अणुणाम १९४ इच्छा १९४ जद्याद्यस्तिस १५४ जद्याद्यस्तिस १५४ जद्याद्यस्तिस १५४ जद्याद्यस्तिस १५४ जद्याद्यस्तिस १५४ जवजोग २०३ २०४ अवजोग्रह्याण १०५ वर्षे स्वत्याप्तिमा १४ जवजोग्रह्याण १०० ग्राह्मसस्यकाल वर्षे स्वत्याप्तिमा १४ जवजोग्रह्याण १०५ ग्राह्म व्यवस्त्र १६४ ज्वजोग्रह्याण १०५ ग्राह्म व्यवस्त्र १६४ ज्वजोग्रह्याण १०५ ग्राह्म व्यवस्त्र १६४ ज्वसामण्या १३४ ग्राह्म व्यवसामण्या १३४ ग्राह्म व्यवसामण्या १३४ ग्राह्म व्यवसामण्या १३४ ज्वसामण्या २३४ ग्राह्म व्यवसामण्या २३४ ग्राह्म व्यवसामण्या २३४ ज्वसामण्या १६० ज्वसामण्या २३४ ज्वसामण्या २४४ ज्वसा |

## जयधवळासहिदे कसायपाहुडे

|     |                              |             |    | र रकाकार्वर कसा      | यपाहुड     |    |                 |     |
|-----|------------------------------|-------------|----|----------------------|------------|----|-----------------|-----|
|     | जोग                          | २०२         |    | पडिआगास              | રહ         | _  |                 |     |
|     | झ-झंझा                       | १८७         |    | पिंडआविलया           |            | ₹  |                 | १८९ |
|     | द. द्वणणिक्खेव               | १७२         |    |                      | રેજી       | ~  | . खालस          | १९१ |
|     | ठ. ठवणहाण                    |             |    | पढमसमय               | \$8\$      | ą  | . वस्गणा        | ६१  |
|     |                              | १७४         |    | पढमादिया             | १४२        |    | विचजोग          | २०२ |
| ,   |                              | १५३         |    | पत्थण                | १९१        |    | बहु             | १८७ |
|     | णामहाण<br><del>जिल्ल</del> े | <b>१७</b> ४ |    | पदुष्पण्ण            | १३८        |    | वत्तव्यदा       | १९४ |
|     | णिक्खेबफद्दय                 | २६२         |    | पयोगहाण              | १७४        |    | वालुगराइसरिस    |     |
|     | णिदरिसण                      | ६८          |    | परिणाम               | १९६        |    | विष्ण<br>विष्ण  | १५३ |
|     | णिद्रिसणोवणय                 | १७४         |    | परिभव                |            |    | 1909            | १९१ |
|     | णिदाण                        | १९०         |    | पवाइञ्जंतउवएस        | १८८        |    | विज्ञादसंकम     | 358 |
|     | णियदि                        | 325         |    | पवेसणय<br>-          | ११६        |    | विदियादिया      | 885 |
|     | णिरासाण                      | 303         |    | पवसणय                | \$88       |    | विवाद           | १८७ |
|     | णिव्वमाणकंडय                 | २३६         |    | पासुखेवसम            | १५६        |    | विसेसकोइ        | १५२ |
|     |                              | 248         |    | पुढविराइसरिस         | १५३        |    | विहासा          | 88  |
|     | णिव्बाधाद                    | ₹07         |    | पुण                  | १६५        |    | वेद             | २०६ |
|     | णोआगमभावहाण                  | १७५         |    | पंज्ज                | १९०        |    | वंचणा           | १८९ |
|     | <b>णेह</b>                   |             | व  | बन्धमाण              | १६६        |    | वंसोजण्हुगसरिसी | १५५ |
|     | णोको <b>ह</b> काल            | १९०         |    | बद्ध                 | १६६        | स  | सन्वोबसम        | 388 |
|     | नाकादकाल                     | 68          | भ. | भावट्टाण             | १७५        |    | साकार (उपयोग)   | 715 |
| _   | णोमाणकाळ ९२, ९३              |             |    | भावोबजोगवमाणा        | <b>Ę</b> ? |    | सादिजोग         |     |
| ₫.  | तण्हा                        | १९१         | म. |                      | 202        |    |                 | १८८ |
| थ.  | थं भ                         | 866         |    | मणुण्णसम्गण          |            |    | सामण्णकोह       | १५२ |
| द्. | द्प्प                        | 328         |    | मद                   | १८९        |    | सासद            | १९१ |
|     | द्वद्वाण                     | १७४         |    | माण<br>साण           | १८८        |    | सुद्<br>सेडि    | १९० |
|     | देसावरण                      |             |    |                      | १८७        |    |                 | १४२ |
|     |                              | १६५         |    | माणकाल               | ९३         |    | सेळघण           | १५४ |
|     |                              |             |    | माया                 | 866        |    | संजमहाण         | १७४ |
|     | दंसणोबजोग                    | ३०४         |    | मिस्सयकाळ ९          | २, ९४      |    | संजलण           | १८७ |
|     | दंसणमोहणीयउवसम               | 250         |    | मुच्छा               | 888        |    | संतकस्म         |     |
| ч.  | पट्टबग                       | ३०४         |    | में ढविसाणसरिसी<br>- |            | Ţ. | म<br>हाजिह्नाः  | १६६ |
|     |                              |             |    |                      |            | ۷. | हालिइवत्थसमग    | १५७ |
|     |                              |             |    | •                    |            |    |                 |     |
|     |                              |             |    |                      |            |    |                 |     |

